प्रकाशक रामनारायण लाल प्रयाग

१ म ६५५

मुद्रक— प्रकाश प्रिटिंग वर्क्स, ३, क्लाइव रोड, इलाहाबाद त्वर्त्तय वस्तु गोविद तुभ्यमेव समर्पयेत्

# भूमिका

प्रस्तुत निवन्ध का वर्ष्य विषय 'भारतेन्द्र वाव् हरिश्चन्द्र का नाट्य साहित्य' है। ग्रारम्भ में नाटककार की साम-सामयिक परिस्थितयों का उल्लेख है। नाटककार के जीवनकाल (१८५० से १८८५ ई० तक) में देश का राजनीतिक, सामाजिक, तथा सास्कृतिक वातावरण किस प्रकार का था, इसका स्ट्म परिचय दिया गया है। समसायिक वातावरण से ग्राह्म प्रेरणाग्रों द्वारा ही युग-पुरुष के चरित्र का निर्माण सम्मव है। समीचीन विचारधारायें व्यक्तित्व पर ग्रपना यथेष्ट प्रभाव डालती हैं। युग पुरुष के साहित्यिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व का श्राकलन राजनीतिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक पृष्ठभूमि पर श्राधारित समसामयिक विचारधारा तथा उसके प्रभाव के श्राधार पर ही दिया जा सकता है। यथातथ्य प्रमाणों से उपर्युक्त कथन की पुष्टि की गई है। जीवन परिचय तथा नाटककार के सपूर्ण ग्रथों का उल्लेख भी किया गर्या है।

भारतेन्दु युग के नाटकों की पूर्व-पीटिका के रूप में हिन्टी नाट्य साहित्य का सिक्स परिचय दे देना नितान्त श्रावश्यक है। हिन्टी रङ्गमञ्च का उद्भव तथा विकास श्रीर रगमच के विकास की सामान्य स्थित नाटकीय प्रयोजन की नवीन योजना भी प्रस्तुत की गई है। रगमच के विकास तथा सम-सामयिक रगमच की मूल प्रवृत्ति नाट्यकार की रचना शिली पर यथेष्ट प्रभाव डालती है। पारसी रगमच से श्रालग हिन्टी रगमच का निर्माण भारतेन्दु जी के ही द्वारा प्रचलित श्रान्दोलन की प्रेरणा का फल कहा जा सकता है। व्यावसायिक रचमच के विपरीति लोक-जीवन से श्रापना सम्बन्ध स्थापित करने वाली नाट्य दिच का प्रचार भारतेन्दु की ही प्रेरणा तथा उद्योग का फल है। उपयुक्त कथन का मेंने विवेचन करने का प्रयव किया है।

प्रस्तुत निवन्ध में भारतेन्द्र का नाट्य-विधान प्रमुख श्रग है। उनके नाटकों में आई हुई विभिन्न नाट्य परम्पराओं तथा समाहित विचारों का उल्लेख इस अध्याय में दिया गया है। प्राच्य तथा पश्चिमी नाट्य विधानों में नाट्यकार की मौतिक किच किन श्रोर प्रतीत होती है, तथा अपने समन्वयवादी दृष्टिकोण को सम्मुख रसकर उनका किन श्रवस्थाओं में उपयोग किया है यह गाट्य विधान सम्प्रमें नाट्यकार के विचारों से जात होता है। यहाँ नाट्यकार के ममसाम्बिक नाट्यकारों तथा नाटकों की शिली तथा विचारधारा का भी रेखाचित्र उपस्थित किया गया है। युग के नाट्य-साहित्य को गतिविधि में युग-नादक की क्याँ तथ

छाप थीं, इस तथ्य का मूल्याकन करना स्रावश्यक कार्य था, जो मैने निचन्घ के इस स्रश में दिया है।

भारतेन्दु जी के नाटकों का सामान्य परिचय देते हुये उनका तिथि-क्रमानुसार विकास प्रस्तुत किया गया है। इन नाटकों का सामान्य वर्गीकरण अनूदित, रूपारित तथा मौलिक नाटकों में विभक्त किया गया है। इन्हीं विभागों के अन्तर्गत रचनाओं की विवेचनात्मक समीद्धा प्रस्तुत की गई है।

त्रया त्रम्वादों के वस्तुचयन में नाट्यकार की व्यक्तिगत श्रिभिक्षचि का विनिवेश तथा अन्दित रचनात्रों की आधार-शिला का खोज-पूर्ण निरूपण कथन का उद्देश्य है। अनुवादों में नाट्यकार की मौलिक-प्रतिभा का समावेश तथा अनुवादों के गद्याशों तथा पद्याशों के अनुवाद में सफलता का विवेचन किया गया। अनुवादों की रचनाशिली तथा भावधारा का मौलिक रचनात्रों पर कहाँ तक प्रभाव पहता है, मुख्य रूप से प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया गया है। सस्कृत तथा अग्रेजी के अनुवादों का सफल निर्वाह तथा उनकी प्रेरणा का मौलिक कृतियों पर क्या व्यापक प्रभाव पहा है—अनुदित नाटकों के विवेचन में प्रस्तुत किया गया है।

रूपान्तरित रूपको में कथावरतु के मुख्य उद्गम का खोजपूर्ण उल्लेख हैं। कथावरतु का मूल श्रोत तथा कथानक के मूलरूप में परिवर्तन श्रौर मौलिक प्रतिभा का विनिवेश कलाकार की कृतियों की विशेषतायें हैं। मौलिक नाटकों पर छायानुवादों का प्रभाव तथा कथा-वरतु चयन में व्यक्तिगत श्रिभिक्ति का प्रकाशन कलाकार की कृतियों के विषय में नवीन श्रन्वेषण हैं। नाट्य विवेचन में नाट्यकार की मूल प्रवृत्ति का यथेष्ट परिचय देने का प्रयास किया गया है।

मौलिक नाटकों में नाट्यकार की कला को मुख्य रूप से विवेचित किया गया है। मौलिक नाटकों का क्रमशः कलात्मक दृष्टि से विकास दिखाया गया है। नाटकों के कलात्मक विकास का विवरण वस्तु-निरूपण चरित्र-चित्रण, सवाद, द्रामनय तथा रस की स्थिति पर श्राश्रित है। कलात्मक विकास में नाटकों को विभिन्न कोटि (श्रविकसित, श्रद्ध-विकसित, तथा पूर्ण) में विभक्त किया गया है। कलात्मक दृष्टि से सारे नाटकीय अर्गों का उपस्थित होना। नितान्त श्रावश्यक है। प्रमाणित श्राधारों पर विवेचनात्मक दृष्टिकोण लेकर सम्पूर्ण मौलिक नाटकों में कलात्मकता की प्रगति का श्रनुशीलन किया गया है। मौलिक नाटकों में कलात्मक सत्ता का विकास तथा कला का श्रभाव यथास्थान दृगित करना प्रतिपाद्य विषय का उद्देश्य रहा है। मौलिक नाटकों को विशद विवेचन के प्रयोजन से ही उन्हें चार वर्गों में रखकर विवेचना की गई है। सम्पूर्ण मौलिक कृतियों को चार विभिन्न

धारात्रों में विभक्त कर नाट्यकार की युग-प्रतिनिधि विचारधारा तथा नाटकों में कलात्मक स्वरूप और विकास का परिचय कराया गया है।

मीलिक नाटकों का वर्गीय विभाजन चार विभिन्न रूपों में प्रस्तुत हैं। प्रथम कोटि में प्रहसन नाटकों की विस्तृत व्याख्या है, प्रहसन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तथा प्राचीन नाट्य-परम्परा में प्रहसन का स्थान ग्रार भारतेन्दु के नाटकों की प्रहसन-मूलक प्रवृत्ति का चिन्तन कलाकार के नाट्यानुशीलन की नवीन वस्तु है। प्रहसनों का विकास कलात्मक विकास को दृष्टकोण में रखते हुये प्रस्तुत किया है। भारतेन्द्र के प्रहसनों का कलात्मक विवेचन तथा उनकी विचारधारा वा प्रदर्शन इस ग्रथ्याय का मुख्य श्रग है।

यथार्थवादी सामाजिक चित्रण "प्रेम-योगिनी" की चर्चा में नाद्यकार द्वारा व्यजित यथार्थ चित्रण तथा उनकी श्रनुभृतिपूर्ण घटनाश्रों का उल्लेख हैं। विवेचन के रूप में मेने नाद्यकार का मूल-मन्तव्य इगित किया है। काशी के चित्रों में नाद्यकार की निज की श्रनुभृति की व्यजना निहित है। प्रेम-प्रधान नाटिका 'चन्द्रावली' में नाद्यकार की प्रेम मूलक भावनाश्रों का निदर्शन तथा प्रेम तत्व के रूप में नाद्यकार द्वारा प्रेम की व्यापक परिभाषा का यथेष्ट विवेचन है। प्रेम-प्रधान नाटिका में नाटककार के भक्ति श्रीर प्रेम मूलक आदशों का दिग्दर्शन भी है। भक्ति परम्परा में नाटककार ने वैष्णुकों के किस सम्प्रदाय का श्रनुसरण किया है, इस सम्बन्ध का मौलिक विवेचन यहाँ उपस्थित है।

सती प्रताप तथा नील देवी नाटकों में पौराणिक तथा ऐतिहासिक तस्वों का समावेश है। इन नाटकों में नाट्यकार की व्यक्तिगत ग्राभिक्चि का स्पष्ट मूल्याकन करने का प्रयास किया गया है।

राजनीतिक तथा सामाजिक नाटकों के रूप में भारतेन्दु जी की निज की गंभीर श्रतुभूति श्रीर प्रतिभा का सिलवेश हुश्रा है। श्रतएव इन नाटकों में भारतेन्दु की नाट्यकला श्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है, नाटकों की छाया मे नाट्यकार के सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्व के मूल्याकन का श्रवसर प्राप्त होता है। समसामयिक स्थिति का देशव्यापी प्रभाव तथा देश के नागरिक जीवन को नवीन-चेतना देने के लिये देश में राष्ट्रीयता का शखनाट नाटाकार की रचनाश्रों में समाहित तथ्य है। मेंने उक्त सदेश के उद्घाटन के प्रति श्रपने कुछ मौलिक विचार देकर भारतेन्द्र की सम्पूर्ण सामाजिक विचारधारा को रपट रूप से राजने का प्रयास किया है।

मौलिक नाटकों की भाषा, संवाद और गीतों का समीकात्मक अध्ययन अनु-शालन का महत्वपूर्ण विषय है। भारतेन्द्र जी की भाषा का ऐतिहासिक महत्व है। भापा के स्वरूप का निर्धारण तथा भाषागत शैली का विवेचन महत्वपूर्ण विषय है। सामान्य भाषा के रूप से श्रलग नाट्य भाषा में नवीनता होती है भाषा की लोक- प्रियता में नाटकों की व्यापकता तथा लोकप्रियता श्राधारित है। हिन्दी नाट्य- साहित्य के विकास में नाटकों की भाषा का महत्वपूर्ण योग रहा है। भारतेन्दु हिन्दी गद्य साहित्य के निर्माता थे। भाषा के स्वरूप निर्माण में नाट्यकार का सहयोग प्रस्तुत श्रश का विवेचित विषय है। भाषा की दृष्टि से नाटकों का मूल्याकन तथा लोक- प्रियता का विवेचन मैंने दिया है।

सवाद नाटकों के मेक्द्रण्ड होते हैं, सवादों में ही नाटकों की रंगमचीय प्रतिभा निहित रहती है। सवादों का निर्माण नाट्यकार की रचना की कुशलता का परिचायक है। सवादों को समीज्ञात्मक दृष्टि से देखते हुये उनकी श्रभिनेय उप-योगिता तथा श्रनुपयोगिता का श्रत्यधिक ध्यान रखा गया है। सवादों के निर्माण में किन किन नाट्य तत्वों का सहयोग रहता है, तथा प्राचीन श्रौर श्रवाचीन दृष्टि से सवादों की व्याख्या का उल्लेख प्रस्तुत किया गया है। नाट्य-निर्माण में सवादों का सहयोग तथा स्थानीयमान महत्वपूर्ण विवेचित प्रसग है।

गीत नाटकों में रस का सचार करते हैं, नाटकों में सगीत कथावस्तु को गित प्रदान करता है, भारतेन्दु के गीतों के विवेचन में विभिन्न हिण्टिकोण का प्रयोग मिलता है। यथास्थान गीतों के प्रयोग में कथावस्तु से कोई सम्पर्क स्थापित है अथवा नहीं, श्रीर गीत गेय हैं श्रथवा अप्रास्त्रीक काव्य चमत्कार प्रदर्शन ही के हेतु नाट्य कलेवर बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, श्रथवा गीतों में श्रभिनेय गरिमा का समावेश तथा सबाद प्रणाली का प्रयोग जो कि रगमञ्च पर दर्शकों की रुचि के अनुकूल हिण्टगोचर होते हैं, इन पर विचार विनिमय किया गया है। गीतों में माव प्रधानता तथा कला का समावेश और सगीत की हिष्ट से विभिन्न राग-धागिनयों में वर्णित किया गया है। गीतों में छन्द योजना का विवेचन तथा उनमें लोक-गीतों की छाप का उद्घाटन मुख्य रूप से दिखाई पड़ता है। गीतों का सम्पूर्ण व्यक्तित्व नाटकों को लोक-प्रिय बनाने में कहाँ तक सहयोग प्रदान करता है, विवेचित विषय की चर्च का मुख्य प्रसग है।

सामान्यतः मारतेन्दु के समस्त कृतित्व का मूल्याकन तथा विशेषतयः नाद्य साहित्य का हिन्दी साहित्य में स्थान श्रीर युग-पुरुष की रचनाश्रों की युग-साहित्य पर छाप की चर्चा यहाँ की गई है। भारतेन्दु के नाटकों का साहित्यक मूल्योंकन निवन्ध के प्रस्तुत ग्रश में वर्षित है। भारतेन्दु का समय युग-सिन्ध-काल था। भारतीय नव-युग के वैतालिकों तथा विश्व के विभिन्न युग-सिन्ध कालीन कलाकारों से इनकी समता करते हुये इनका महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। सम्पूर्ण व्यक्तित्व के श्रालकन

में नाद्य रचनायें उनकी विचारधारा का ग्राग बन जाती हैं। मीलिक प्रतिभा से प्रभावित जन-समाज की न्यापक विचारधारा को लोकप्रिय स्थान देने का प्रयास कला-कार को कलात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है ग्रीर कला कलाकार के जीवन में ग्रामूल्य परिवर्तन कर देती है, तथा जीवन के हर्प-विपाद मानव भावनाग्रों को सार्व-भौमिक सत्ता प्रदान करते हैं। भारतेन्द्र जी की ग्राभिव्यक्ति में निज की श्रानुभृति की छाप है। कलाकार की प्रेरक विचारधारा में मानववादी सदेश समाहित दृष्टिगत होता है कलाकार ने "उदार चरितानाम् वसुधैव कुटुम्बकम्" के जीवन लच्य को लेकर ग्रापने साधना-च्रेत्र का निर्माण किया है।

सम्पूर्ण निवन्ध भारतेन्दु वावू हरिश्चद्र के नाट्य-साहित्य के विविध रूपों पर भिन्न-भिन्न हिन्दिकोण से प्रकाश डालता है। निवन्ध का महत्व देखते हुये यथातभ्य मौलिक तथा नवीन खोजपूर्ण तथ्य निरूपण करने का भरसक प्रयन्न किया है।

मेरा मस्तक पूज्य गुरुवर पडित नन्ददुलारे जी वाजपेयी के श्री चरणों में श्रदा श्रीर कृतज्ञता से भुक जाता है, जिनके श्रादेश श्रीर निर्देश से यह साधना सत्य हुई है। उन्हीं के चरणों में बैठकर जो कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुया है, श्रद्धा के तुञ्छ पुष्प को भाँति श्रिप्त कर रहा हूँ। श्रन्ततोगत्वा प्रस्तुत निवन्थ में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त बन्धुश्रों के प्रति में श्रपना श्राभार प्रकट करता हूँ। मुद्रण सम्बन्धी श्रशुद्धियों को दूर करने का यथा सभव प्रयत्न किया गया है फिर भी किसी प्रकार की श्रुटियाँ यदि रह गई हैं तो श्रपने पाठकों से जमा प्रार्थी हूँ।

वीरेन्द्रकुमार शुक्र

सागर-विश्वविद्यालय, तिथि १०-६-१९५२ ई०।

#### प्रथम ऋध्याय

### सामयिक परिस्थितियाँ

भारतेन्दु काल का राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण राजनीतिक पृष्ठ-भूमि :

मन् १८५७ ई० की क्रान्ति वास्तव में भारत के हिन्दू और मुसलमान नरेशों क्रीर भारतीय जनता की ओर ने देश को विदेशियों की राजनितिक श्राधीनता ने मुक्त कराने का महान श्रीर व्यापक प्रयत्न था। 'लन्दन टाइम्स' के मारत स्थित सवाददाता ने भारतीय उत्तेजना पूर्ण वातावरण का अपनी दयनदनी में उन्लेख किया है। जिसके कथनानुसार यह भाषित होता है कि वह ऐसा युद्ध था, जिसमें लोग श्रपने धर्म के नाम पर श्रपनी कोम के नाम पर यदला लेने के लिये और श्रपनी श्राशाशों को पूरा करने के लिये उठे थे। उस युद्ध में समस्त राष्ट्र ने श्रपने ऊपर से विदेशियों के अधिकार पन स्थापित करने का सकस्य कर लिया था।

विश्तव लगभग एक वर्ष तक चलता रहा — कान्ति का नेतृत्व नानाराव पेशवा, तत्या टोपे, रानी लक्ष्मीर्याई ग्रादि कुशल नेनानी कर रहे थे। सघर्ष में उत्लाह ग्रीर तत्यरता सराहनीय तथा चिरस्मरणीय है। परन्तु भारतीय स्वतन्त्रता के सेनिक ग्रपने उद्देश में सफल न हो सके, ग्रन्यथा भारतीय इतिहास का मान चित्र एक मिन्न रूप का हो गया होता, ज्रन्त में विजय श्री विदेशियों के ही हाथ लगी, सम्राट यहादुरशाह तथा वेगम जीनत महल को यन्दी बना कर रगृन मेज दिया गया, विद्रोह-दमन ने यदी ही निर्देशता के साथ व्यवहार किया गया। क्लो ग्राम तथा राज-मागों पर फासी देने ज्यादि की लोम-हर्यक घटनान्नों का ग्रानेक स्थलों पर उज्लेख इतिहासकारों ने किया है।

विष्त्र के पूरी तरह शान्त होने ने परले ही नारन का शासन कमनी के हाथों से लेकर इसलेयह की सरकार के हाथों में है दिया गया। मलका विन्हीरिया उस समय इसलेयह के राज-निहारन पर थीं। भारतवर्ष की नमन्त प्रजा के माम जज्ञाही की एक विज्ञति निकाली गई जिसमें घोषिन किया गया कि भारत का शासन निहिश्य साह्याच्या का एक श्राह हो गया है, समन्त प्रजा की मुरका तथा थार्मिक श्रीर खामाजिक स्वतन्त्रता का विशेष ब्यान स्कर्ता ज्यागा, शाम ही विष्णाय शास्त्र करने में

जनता के सहयोग की पार्थना की गई थी। सन् १८५८ में विदिश शासन की ग्रीर से लार्ड कैनिंग प्रथम वाइसराय घोपित किये गये।

सन् १८५० ई० में भारतीय शासन की बागडोर विश्वि सरकार के हाथ में होगई थी, श्रीर उसी के निरीच्ए में गर्वनर जनरल इस देश का शासन करते थे। विश्विश साम्राज्य में सम्मिलित होने पर भी भारतीय प्रजा का कष्ट निवारण न हो सका। सिपाही विद्रोह के बाद विश्विश शासक भारतीय जनता को श्रविक्वास की दृष्टि से देखने लगे थे। जनता में विक्वास तथा सद्भावना की घोषणा केवल ढोंग मात्र थी, यद्यपि ब्रिटिश सरकार जनता का सहयोग श्रपने शासन सम्बन्धी कायों में प्राप्त करना चाहती थी, परन्तु वह भी बड़ी सतर्कता के साथ।

विद्रोह के समय में मारतीयों ने जिस भयकरता और निष्ठुरता का परिचय दिया था, उससे भी अधिक मयकरता से अग्रेज सैनिकों तथा सेनानायकों ने दमन-नीति का अनुसरण किया। अत्याचार की स्मृतिया अधिक समय तक भारतीय समाज को दुखी करती रहीं। सन् १८६१ ई० में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना का पुन सगठन किया। भारतीय सैनिका को महत्वपूर्ण स्थानों से हटाकर उनकी जगह पर अग्रेज सैनिकों को स्थान दिया गया। भारतीय सैनिक, संख्या के साथ साथ अग्रेजी सेना की भी सख्या बढा दी गई। दिखावे में तो पारस्परिक सद्भावना का सिद्धान्त प्रयोग में लाया जाता था, परन्तु भारतीय सैनिकों को कोई अधिकार पूर्ण पद न देकर अविक्वास और देव को ज्वाला भड़काई जा रही थी।

इसी संक्रान्तिकाल में ही मारतीयों को नि शस्त्रीकरण कर दिया गया। 'इहि-यन श्रामंस् एक्ट' के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक श्रस्त्र शस्त्र विना श्राज्ञा न तो क्रय विक्रय कर सकता था न उसे श्रपने पास रखने का श्रिषकार प्राप्त था। श्राज्ञा के उल्लंधन में कटोर दण्ड का विधान था। इसी समय मारत सरकार ने भारतीय पत्रों तथा पत्रकारों की स्वतन्त्रता का श्रपहरण किया। सन् १८७० ई० में 'इन्डियन पेनल कोड' में १२४ ए धारा बढा दी गई। उस समय मारतवर्ष में लगभग छ सौ पत्र-पत्रिकायों छापी जारही थीं, श्रधिकाश देशी-भाषात्रों की थीं। पत्र श्रौर पत्रिकाशों के प्रमाव से भारतीय समाज में चेतना का प्रादुर्भाव हो रहा था। १८७८ ई० में लार्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में पास करवाया। सरकार के उक्त एक्ट से भारतीय पत्रकारों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों को काफी श्रसंतोष हुत्रा, इसके विकद्ध देश व्यापी श्रान्दोलन उठ खड़ा हुत्रा। जिसके परिणामस्वरूप १८८२ ई० में उक्त बिल पुन रह कर दिया गया। इसी बीच जातीय पत्रपात तथा भेदमाव को प्रमुखता दी जाने लगी, श्रीर सन् १८८३ ई० में इल्वर्ट बिल नाम से भारतीय लेजिस्लेटिव कौसिल में पास किया गया, जिसका उद्देश्य मारतीय तथा श्रभारतीय श्रधिकारियों के श्रधिकारों में समता तथा एक सा वर्तीव करना था, इस बिल ने भारत

में बसने वाले योरोपीय श्रधिकारियो तथा एग्लो-इण्डियन वर्ग में एक प्रकार की त्राशान्ति फैला दी. जो इस समता को किसी प्रकार सहन करने के लिये तैयार न ये. श्रीर मारतीय समाज तथा श्रधिकारियों से सब प्रकार श्रपने को उच समभते ये। विरोध के परिगामस्यस्य उक्त विल में सशोधन किया गया। भारतीय जनता को उक्त जातीयता के पत्न की नीति श्रविकर प्रतीत हुई। सन् १८३३ ई० के चार्टर एक्ट के भ्रतसार बचन दिया गया था कि मविष्य में भारतीयी की योग्यतानसार सरकारी पढ़ी पर नियुक्त किया जायेगा। जन्म-स्थान,धर्म, वंश, वर्ण ग्रादि के कारणों ते कोई भी नागरिक ग्रधिकार से बचित न किया जा सकेगा। महारानी विक्टोरिया के शासन के त्राधीन त्राने पर भी उपर्यक्त घोपणा को दोहराया गया। विविल सर्वित की मताँ इगलैएड में ली जाने वाली प्रतियोगी परीचात्रों के त्राघार पर होती थी। १८६० ई० में परी साथियों की परी सा की श्रवधि घटाकर २१ वर्ष कर दी गई थी। गवर्नर जन-रल किन्हीं दशास्त्रों में बिना प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नियक्तियाँ कर देता था। ऐसी श्रवस्था में भारतीय विद्याधियों को उक्त स्थानों पर नियुक्ति की कम श्राशा थी। मारतीय नागरिकों को उच परों पर योग्यता होते हुये भी विचत रहना ऋसतीय का कारण था। भारतीय श्रधिकारियों की नियुक्ति श्रनुपात श्रेष्ट्र घटाकर श्रद्द कर दिया गया, श्रीर सिविल सर्विस की श्रवस्था टो वर्ष श्रीर कम कर दी गई, जो कि श्रीर मी श्रमतीय का कारण थीट ।

इिंग्डियन एसोसियेशन की सरकता में सिविल सर्विस की श्रवस्था घटाने पर देश-व्यापी श्रान्टोलन उठ खड़ा हुश्रा। श्री सुरेन्द्र वनर्जी ने इसके विरोध में देश-व्यापी चेतना की लहर उटाई। श्री लालमोहन घोप द्वारा पार्लियामेंट में तन्स्रक्धा श्रावेटन-पत्र एसोसियेशन की श्रोर से मेजा गया श्रीर इस बात पर ध्यान श्राकपित कराया गया कि १८३३ ई० के चार्टर तथा सम्राज्ञों की १८५८ ई० की घोपणा की श्रवदेलना की गई है, श्रत. भारतीय जनता का विरोध स्वामाविक है।

लका शापर के वस्त्रों की भारतवर्ष में श्रिधिक खपत थी। १८७४ ई० में भारतीय व्यापारियों ने भी श्रमेरिका तथा मिश्र से कपास मँगाकर देश में कपड़ा यनवाने का विचार प्रकट किया। सरकार ने विदेशी माल की खपत में कभी के मय ने श्रायत-कर लगा दिया। ताकि देशी कपड़ा विदेशी यन्त्र के श्रागे व्यावसायिक स्थान न पासके। मारतीय सरकार की पत्तपात पूर्ण नीति ने देश-हितंथी जनता की यहा ही जोम हुन्या। श्राधिक शोपण तथा देश का धन विदेश जाते देख महान् क्ष्ट होता था।

र हीएड साल्य इन दी इतिहयन कार्य्य द्वासल एतड नेशनल देणप्यमेट (४०) यन० सिद्ध) पुर धर्मा १४७

जनता के सहयोग की प्रार्थना की गई थी। सन् १८५८ में ब्रिटिश शासन की ऋोर से लार्ड कैनिंग प्रथम वाइसराय घोषित किये गये।

सन् १-५८ ई० में भारतीय शासन की वागडोर विधिश सरकार के हाथ में होगई थी, श्रीर उसी के निरीक्षण में गर्बनर जनरल इस देश का शासन करते थे। विधिश साम्राज्य में सम्मिलित होने पर भी भारतीय प्रजा का कप्ट निवारण न हो सका। सिपार्ही विद्रोह के बाद विधिश शासक भारतीय जनता को श्रविक्वास की दृष्टि से देखने लगे थे। जनता में विक्वास तथा सद्भावना की घोषणा केवल ढोंग मात्र थी, यद्यपि विधिश सरकार जनता का सहयोग श्रपने शासन सम्बन्धी कायों में प्राप्त करना चाहती थी, परन्तु वह भी बड़ी सतर्कता के साथ।

विद्रोह के समय में मारतीयों ने जिस मयकरता श्रीर निष्ठुरता का परिचय दिया था, उससे भी श्रिधिक मयकरता से श्रिशेज सैनिकों तथा सेनानायकों ने दमननीति का अनुसरण किया। अत्याचार की स्मृतिया श्रिधिक समय तक मारतीय समाज को दुखी करती रहीं। सन् १८६१ ई० में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना का पुन सगठन किया। भारतीय सैनिका की महत्वपूर्ण स्थानों से हटाकर उनकी जगह पर श्रिशेज सैनिकों को स्थान दिया गया। भारतीय सैनिक, संख्या के साथ साथ श्रिशेजी सेना की भी सख्या बढा दी गई। दिखावे में तो पारस्परिक सद्भावना का सिद्धान्त प्रयोग में लाया जाता था, परन्तु भारतीय सैनिकों को कोई श्रिधकार पूर्ण पद न देकर श्रिविश्वास श्रीर द्वंप की ज्वाला भड़काई जा रही थी।

इसी सक्रान्तिकाल में ही मारतीयों को नि शस्त्रीकरण कर दिया गया। 'इहि-यन श्रार्मस् एक्ट' के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक अस्त्र शस्त्र विना आज्ञा न तो क्रय निक्रय कर सकता था न उसे अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त था। आज्ञा के उल्लंघन में कठोर दण्ड का विधान था। इसी समय भारत सरकार ने मारतीय पत्रों तथा पत्रकारों की स्वतन्त्रतों का अपहरण किया। सन् १८७० ई० में 'इन्डियन पेनल कोड' में १२४ ए धारा बढा दी गई। उस समय मारतवर्ष में लगभग छु सौ पत्र-पत्रिकाये छापी जारही थीं, अधिकाश देशी-भाषाओं की थीं। पत्र और पत्रिकाओं के प्रमाव से भारतीय समाज में चेतना का प्रादुर्भीव हो रहा था। १८७८ ई० में लार्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भारतीय लेजिस्लेटिव कौंसिल में पास करवाया। सरकार के उक्त एक्ट से भारतीय पत्रकारों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों को काफी असंतोष हुआ, इसके विरुद्ध देश न्यापी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। जिसके परिणामस्वरूप १८८२ ई० में उक्त बिल पुन रद्द कर दिया गया। इसी बीच जातीय पत्त्रपात तथा भेदमाव को प्रमुखता दी जाने लगी, और सन् १८८३ ई० में इल्बर्ट बिल नाम से भारतीय लेजिस्लेटिव कौसिल में पास किया गया, जिसका उद्देश्य मारतीय तथा अभारतीय लेजिस्लेटिव कौसिल में पास किया गया, जिसका उद्देश्य मारतीय तथा अभारतीय श्रविकारियों के अधिकारों में समता तथा एक सा वर्तिव करना था, इस विल ने मारत

मे वसने वाले योरोपीय श्रिधकारियों तथा एग्ली-इण्डियन वर्ग में एक प्रकार की त्रशान्ति फैला दी, जो इस समता को किसी प्रकार सहन करने के लिये तैयार न ये. श्रीर मारतीय समाज तथा श्राधिकारियों से सब प्रकार श्रपने को उच समभते थे। विरोध के परिगामस्वरूप उक्त विल में सशोधन किया गया। भारतीय जनता को उक्त जातीयता के पत्न की नीति ब्रहिचकर प्रतीत हुई । सन् १८३३ ई० के चार्टर एक्ट के अनुसार वचन दिया गया था कि मविष्य में भारतीयों को योग्यतानुसार सरकारी पटो पर नियुक्त किया जायेगा। जन्म-स्थान, धर्म, वश, वर्ण त्राटि के कारणों ने कोई भी नागरिक ग्रधिकार से विचत न किया जा सकेगा। महारानी विक्टोरिया के शासन के ग्राधीन ग्राने पर भी उपर्यक्त घोपणा को दोहराया गया। सिविल सर्विस की मर्ती इगलैएड में ली जाने वाली प्रतियोगी परीचाओं के श्राधार पर होती थी। १८६० इं० में परीक्वार्थियों की परीक्वा की अविध घटाकर २१ वर्ष कर दी गई थी। गवर्नर जन-रल किन्हीं दशात्रों में विना प्रतियोगी परीक्षा में बैठे नियुक्तियाँ कर देता था। ऐसी श्रवस्था में भारतीय विद्यार्थियों को उक्त स्थानों पर नियुक्ति की कम श्राशा थी। भारतीय नागरिकों की उच पदों पर योग्यता होते हुये भी विचत रहना असतीय का कारण था। भारतीय ग्राधिकारियों की नियुक्ति ग्रानुपात श्राप्त घटाकर शृक्ष कर दिया गया, स्रीर सिविल सर्विस की अवस्था दो वर्ष ऋौर कम कर दी गई, जो कि स्रीर मी ग्रसतोप का कारण थी : ।

इतिडयन एसोसियेशन की सरक्तता में सिविल सर्विस की अवस्था घडाने पर देश-व्यापी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ। श्री सुरेन्द्र वनर्जी ने इसके विरोध में देश-व्यापी चेतना की लहर उठाई। श्री लालमोहन घोप द्वारा पार्लियामेंट में तत्स्वरन्धी आवेटन-पत्र एसोसियेशन की श्रोर से मेजा गर्सा श्रीर इस बात पर ध्यान आर्कापत कराया गया कि १८३३ ई० के चार्टर तथा सम्राझों की १८५८ ई० की घोपणा की अवदेलना की गई है, श्रत. भारतीय जनता का विरोध स्वामायिक है।

लका शायर के वस्त्रों की भारतवर्ष में श्रिषिक खपत थी। १८७४ ई० में भारतीय व्यापारियों ने भी श्रमेरिका तथा मिश्र ने क्षां मँगाकर देश में कपड़ा यनवाने का विचार प्रकट किया। सरकार ने विदेशी माल की खान में कभी के मय से श्रायत कर लगा दिया। ताकि देशी क्षण्डा विदेशी वस्त्र के श्राये व्यावसायिक स्थान न पास के। भारतीय सरकार की पक्षपत पूर्ण नीति ने देश-हितेशी जनता को यहा री कोम हुआ। श्राथिक शोपण तथा देश का धन विदेश जाने देख महान् सप्ट रोता था।

४ लुएड माक्षम इन दी डिएडयन जान्यहीट्यूशनल एगड नेशनल देवलयमेट (जी० सन० भिद्र) प्रष्ट कर्या १४७

इघर विटिश साम्राज्य के संगठन की श्रीर सरकार का ध्यान श्राकृष्ट हुया। चिद्रोह के पूर्व देशी राज्यों का विभिन्न सिन्धयों द्वारा ग्राप्रेजी सरकार से मैत्री सम्बन्ध था, देशी रियासतें ग्राप्ते को ग्राप्तेजी राज्य के ग्राप्तीन समभती थीं, विक ग्राप्तेजों के सरक्षण में वे ग्राप्ते को स्वतन्त्र समभती थीं। सन् १८७६ में महारानी विक्टोरिया ने 'रॉयल (Royal) टाइटिल्सं एक्ट' के श्रमुसार कैसरे-हिन्द की उपाधि घारण की उक्त घोपणा से समस्त भारत जिनमें देशी रियासते भी सिम्मिलित थीं ब्रिटिश साम्राज्य का ग्राप्त मानी जाने लगीं। क्रमश ब्रिटिश सरकार साम्राज्य को सुसगिटत करने का उद्योग कर रही थी। स्वतन्त्रता प्रेमी मारतीय शासकों को ब्रिटिश सरकार की उपर्यु के नीति ग्राप्तिकर प्रतीत होती थी, परन्तु इतने सुसगिटित साम्राज्य का खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे।

श्रमेजी साम्राज्य के प्रति देशव्यापी श्रमन्तोष की मनोवृत्ति उपर्यु क समी कारणों से श्रन्दर ही श्रन्दर श्रपना स्थान बना रही थी। इस श्रप्रत्यच्च श्रीर मुसावस्था में परलवित देश प्रेम की भावधारा को सार्थक बनाने के लिये कुशल पथ-प्रदर्शक की श्रावद्यकता थी। एक वर्ग सामूहिक सगठन के रूप में देश की श्रधोगित का मुधार करने में प्रयत्नशील हुश्रा, उक्त कार्य में कुछ उदार प्रवृत्ति के पूरोपियनों ने भी सहयोग दिया। राष्ट्रीय उत्थान का इसे इस युग का प्रथम उद्योग कहा जा सकता है। बगाल में इण्डियन एसोसियेशन की स्थापना सन् १८७५ ई० से हो चुकी थी, श्री मुरेन्द्रनाय बनर्जी इसके श्रम्रणी थे।

### सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठ-भूमि :

भारतीय जीवन में धर्म का सर्वदा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अतएव भारतवर्ष के राष्ट्रीय उत्थान के प्रथम पथ-प्रदर्शक धर्म मुधारक के रूप में अवतीर्ण हुये। नवीन राष्ट्रीय अपन्दोलन सर्व प्रथम सामाजिक कुरीतियों के परिष्कार से प्रारम्भ किया गया। राजा राममोहन राय (१७७२ से १०३३ तक) ने ब्रह्म समाज (१००२ हं०) की स्थापना कर समाज और भारतीय संस्कृति को नवीन पथ-प्रदर्शित किया। राममोहन राय पाश्चात्य शिला तथा विचारधारा से प्रमावित थे। हिन्दू धर्म, इस्लाम तथा ईसाई मत के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मध्य-कालीन मनोवृत्ति, सामाजिक व्यवस्था और विचार तथा कार्य, प्रणाली भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बाधने कथा सामाजिक अस्तित्व की रह्मा करने में अस्पल रहा है, अतएव अपने व्यक्तित्व, विचारों तथा विशिष्ट आन्दोलन द्वारा भारतीय सितन्क से पुरातनवादी अन्ध-विश्वास दूर करने का मरसक प्रयन्न किया। मानव की तेवा के साथ-साथ भारतीय समाज के पुनुक्तथान की मावना उनका उद्देश था। अप्रेजी राज्य की ह्मत्रक्राया में अविचल विश्वास बनाये रखना उस युग के उन्नायकों की

सर्व-माधारण नीति थी। वे मारतीय नागरिको को यूरोपीय उन्मुत्त नागरिको की माँति नागरिक सुरता के ग्राधिकार दिलाने में प्रयत्नशील रहे। यह त्रान्दोलन धार्मिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता का ही श्रान्दोलन समभा जाना चाहिये। सन् १८३३ ई० में ब्रह्म-समाज के सस्थापक राजा राममोहन राय की मृत्यु के परचात् समाज-मेवा तथा उक्त श्रान्दोलन का कार्य भार उनके पट-चिन्हों का श्रानुगमन करने वाले श्री रामनाथ टाकुर, श्री प्रसन्नकुमार ठाकुर, श्री द्वारिकानाथ टेगोर तथा श्री देवेन्द्र टेगोर पर पड़ा।

श्री केशवचन्द्र नेन उग्रवादी समाज-सुधारक के रूप में श्रवतीर्ग हुये। १८६६ ई० में भारतीय ब्रह्म-समाज की स्थापना की, जिनकी सेवार्क्या ने भारतीय-समाज को नवीन पथ प्रदर्शित किया। अप तक के समाज सुधारकों मे राष्ट्रीय चेतना तथा मारतीय स्वतन्त्रता की विचारधारा का उटय नहीं हुआ था। केवल मुधारवादी विचारों द्वारा देश ग्रीर समाज का मला चाहते थे। पांस्वात्य सभ्यता तथा ग्रिनेजी के उदार शासन की प्रशसा तथा उनकी सत्र छाया में सास्कृतिक तथा सामाजिक उत्थान की नीति प्रयोग में लाई जा रही थी। ब्रह्म-समाज श्रीर उसके प्रवर्तकों के प्रभाव के कारण पादचात्य सभ्यता एव विद्यार्थी का भारतीय समाज पर उत्तरीत्तर प्रमाव वटता गया । इतिहास, साहिन्य, न्याय, दर्शन, विज्ञान, कला, धर्म ग्रादि मे नवीन जीवन का सचार हुआ। वे नये आवरण घारण करके नयी दिशा मे विकसित होने लगे। किन्तु परिवर्तन की गति बड़ी ही वेगवती थी जिसमें उसमें गुणों की श्रंपत्ता श्रवगुणों का श्रतुकरण श्रधिकता से किया गया। पारचात्य सम्पर्क का परिखाम स्वतन्त्रता प्राप्ति की प्रवल इच्छा का होना समका जाता है, अतएव लोग खान पान, विचार-विनिमय तथा नाम करने की स्वतन्त्रता पर ग्रिथिकता न यल देने लगे। पारचात्य वेमव की वस्तुत्रां श्रीर रहन-सहन की प्रथाश्री में परिवर्तन के कारण सामाजिक त्रतुशासन भग करने का फैशन सा प्रचलित हो गया। त्रुग्रेजी शिष्टाचार ने प्रमावित मद्य-पान तथा नारी-स्वातच्य की विचारधार ने जोर पकड़ा। शिक्तित वर्ग मे चरित्र-हीनता, धार्मिक विरोध, भीतिकवाटी रहन-कहन वा श्रिधिकता ने प्रचार हुया। ऐसा प्रतीत होता था कि प्राचीन सभ्यता के स्तम्मस्वरूप धार्मिक प्रत्यों ग्रीर जीवन ग्रादशों की तिलाजिल देकर लोग पारचान्य सम्यता की श्रंगीकार करने लगे थे। श्रीर भारतीय सन्कृति तथा सन्यता सर्वटा के लिये परित्यक्त होती दिखाई देती थी। ऐसी श्रवस्था में प्रतितिया का होना स्वामाधिक था। यभित्र राल ने हिन्दू सम्यता श्रीर मस्कृत की श्रपनाने तथा उसका पुनुरूथान करने वाला कोई महा-पुरुष भारतीय रगमंच पर न ग्राया था, विन्तु जालान्तर में भी पित्रम चन्द्र चटतों ने 'श्रम दर्शन' में हिन्द्-यम श्रीर नीति भी एक विजेचनात्मक लेख-माला निवाली । इसी समय उत्तरी भारत में स्वामी दवानम्द सरस्वर्ता ने छाउँ समाज की स्थापना करके हिन्दू धर्म श्रीर सम्यता की श्रीर लोगो के विचारों को प्रभावशाली ढंग से श्राकुण्ट किया। स्वामी दयानन्द जी ने श्रार्य-समाज के प्रचारार्थ देशव्यापी श्रमण किया। सन् १८७२ ई० में केशवचन्द्र सेन मे इनकी भेंट हुई। सन् १८७४ ई० मे वम्बई की प्रार्थना-समाज मे इनका सम्पर्क स्थापित हुआ, श्रीर सन् १८७५ ई० मे स्वयम् श्रार्थ-समाज की स्थापना की, स्वामी जी श्रिष्ठिक दिन तक प्रचार कार्य सम्पादित न कर सके श्रीर सन् १८८३ ई० में उनका देहावसान हो गया। स्वामी दयानन्द जी हिन्दू-धर्म के मार्टिन लूथर थे, श्रार्थ-समाज की नवीन चेतन विचारधारा ने देश को श्रभृतपूर्व स्फ्रिंत प्रदान की।

स्वामी दयानन्द के सम-कालीन ही वगाल में रामकृष्ण परमहंस तथा रवामी विवेकानन्द की उद्भृत विचारधारा से प्रेरित नवीन सप्रदाय उठ खड़ा हुन्ना। न्नार्य-समाज की माँति ही रामकृष्ण सेवाश्रमों ने जनता के उत्थान के श्रनेक कार्य किये। हिन्दू सभ्यता की सर्व श्रेष्टता पर जोर देने के साथ-साथ इन्होंने धार्मिक सिह्पुणुता के श्राधार पर पद दिलत समाज को ऊपर उठाने का सराहनीय प्रयत्न किया। भारतीय समाज श्रौर धर्म को श्रिखिल विक्व की दृष्टि में गौरवान्वित करने का श्रेय इन्हीं की देन समभनी चाहिये।

उपर्युक्त तीन प्रकार के विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक स्त्रादोलन मारतीय महापुरुषों द्वारा सचालित किये गये थे, परन्तु चतुर्थ प्रकार का नवीन सुधारवादी सम्प्रदाय विदेशियों द्वारा सचालित किया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल स्रलकाट तथा मैडम ब्लेका डस्की द्वारा सन् १८७५ में स्त्रमरीका की राजधानी न्यूयार्क में की गई थी। सन् १८७६ में इसके प्रचारकों ने बम्बई में पदार्पण किया। तथा चार ही वधों के स्त्रन्तर्गत मद्रास में इसका स्थाई केन्द्र बनाया। मिसेज एनीवेसेंट को इस सम्प्रदाय ने स्त्रत्यधिक स्त्राक्षित किया, श्रीर वह इस सोसाइटी की प्रमुख प्रचारक के रूप में काम करने लगीं। थियोसोफिकल सोसाइटी का देशव्यापी स्त्रान्दोलन हो गया, मानव-समाज की सेवा का सार्वभौमिक दृष्टिकोण को सम्मुख रखकर बिना जाति पाँति स्त्रौर रग का भेद भाव रखे समस्त मानव समाज की सेवा का सराइनीय कार्य उक्त सस्था द्वारा सम्पादित किया गया। शिच्ना प्रचार तथा देश की राजनीतिक चेतना तथा सामाजिक उत्थान में प्रगतिशील परिवर्तन दृष्टिगत होने लगा।

उपर्युक्त वर्णित आन्दोलन धार्मिक और सामाजिक थे। परन्तु इनसे राष्ट्रीय तथा राजनीतिक उत्थान में यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुआ। देश हितैषियों का देश की सामा-जिक कुरीतियों का परिष्कार करने की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। देश में शिक्ता-प्रचार, स्त्रियों की हीनावस्था का सुधार, बाल-विवाह, वहिष्कार विधवा-विवाह को प्रोत्साहन, जाति पाति की कट्टरता का विरोध, विदेश-गमन प्रचलन आदि कार्य इन सुधारवादी नेतात्रां का ध्येय था। इसके अतिरिक्त इनमें में कुछ आन्दोलनों ने धार्मिक सिट्प्णुता का प्रचार किया, और उक्त वर्ग के कुछ लोगों ने धार्मिक मत्यता पर विक्यास की प्रतिष्टा करके मानव समाज की सेवा प्रमुख साम्प्रदायिक उद्देश्य बताया। भारतीय समाज में प्रचलित अन्ध-विक्वास मिटाने के लिये, पाञ्चात्य विवेचनात्मक अध्ययन प्रणाली का अनुसरण किया गया। भारतीय साम्कृतिक परम्परा तथा आदर्श के पीपक लोगों ने देश में भारतीयता का नारा लगाया, राष्ट्रीय मावना का स्त्रपात्र कहा जाना चाहिये। राष्ट्र के उत्थान के लिए भिन्न-भिन्न दिशाओं में राजा राममोहन राय, श्री नेशवचन्द्र तेन, स्वामी दयानन्द्र सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहस, स्वामी विवेकानन्द्र तथा मिमेज वेमेंट ने कार्य किये।

धार्मिक तथा सामाजिक सुधारवादी नेतात्रों ने राष्ट्रीयता की मावना का चीजारीपण कर दिया था। देशव्यापी उत्थान तथा जागृति का सदेश देने वालों में श्री महादेव गोविन्द रानाडे, जी० वी० जोशी, वाल गगाधर तिलक, मुरेन्द्रनाथ वेनर्जी तथा गोपाल कृष्ण गोखले प्रमुख हैं। सामाजिक, धार्मिक श्रीर शैचिक सुधार के पश्चात् श्रव भारतीय नेता कमश राजनीतिक चेत्र में पटार्पण कर रहे थे। देश मे राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीय भीरव का भाव जायत हो रहा था। यद्यपि ग्रभी देशव्यापी कोई सामृत्कि सगटन नहीं बन पाया था, परन्तु उन्हें देश की उक्त मायना को एक युत्र में वाधने की श्रावदयकता प्रतीत हो रही थी। यातापात के साधनी की सुगमता ने देश को एक सूत्र में प्राधने के लिये प्रेरित किया। सर्व प्रथम इस्डियन एसीसियेशन की सरकता में प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसका उद्देश में बटती हुई राजनीतिक विषमना का निराकरण था। श्री मुरेन्द्रनाय वैनर्जी के देशव्यापी दौरी श्रीर उनके सम्मान ने यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि सारे देश में राष्ट्रीयता की एक नवीन स्मृति विद्यमान है। वस्तुतः राष्ट्रीय ज्ञान्दोलन की ज्ञायव्यकता की प्रेरक यही मृतिमान स्फूर्ति ही कही जा सकती है। दिल्ली दरवार से इस स्फूर्ति को ग्रिधिक वल मिला। राष्ट्रीय मम्मेलन का दितीय श्रिधियेशन होने जा रहा था कि यम्बई में उक्त सम्मेलन के नीन दिन पूर्व दिखम्पर मास, १८८५ ई० में अखिल-भारतीय काँग्रेस की स्थापना की गई, जियका थेर देश के विभिन्न राजनीतिक सम्थात्रों को था, जो मानीहक रूप ने सग-टित होकर बिटिश गरकार के मानने त्रपनी दैनिक कठिनाइयों को रावना चाहती थीं। सर्दप्रथम इनका उद्देश नागरिक प्रविकारों की नुस्ता ही रहा है।

गजनीतिक चेतना तथा मामाजिक उत्पान को शयनाद युग प्रतिनिधि सुधार-पान नेता तर हो रहे थे। श्रवने युगान्तशरी व्यक्तित्व में साहित्य सर्जना थी गाधना लिये हुने पुग प्रवर्तक मारतेन्द्र का हिन्दी साहित्य में उदय हुत्या था। मारतेन्द्र जी ने प्यने पास पास के जहिल राजनोतिक तथा स्माणिक वातावरण को सुली प्रांची ने देखा था। उनके व्यक्तिय की तथा विचारधारा की पुग साहित्य पर छाप है। सम-सामियक वातावरण का प्रभाव साहित्यकार की भावनाश्रों में यत्र तत्र दृष्टिगत होता है। युग साहित्य का निर्माण करता है, श्रीर साहित्य युग का। साहित्य प्रायण्य जन-रुचि की अवहेलना नहीं कर सकता यह नितात सत्य तथ्य है। राष्ट्रीय चेतना में सहयोग देने वाले साहित्य की आवश्यकता थी, जो सामाजिक तथा धार्मिक आदोलनों की उद्भृत प्रेरणा को चिरस्थायी बनाये रखने में सहायक थी। देश के यथार्थवादी चित्रण का साहित्यक दिग्दर्शन कराने वाले युग पुरुप साहित्यकार भारतेन्दु जी ही थे। ये साहित्य को युग-चेतना का माध्यम बनाकर जन जागरण को अलख जगाने लगे। उनकी भाव-धारा ने अन्य सम-सामियक साहित्यकारों का पथ-प्रदर्शन किया।

भारतेन्दु जी को हम हिन्दी साहित्य में जन-चेतना के श्रप्रदूत की कोटि में अप्रणी कह सकते हैं। कलाकार ने श्रपने जीवन को राष्ट्रीयता के साथ श्रात्मसात् कर दिया था। गद्य, पद्य, नाटक श्रीर व्याख्यान में सर्वत्र देश भक्ति का स्वर ऊँचा करते दृष्टिगत होते थे। राष्ट्रीयता के प्रचार के साथ साथ साहित्य-नायक, साहित्य के लिये जन-रुचि के श्रमुक्ल पृष्टि-भृमि भी तैयार कर रहा था। साहित्य एक नवीन करवट वदलता प्रतीत हो रहा था। युग की भावना तथा मनोवृत्ति ने रस, रीति, श्रलकार—जाल की संकरी गली से निकाल कर उन्मुक्त वातावरण में पदार्पण किया था। भारत श्रीर भारती दोनों ही के लिए बड़े ही महत्व का युग था, परम्परागत साहित्यिक मान्यताएँ वदलीं, भाव श्रीर विचार बदलें, श्रीर भाषा ने भी श्रपना लचीलापन छोड़ कर श्रोजित्वता का रूप धारण किया। शताब्दियों से चली श्राने वाली साहित्यिक परम्परा को बात की बात में मोड़कर एक नवीन दिशा की श्रोर उन्मुख करने में युग पुक्त साहित्यकार की वाणी इतनी प्रभावोत्पादक सिद्ध हुई कि लोग रीतिकालीक वैभन तथा रस माधुरी को भृल बैठे। साहित्यकाश में भारतेन्दु जी का श्राविभाव वस्तुत एक जाजुत्यमान नच्चन की भाँति हुश्रा, जिसके समच् श्रन्य सभी प्रकाश मन्द पड़ गये।

रीतिकालीन साहित्य जीवन श्रौर जगत की समस्या से नितान्त दूर था। युग में ऐसे साहित्य की श्रावश्यकता थी जो शृङ्कार तथा यौवन की मिदर श्रलसतन्द्रा से श्रॅगड़ाई लेकर राज-प्रासादों के श्रन्दर न सीमित रहकर वैभव श्रौर विलास के सुनहले कास्पनिक चित्रों को छोड़कर जन-समाज की हित-चिन्ता की बात कहता। ऐसे ही साहित्य की प्रथम रिक्म भारतेन्द्र की श्रदम्य प्रतिभा के श्रालोक से प्राप्त हुई। राज-प्रासादों का वैभव तथा विलासमय गीत गाने वाला साहित्यकार कोपड़ी की श्रोर चल पड़ा। श्रासमान पर उड़ने वाले विचार श्रव घरा पर श्रा गये थे, जन समाज से दूर रहने वाला साहित्यकार निर्धन भारत की श्राह कसक सस्वर गा रहा या, परन्तु उसमें करणा का प्रावल्य था। श्रकाल, महामारी तथा टेक्स के दुष्परिणामो तथा श्रमाय श्रीर शासकों के श्रत्याचार से त्रस्त करणा रागिनी ने समाज में कान्ति की नवीन

चिनगारी उत्पन्न कर दी। जनता की दीर्घकाल में सुसुप्त भावनात्रों को जगाने के लिये भारतेन्दु के उक्त सन्देशों ने अधिक कार्य किया है। युग-पुरुष की विचारधारा यथा समय हिन्दी प्रदीष, किव-चचन-सुधा, हिर्चचन्द्र चिन्द्रका, सारसुधा निधि, तथा याला-वोधिनी में प्रकाशित होती रही, और साहित्य के इस निर्माण युग में समाज-सेवी साहित्यक वर्ग को पथ निर्देश करती रही। साहित्यकार समयोपयोगी राजनीतिक तथा सामाजिक विचारधारा के अतिरिक्त यथा अवसर शासकों की नीति पर व्यय्य और उनकी दुर्घ्यवहार पूर्ण नीति का उद्घाटन करते रहते थे। सामान्यत साहित्य की पृष्ठिभृमि देश, समाज, जीवन और जगत वन गई थी।

मारतेन्द्र जी ने साहित्य श्रीर समाज के मध्य ग्रन्थि वधन कर दिया था। हिन्दी साहित्य का सम्बन्ध समाज से छूट गया था। समाज श्रीर साहित्य दो श्रालग-श्रालग पहलू हिन्दिगत होते थे। यदि एक में करुणा श्रीर वेदना जन्य भाव समाहित थे, तो दूसरे में श्रापनी रगरेलियों में मस्त ऊँचे मकान वालो की रगरेलियों का विशद वर्णन था। साहित्य श्रीर समाज के श्रासमान श्रीर धरती का मिलन भारतेन्द्र युग रूपी चितिज पर होना हिन्दगत होता है। साहित्य को नई दिशा को श्रोर मोड़ने का सारा श्रेय थुग-प्रवर्तक साहित्यकार को प्राप्त है। श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने युगान्तकारी साहित्यकार का श्राभिनन्दन वर्तमान हिन्दी के प्रवर्तक के रूप में किया है।

"नवीन धारा के बीच मारतेन्द्र की वाणी का सबसे ऊँचा स्वर देश मिक्त का है मारतेन्द्र का प्रभाव भाषा ग्रीर साहित्य दोनां ही पर बड़ा गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर श्रीर स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिन्दी साहित्य को भी नये मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनकी भाषा सस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कट से स्वीकार किया है, श्रीर वे वर्तमान हिन्दी प्रवर्तक माने गये हैं। सबसे बड़ा काम उन्होंने यह किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया, श्रीर उसे व नवीन जनता के साहचर्य में ले गये।"

(हिन्दी साहित्य का इतिहास-रामचन्द्र शुक्ल)

भारतेन्दु के व्यक्तिन्य में मानववादी परम्परा का समाहार दृष्टिगत होता है। व्यक्तिगत जीवन का तादातम् समाज-सेवा में समाहित प्रतीत होता था। व्यक्ति का ग्रस्तित्व समाज के लिये होता है, ग्रीर समाज व्यक्तिन्वां का पूँजीभूत समृह है। मारतेन्दु के जीवन में ग्रपनेपन तथा व्यक्तिगत श्रस्तित्व का कोई महत्व न था। भारतेन्दु की मानवता उनकी रचनाग्री तथा उनके कार्य-कलापों में श्रमिव्यजित है।

जीवन का समाज से सीधा सम्बन्ध होने के कारण पीड़ित मानवता की

किठनाइयों को इंगित करने के लिये कलाकार की लेखनी उठी। साहित्य का वर्ण-विषय पद्-दिलत मानव-समाज के प्रति सवेदना प्रगट करना था। उसके कण्ट निवारण के लिये सतत् प्रयत्नशील रहना मानवता के पुजारी का परम ध्येय था। विशाल हदय कलाकार ने वड़ी ही निर्मीकता से अपने व्यक्तिगत जीवन को समाज के सन्मुख रख दिया था, साहस के साथ अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने में उन्होंने कभी भी आगा पीछा नहीं किया। वर्ग-विधान की परम्परा तथा रू दिवादी विचारों से भारतेन्दु को हमेशा विरोध रहा है, सामाजिक विपमता की शृखलायें तोड़कर वे एक नवीन समाज की कल्पना करते थे, जिसमें कोई विषमता न हो, तथा उस वर्गविहीन समाज में मानव मानव के प्रति प्रेम, सद्भाव तथा समादर रक्खे। एक सूत्र में विधा हुआ मानव-समाज वड़ी से वड़ी विपत्ति तथा सघर्ष का डटकर सामना कर सकता है। सामाजिक एकता के सन्देश में मारतेन्दु जी ने सद्भाव तथा एकमत होकर सगठित कार्य करने पर अधिक जोर दिया है।

साहित्यकार के आन्दोलन का उद्योग सामूहिक था। युग के नवीन उत्साही कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान करना और अपनी प्रतिभाशाली स्क तथा धन से यथा समय उसकी सहायता करना मुख्य कार्य था। भारतेंदु-युग का साहित्यिक परिवार बड़ा ही विस्तित तथा सुसगठित था। अपने मण्डल के लोगों को जीवन तथा समाज सम्बन्धी अधिक से अधिक कार्यों के लिये प्रेरित करना तथा उनके कार्यों के लिये समुचित धन देना उनका जीवन-ध्येय था। सामाजिक सस्थाओं के स्थापन से युग के समाज सेवी समुदाय को यथाशिक प्रोत्साहित किया करते थे। मुक्तहस्त दानी तथा पददिलत समाज के त्राणकर्ता के रूप मे कलाकार के उदार चरित्र तथा विशाल इदयता का परिचय मिलता है। युग-पुरुष के सामने भेद भाव से परे सेवा का सार्वमीमिक स्वरूप था। वह अपने व्यक्तितत्व में युग की सभी प्रवृत्तियों का आकलन समाहित देखते थे और उन्होंने समाज के दुख को अपनी पीड़ा समक्कर भारतीय-समाज की पीड़ाजन्य करणापूर्ण आह को सस्वर करने वाली वाणी से साहित्य में समाज का सन्देश-वाहन किया है। भारतेन्दु के प्रकाश ने अपनी पूरी शक्ति से जीवन तथा समाज के अधिक से अधिक चेत्रों को आलोकित कर उन्हें सम्यक रूप में उगाया, पुष्यित और पल्लवित किया। यह युग-पुरुष के प्रतिभाशाली आलोक का प्रतिफल है।

श्रन्ततोगत्वा साहित्यिक युग-प्रवर्तन तथा सामाजिक श्रीर राजनीतिक चेतन का सूत्र सचालन भारतेन्दु जी के ही हाथ में रहा। राजा राममोहनराय, केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानद, रामकृष्ण परमहस श्रादि ने धार्मिक तथा सम्प्रदायवादी श्रादोलनों द्वारा देश में प्रगति श्रीर चेतना का मन्त्र फूका, परन्तु भारतेन्दु ने उक्त विचारधार को विभिन्न सम्प्रदायों से श्रलग साहित्यक मञ्ज से जन-जाप्रति का सन्देश दिया।

सम्प्रदाय की दृष्टि ते नहीं वरन् उत्तम विचारधारात्रों के नाते युग-पुरुप ने सभी साम्प्रदायिक त्रान्दोलनकारियों की विचारधारात्रों को ग्रादर श्रीर श्रद्धा भाव श्रिष्त किया। समाज हित-चिन्तन के सभी प्रयोग जो सम-कालीन महापुरुपों द्वारा प्रकाशित किये गये थे, उन्हें साहित्य के माध्यम से त्रपनाया। धार्मिक मत-भिन्नता होते हुए भी लोकोपयोगी श्राह्म विचारधारात्रों को श्रहण कर स्वस्थ समाज के निर्माण में प्रयत्नशील रहे।

जन-जागरण की भैरवी गाकर कलाकार ने न केवल समाज को ही चेतना प्रदान की, वरन साहित्य और युग-साहित्यकारों को नवीन मार्ग निर्देशन किया है, जिसके पद-चिन्हों पर वपों तक साहित्यकार यड़े ही चाव से चलते रहे हैं। भारतेन्द्र की साहित्य ब्योत्स्ना समस्त युग पर छिटकी और इतना तीव आलोक था कि युग के साहित्यकारों पर अपनी अमिट छाप दे गई। युग की सन्देश-वाहिनी साहित्यक प्रगति युग-प्रवर्तक साहित्यकार भारतेन्द्र की ही प्रेरणा का प्रतिफल है। हिन्दी साहित्य-युग निर्माताओं में भारतेन्द्र की अमृत्य सेवाओं के कारण आदिगद्य साहित्य युग पुरुप का व्यक्तित्व चिर-स्मरणीय रहेगा। भारत तथा भारती दोनों ही परम्परा तक गीरव-मय महापुरुप को श्रद्धाञ्जलि अपित करते रहेंगे।

### द्वितीय अध्याय

## जीवन परिचय तथा साहित्यिक कृतियाँ

जीवन-परिचय •

काशी में भाद्रपद शु० ५ ऋषि पचमी स० १६०७ (६ सितम्बर सन् १८५० ई०) को सोमवार के दिन प्रातःकाल भारतेन्द्र वा० हरिश्चन्द्र ने अवतीर्ण होकर हिन्दी साहित्य के गगनागण को दितीया के चन्द्र के समान सुशोभित किया था। ५ वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहान्त हुआ। बाल्य-काल ही में अपनी प्रत्युत्वन्न मित प्रतिभा से परिवार के लोगों को कौतुक दिखाया करते थे। मारतेन्द्र जी ने नव वर्ष की वायु में ही नव अकुरित प्रतिमा संपन्न उदीयमान कि की सी भलक दिखाई थी। अपने पिता महाकि वा० गोपाल चन्द्र से आज्ञा लेकर उक्त देशहा बनाया:—

लै व्यारा ठाढे भए श्री त्र्यनिरुद्ध सुजान । वाखासुर की सेन को हतन लगे मगवान ॥

वालक भारतेन्दु का उत्साह वर्धन के लिये महाकिव गोपाल चन्द्र ने अपने अन्य बलराम कथामृत में सर्व प्रथम स्थान दिया। बाल-उत्साह तथा बुद्धि की कुशाप्रता के कारण यथा समय आप पिता की बैठकों मे माग लिया करते, वाद-विवाद के समय आपने कच्छप कथामृत के एक दोहे का बड़ा चमत्कार पूर्ण अर्थ बताया जिसे सुनकर बैठे हुये सभी आदचर्य चिकत रह गये। बाल्य-सुलम जिज्ञासु भाव से वह अपने पिता से तर्पण करने का कारण पूँछ बैठे, वह चुज्य होकर कहने लगे कि तू मेरे वश का नाम बोरेगा। आगे चलकर भारतेन्द्र जी ने अपने अदम्य प्रतिमा का प्रकाश भी किया, और अपने पैतृक धन का अपन्यय भी।

सर्व प्रथम त्राप का शिक्षा संस्कार पं॰ ईश्वरीदत ने किया मौलवी ताजग्रली उर्दू श्रभ्यास कराते थे, तथा श्रग्रेजी की शिक्षा प॰ नन्दिकशोर तथा राजा शिवप्रसाद

<sup>(</sup>१) पचमी के स्थान पर सप्तमी व सितम्बर के रुधान पर दिसम्बर छ्पाया है। यही जन्म दिन बा० शिवनन्दन सहाय ने इस प्रकार दिया है। मिती भाद्र पद शुक्त ५ स० १६०७, (६ सितम्बर १६५० ई०)

वा॰ राधाकृष्ण दास ने पचमी के स्थान पर सप्तमी का उल्लेख किया है।

नमस्ये शुक्त पचभ्याम चिता ऋर्ष सप्तमा । दहन्तु पाप में सर्व गृहगान्त्वहर्य नमो नम ॥

जी से प्रात की, काशी के क्वीन्त कालेज में अध्ययन करने गये। परन्तु इनकी शिक्ता का कम अधिक काल तक न चल सका। छात्रावस्था ही मे सुगार रस की कविताओं से श्रिधिक प्रेम था, और काव्य रचना भी करने लगे थे। इनके शिक्षा क्रम में उनकी जगढीरा-याश अधिक वाधक हुई। यों तो भारतेन्दु जी अप्यवसायी तथा चिन्तनशील व्यक्ति थे, फिर भी श्राच्ययन प्रणाली कमबद्ध न चल सकी। स० १६२० वि० म शिवाले के रईस लाला गुलावराय की पुत्री मन्नीदेवी से वड़े समारोह के साथ विवाह सम्पन्न हुआ। स॰ १६२२ वि॰ में ये सपरिवार जगन्नाथ जी गये। उस समय काशी से पुरी तक बराबर रेल नहीं गई थी। श्रीर लम्बी यात्रा के पहिले सभी सम्बन्धी इष्ट मित्र मिलने श्राया करते थे, जब इन लोगों का डेरा नगर के वाहर पड़ा, तव सभी लोग मिलने त्राने लगे, इन्हीं में से मारतेन्द्र जी के कथित हिनैपी इनने मिलने श्राये, श्रीर विदा होते समय इन्हें दो श्रशफों भेंट कर गये कि श्रपनी श्रावस्य-कता पर इसका उपयोग करना । भारतेन्द्र जी ने उसे श्रपने समवयस्क ब्राह्मण के पास रखवा दीं। यही उनकी ऋग लोने की ज्ञादत का स्व-पात समका जाता है। उक्त यात्रा में अपनी विमाता में ६ए होकर रानीगल ' तक पुन. लीट आये, अपने छोटे भाई के त्राग्रह पर वह फिर लौट गये। परन्तु इस यात्रा में वह भेंट में मिली हुई त्राशुफियाँ च्यय हो गई। इस घटना से स्पष्ट है कि भारतेन्द्र जी के प्रति परिवार के ग्रन्य लोगों का व्यवहार ग्रन्छा न था। ग्रंथे कष्ट ने ही उन्हें ऋण की ग्रादत डलवा दी थी। श्रवने उदार तथा श्रवव्ययी स्वभाव को वह सयम में न वाध सके, श्रीर श्रमुण का बीभ उत्तरीतर बढ़ता गया । जगन्नाथ यात्रा में स्थापित भैरव मृति के न्यप्रमाणित श्रासन को सिद्ध कर उसे यथा उचित रीति से सिंहासनारुढ कराया। इसी के परि-ग्गामस्वरुप तहकीकातपुरी की रचना हुई। भारतेन्द्र जी ने उसके उत्तर में तहकी-कात पुरी की तहकीकात "लिख डाला।

भारतेन्दु वजी नहाँ नहाँ भी गये, श्रापनी प्रतिभा से वहाँ के लोगों को श्राकृष्ट किया। सभी स्थानों ने उन्हें साहित्यिक प्रेरणा प्राप्त हुई। श्रीर इसी श्रनुभूति ने

प्रयम गए चरणादि नान्दपुर नो पग धारे। बहुरि लाजनक होइ सहारनपुर मिथारे॥ तह म-मूरी होड जाड हान्दार महाए। फेर गए लाहीर मु पुनि ऋम्बरसर आये॥

१ इस सवत् पर कुछ शका इसलिये की जाती है कि भारतेन्द्र जी का पन्द्रक्षा वर्भ पूर्ण हा चुका था।

२ जीवनपरिचया भारतेन्द्र हरिश्चन्द्रः वा० व्रजरत्न दास

३ त॰ १६२= दि॰ में पुन यात्रा को ।नक्ते, अपनी यात्रा का विवरण नित्र पर में दिया है —

इन्होंने साहित्य को साकार किया, श्रीर लोगों ने इन्हें श्रादर सम्मान तथा श्रद्धा पुग्यों से सम्मानित किया।

लम्बे तथा इकहरे शरीर वाले कलाकार भारतेन्दु का व्यक्तित्व श्राति श्राकर्षक था। व्यामल रग तथा उन्नत ललाट तथा, धुंचराली लटो में वह कलियुग के कन्हेंया प्रतीत होते थे। पान खाने का श्रिषक व्यसन था। भावकता से श्रोत-प्रोत हृदय बहुत ही कोमल था। किसी के कष्ट की कथा सुनकर ही उस पर इनकी सहानुभृति उमड़ पड़ती थी। चाहे वह वस्तुत भूटी मक्कारी ही क्यों न हो। दुख सुख दोनों ही में श्रपने भावों को सतुलित तथा सयमित रखते थे। स्वभावत नम्र थे, पर किसी के श्रीभमान दिखलाने पर वे उसे सहन नहीं कर सकते थे। वे स्वतः कभी किसी से श्रपनी श्रमीरी, दातव्यता, काव्य शक्ति श्रादि गुणों का श्रीभमान नहीं दिखलाते थे, श्रीर सभी छोटों तथा वड़ों से समान रूप से मिलते थें। भारतेन्दु जी ने श्रपने श्रहित करने वालों का कभी विरोध नहीं किया उन्हें स्वयम् श्रपनी भूल स्वीकार करने के लिये उनकी श्रवस्था पर छोड़ दिया करते थे।

हृदय में विषाद का बीकिल भार वहन किये हुये भी भारतेन्दु में सहानुभृति की भावना प्रचुर रूप में थी। सन् १८७२ ई० में वम्बई प्रान्त स्थित खान देश के कई प्रामों में इतनी वृष्टि हुई कि गाँव के गाँव वह गये, और काफी धन-जन की हानि हुई, अनाश्रितों की सहायतार्थ इन्हीं के सदुद्योग से काफी चन्दा एकत्र किया गया। काशी में आई हुई गगा जी की वाढ में भी वड़ा ही सराहनीय कार्य किया। किसी को तिनक भी कष्ट में देख कर द्रवीभृत हो जाने वाले माचुक हृदय मारतेन्दु किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। एक बार मार्ग पर पड़े हुये एक दरिद्र को शीत से कापते देख अपना दुशाला ख्रोडाकर एह लौट ख्राये। परोपकार में रत रहना इनकी प्रकृति हो गई थी। इन्होंने निज के स्वमाव, प्रेम, इच्छा आदि को एक कियत में प्रकट किया है।

दिल्ली से ब्रजनासि आगरा देखत पहुँ चे आय घर। तैतीस दिवस में यातरा यह कीन्हीं हरिचन्द्र वर।

स॰ १६३७ में महाराज काशी के साथ वैद्यनाथ जी की यात्रा की, श्रपनी यात्रा का वहा ही रोचक पर्यान किया है।

स॰ १६३६ वि॰ में उदयपुर की यात्रा की। स॰ १६४१ वि॰ विलया में व्याख्यान के लिये आमन्त्रित हुए। इमराव, पटना, करुकता, प्रयाग, हरिहर क्षेत्र आदि स्थानों में प्राय-जाया करते थे।

(१) दूर से लोग इनकी मधुर किवता सुन श्राकृष्ट होते थे, श्रीर समीप श्रा मधुरस्याम सुन्दर घु घरारे बाल वाली मधुर मृर्ति देखेकर विलहारी होते थे, श्रीर वार्तालाप में इनके मधुर भाषण, नम्रता और शिष्ट व्यवहार से वश में हो जाते थे।

> (विहारी-विहार) प॰ अम्बिकादत्त व्यास

( १५ )

सेवक गुनी जन के, चाकर चतुर के हैं,
कविन के मीत चित हित गुन गानी के !
सीधेन सो सीधे, महा वाके हम वाकेन सों,
हरीचन्द, नगद दमाद अभिमानी के !!
चाहिवे की चाह, काहू की न परवाह नेहीं,
नेह के दिवाने सदा सूरत नियानी के !!
सरवस रिसक के, सुदास दास प्रेमिन के,
सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के !!

गुणियों तथा कलाविदों का इन्होंने अपनी शक्ति से कहाँ तक बढ़कर सत्कार किया था, इसका आगे उल्लेख प्रस्तुत है, जिसने अपने स्वमाव और गुणों का यथार्थ विवेचन किया है।

श्राप में शालीनता भी श्रिधिक थी। भाई से वेंटवारे के बाद इनके हिस्से का मिला हुश्रा वत्तीस सहस्र रुपया इन्होंने श्रपने एक मुसाहिब के यहाँ घरोहर के रूप में रख दिया, कुछ दिन बाद वह रोता हुश्रा उनके पास श्राया श्रीर कहने लगा कि सारा रुपया चोरी चला गया श्रीर उसके साथ मेरी पूँजी भी चली गई। भारतेन्दु जी के मन में तिनक भी हलचल न हुई, उन्होंने हंसकर कहा "गनीमत हुई कि वह उम्हें न उठा ले गया"। लोगों के उसके प्रति भडकाने के बावजूट भी उन्होंने उससे वह रुपया न माँगा। हरिक्चन्द्र एएड ब्रादर्स नामक कोटी जवाहरात तथा विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुश्रों के क्रय-विक्रय के लिये खोली गई, परन्तु वह इनके शील श्रीर सकोच के ही कारण न चल सकी। एक तो सभी माल उधार खरीदने श्राते ये, श्रीर बाद में उसे उपहार में मिली हुई वस्तु समभक्तर रुपया नहीं देते थे।

साहित्यिक त्रामिकिच का प्रसार करने के लिये तथा समाज में शिचा का स्तर कॅचा उठाने के लिये कम मूल्य की पुस्तके प्रकाशित कराने लगे, तथा पुरक्कार देकर लोगों को पुस्तके निर्माण करने में उत्साहित करते थे। श्रन्य सार्वजनिक कायों तथा साहित्य निर्माण करने में उत्साहित करते थे। सार्वजनिक सस्थाओं को मुक्तहस्त धन

श्रान्स के युद्ध को नाटक वश्य लिखे जाने पर ४००) ह० से पुरष्कृत हुए । सर विलियम भ्योर के जीवन चरित्र पर २५०) ह० का पुरष्कार । मन् १८०२ ई में मेयो मेमोरियल सिरीज में १५००) ह० का पुरण्कार । पजाव विश्व क्यालय के साधान में २५०) ग० का दान । हं नियोपियक डिग्पेन्सर्ग चलाने के लिये १८६८ में १८०३ ई० तक १२०) ह० प्रति वर्ष देते रहे । कार माईकेल लाइब्रे री को आर्थिक सहायता । भारतेन्द्र हर्रियचन्द्र—'जीवन-परिचय' वाबृ वृजरब्रदास ।

त्ते प्रोत्साहन प्रदान करते थे। जीवन पर्यन्त भारतेन्दु जी ने यथा शक्ति सत्य का प्रति 'वालन किया। उनकी सत्यप्रियता की निम्न घटना का उल्लेख एक ज्वलन्त उदा-हरण है।

एक महाजन से कुछ रपये तथा एक कटर नाव लेकर तीन सहस्त्र की हुएडी लिख दी थी। उनका इन पर समसे पहिला दावा हुआ। यह मुकदमा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सस्थापक सर सैयद श्रहमद खाँ के न्यायालय मे था। इनके शुमेच्छु न्यायाथीश ने इन्हें क2 में देखकर इनसे पूछा कि वास्तव में आपने कितने रुपये लिये थे, उत्तर में भारतेन्द्र जी ने पूरे रुपये पाना स्वीकार किया।

भारतेन्द्र जी सहदयता की साचात मूर्ति थे। विनोद-प्रिय जीवन ही अवसाद की वोभित्त गरिमा को हलका बनाये रखता था। प्रथम अप्रैल अप्रेजों का विनोदमय पर्व होता है, उसे "फूल्स डे" भी कहते हैं। भारतेन्द्र जी इसे बड़े ही मनोयोग से मनाते थे, अपने मित्रों को विलद्मण प्रयोगों द्वारा धोखे में डालकर उनका उपहास करते थे।

काशीराज की सभा में प्रसिद्ध न्याकरणी से विनोद पूर्ण दग से उक्त शब्द की न्याख्या करवाना तथा लावनी बाजों के बीच बैठकर अपनी आगु-किवत्व शक्ति का परिचय देना आदि कौतुक प्रसिद्ध हैं। होली का उत्सव भी यह खूब सज-धज से मनाते थे, बिरादरी के बहुत से लोग और अपने मुसाहिबों के साथ रंग खेलना तथा साज संगीत का आयोजन करते, तत्यवचात् सब मिलकर चतुक्श हो देवी के दर्शन को जाते थे।

साहित्यार्चन, दीनों की सहायता, देशोपकार, दान तथा आमोद-प्रमोद में
मुक्त हस्त दोनों हाथों भारतेन्द्र श्रपना धन छुटा रहे थे। घर के हितैषियों तथा
उनके अनुज बा० गोकुलचन्द्र को यह तिनक भी न भाता था, यह भारतेन्द्र जी से
पन्द्रह माह छोटे थे। इनके वालिंग होने तक राय रिसंहदास इनकी सम्पति के प्रबन्धकर्ता थे। घर के शुभिचिन्तकों ने इन्हें समभाया तथा काशीनरेश तक खबर पहुँचाई,
जिस पर इन्होंने भारतेन्द्र जी से समभा कर कहा कि समय देखकर काम किया करो।
इन्होंने निर्भय चित उत्तर दिया कि इस धन ने मेरे पूर्वजों को खाया है, और मैं इसे
खाऊँगा। महाराज चुप रह गये। उन्हीं शुभिचिन्तकों की कृपा से २१, मार्च सन्
१८०० ई० को दोनों भाइयों में तकसीम नामा लिखा गया। इस समय भारतेन्द्र जी
की आयु उन्नीस वर्ष छै महीने तथा बा० गोकुलचन्द्र अटारह वर्ष तीन महीने
के थे। तक्सीमनामा लिखने के अवस्य कुछ पहिले ही सम्पत्ति का बॅटवारा हुआ
होगा। परन्तु यह विवाद प्रस्त प्रक्त है कि कब भारतेन्द्र जी ने सारा प्रवन्ध आपने
हाथ में लिया। अटारह वर्ष के पूर्ण होने के पहिले अधवा बाद में सम्भवत वालिग
होने के साल भर तक ही यह सारी पैतृक सम्पत्ति की प्रवन्ध कर रहे होंगे। बा०

गोकुलचन्द्र के या लग होने तक मारा प्रवन्ध दूसरों के हाथ में था ही, वालिंग होने के परचात् इन्होंने वॅटवारे का स्त्रपात किया। एक दिन ग्राप खजाने के ताले पर जा वेटे, ग्रार भारतेन्द्र जी से कहने लगे कि ग्रापने ग्रपने माग की सम्पत्ति खर्च कर डाली है, ग्राय ग्राप जो कुछ इसमें से लेंगे, मेरे हिम्में का लेंगे। भारतेन्द्र जी पर ग्रानु ज द्वारा इस क्कावट का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे सपूर्ण पैतृक सम्पत्ति के निज भाग की दस्तवरदारी लिखने को तैयार हो गये, पर राय नृसिहदाम जी ने ऐसा करना ग्रानुचित समक्त कर याजासा वटवारा नामा कराना उचित समक्ता। सारी चल तथा श्रचल सम्पत्ति का न्यटवारा हुन्ना।

भारतेन्दु जी के हिम्से में एक मकान, एक दूकान को रोना मौजा का श्रद्धांश, प्रिमिट वाली कोठी, नवावगञ्ज वाजार का श्राधा स्वत्व, एक मकान मौजा मदराभी व सहारनपुर श्रीर मौजा कोरा घरौरा व देवरा का श्राधा हिस्सा तथा फुटकर खेत जमीन मिली थी। इसके नाथ दो शर्तें भी थीं। पहिली यह कि यदि यह श्रपनी स्थावर सम्पत्ति वचना चाहे तो पहले श्रपने माई के हाथ ही वच सकते हैं, श्रीर उनके श्रस्वीकार करने पर ही दूसरे के हाथ विकय करने का उन्हें श्रधिकार होगा।

इनकी मातामही की सम्पत्ति का भी विभाजन एक दूसरे वसीयतनामें के आधार पर हुआ। कार्तिक सुटी ३ स० १६३५ वि० को एक वखशीशनामा लिखा नया। भारतेन्द्र जी की स्वीकृति के विषय में लिखा है कि 'इस वास्ते कि मेरे वायस किसी की इकतलफी न होवे, इस वसीक की त्हरीर में रजामन्दी व इत्तफाक बा० हरिक्चन्द्र व बा० गोऊलचन्द्र दोनों का मैने हासिल कर लिया है, जिसकी सदाकत पर दोनों की दस्तखत इस वसीक पर लिखी जाती है। इस वसीक पर बा० गोछलचन्द्र का हस्ताच्चर हैं और बा० हरिक्चन्द्र का नहीं हैं, उन्हें इसके अनुसार वेचल साढे चार हजार प्रये दिये गये थे। इसमें दाई हजार बा० गोछलचन्द्र ने उस ऋग के हिसाव में काट लिया जो इन्होंने भारतेन्द्र जी को दिये थे। और बचे हुये दो सहस रुपये फुटकर ऋग तथा डिगरियों के चुकाने के लिये रखे गये। अस्तु पैतृक

<sup>ः</sup> श्रशियाए मनकूल व नक्दी व पान हर सेह हिस्सा तहरोर दाद अलेंहद के हम स्रोगों ने व १त्तपाक एक दीगर वदन्तखत फरोकेन व बाल्द साह्य के मुनक्सिम कर लिया।

तकसीम-नामा की शब्दावली

श्रव्यल यह कि तकसीम तीन हिस्सा करके एक हिम्सा यान्ते अम्रात दीनी व पृज व नेवा की ठाकुर जी की पृजा कदीमी हम लोगों का है, और इस हिस्सा स्वाह टक्के महासिल से पूजा वा सेवा श्री ठाकुर जी व विंड सराध बुजुर्गान व श्रदाये रस्म भीहिय हर बाउस व रसमात विरादरी का हमेसा मृतश्रत्लिक रहेगा। दूसरा हिस्सा हम वायु हरिश्वन्द य तीसरा हिस्सा हम वायु गोकुल्वन्दर का श्ररार पाया।

मम्पत्ति के बाद मातामह का भाग भी मारनेन्दु जी ने इस प्रकार व्यय कर दिया।

घर से अलग होने के कुछ ही काल बाट उसी वर्प अवैतिनिक न्यायाधीशों के नियुक्ति का नियम बनाया गया। काशी के टस सज्जन मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुये। भारतेन्द्र जी उन सबसे सबसे छोटे थे। कुछ दिन बाद म्युनिस्पल किमक्तर भी नियुक्त हुये। राज-भक्तों में इनका भी नाम गिना जाने लगा। इनकी प्रकाशित पित्रकाओं तथा पुस्तकों की सौ सौ प्रतियाँ सरकार में बराबर ली जाने लगीं। पञ्जाब विश्वविद्यालय ने इन्हें सस्कृत का परीक्तक बनाकर सम्मानित किया। सहज ईन्ब्रील पुरुषगण इतने अल्प-वयस्कपुरुप की यह बटती न देख सके, और उच्चाधिकारियों से चुगली करने लगे। यह स्वभावत स्पष्टवादी थे, और व्यगात्मक लेखा में लोगां पर छीटा भी कसते थे। किव बचन सुथा में इन्होंने "लेबी प्राण लेबी" नामक एक छोटा सा व्यग विनोद-युक्त लेख निकाला था। लार्ट मेयों के काशीं आगमन पर १ नवम्बर सन् १८७० ई० को जो लेबी दरबार हुआ था, उसी का इसमें विनोद पूर्ण वर्णन है। परिणामस्वरूप इन पर अश्रद्धा और उपेचा का आरोप लगाया गया। इस प्रकार अकारण ही आप तत्तकालीन सरकार के कोप-भाजन हुये। आपने आनरेरी मैजिस्ट्रेट के पद से त्याग्-पत्र दें दिया।

प० सुधाकर जी द्विवेदी अपनी राम कहानी की भूमिका में लिखते हैं कि "इनकी स्पष्टवादी व्यगात्मक विचारधारा से नाराज होकर काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान एंठ रघुनाथ जी ने इन्हें भारतेन्द्र की उपाधि दी और इसे उन्होंने इस प्रकार स्पष्ट किया, "आपको कुछ ध्यान नहीं रहता कि कौन आदमी कैसा है, सभी का अपमान किया करते हो। जैसे अपने सुयश से जाहिर हो उसी तरह मोग विलास और यड़ों का अपमान करने से आप कलकी भी हो, इसलिये आज से मैं आपको भारतेन्द्र नाम से पुकारा कहाँगा।" यही नामकरण वास्तव में उनकी प्रसिद्धि का द्योतक यन गया।

इसके पहिले राजा शिवप्रसाद को भारत सरकार की श्रोर से सी० श्राई० श्रो० (भारत-नच्त्र) की पदवी मिल चुकी थी, श्रीर राजा साहब से मनो मालिन्य हो जाने के कारण भारतेन्द्र जी सरकार के कोप भाजन हुये। परन्तु ज्यों-ज्यों सरकार के कोप-भाजक होते जाते, इनकी लोक प्रियता बढती जाती थी।

बॅटवारे के बाद चार पाँच वर्ष में इनकी श्रस्थावर सम्पत्ति का यहुत सा श्रश उड़ गया, श्रीर भारतेन्दु जी को परोपकार, दान-पुरुय, देश सेवा श्रादि कार्यों के लिये श्रर्थ कष्ट होने लगा। ऐसे ही समय चाटुकारों की कृपा से भारत सरकार ने भी ऐसे राज-भक्त पर श्रपनी कोप-दृष्टि की, श्रीर इनकी मातृ भाषा भी सेवा में वाधा पड़ने

लगी। जीवन में वैपम्य इपूर्ण श्रध्यायों का उल्लेख भारतेन्दु जी ने श्रपने नाटकों में कई स्थलों पर दिया है। वास्तव में ऐसे नाटकों में भाँक कर दूर तक देखा जाय, तो इनके जीवन सम्बन्धी प्रतिविम्ब दिखाई देंगे। "प्रेमयोगिनी तथा "भारत दुर्दशा" से स्पष्ट है कि भारतेन्दु जी के इदय को श्रभाव श्रीर वैपम्य कचोट सा रहा है।

हिन्दी तिथा देश के लिये तो इनका हृदय चिन्ता दग्ध था ही पर जिनके लिये ये ग्रपना तन-मन-धन ग्रपंण कर रहे थे, उन सब की उदासीनता इनका हृदय जर्जर कर रही थी। इसी ग्रात्मचेत्र का स० १७३२ वि० में निर्मित 'सत्य हरिक्चन्द्र' तथा 'प्रेम योगिनी' की भूमिका में व्यथित उद्गार प्रकट हुग्रा है।

भारतेन्दु जी का श्रर्थ सकोच इतना वटा कि जमा गायव हो गई, श्रीर भरण का बोक्त ऊपर से पड़ गया। एक का दूना लिखाने वालों ने जल्दी कर डिगरियाँ प्राप्त कर लीं, श्रीर इनसे रुपया वक्षल करने का उपाय करने लगे।

सत्य मार्ग पर डटे रहने वाले हरिश्चन्द्र ने कभी भी इनका प्रतिवाद नहीं किया, तथा अपने परम हितैपी माननीय न्यायाधीश के समकाने पर भी श्रौचित्य के मार्ग से न डिगे।

इस प्रकार देश, समाज, मातृ-मापा श्रादि की उन्नति तथा श्रपनी कौटुम्बिक श्रीर श्रुण श्रादि की चिन्ताश्रों से प्रन्त होने के कारण इनका शरीर जर्जर हो रहा था। इसी समय मेवाड़-पित महाराजा सज्जनसिंह के श्राग्रह तथा श्री नाथ जी के दर्शन की लालसा में सन् १८८२ ई० में यह उदयपुर गये। इतनी लम्बी यात्रा के प्रयास को इनका जीर्ण शरीर नहीं सह सका। दिन प्रति दिन स्वास्थ गिरता ही रहा। हैंजे के सम्मातिक रोग के श्राक्रमण ने श्रीर भी चिंताजनक श्रवस्था कर दी, परन्तु श्रभी श्रायुष्य श्रवशेष थी, इसी कारण उनका जीवन यच गया। स० १९४० चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को लिखे गये नाटक् के समर्पण में इनकी श्रन्तिम निराशावादी भाव-नाश्रों की व्यजना है। "नाथ † श्राज एक सप्ताह होता है कि मेरे मनुष्य जीवन का

<sup>\*</sup> हाँ प्यारे हरिश्वन्द्र का संसार ने कुछ भी गुण रूप न समका क्या हुआ कहेंगे सर्थ ही नैन नीर भरि भरि, पंछे प्यारे हरिचद्र की कहानी रह जायेगी। — प्रेम्य गिनी—

<sup>†</sup>स॰ १६३६ वि॰ के ज्येष्ठ के "सार सुधा निधि" माग १ श्रक १६ में १९४ २२६ ७ पर भारतेन्द्र जी के मृरा शीर्षक लेख का उद्ध रा।

काशा के तत्कालीन न्यायाधीश सैयद श्रहमद खाँ ने श्रानी दलवील में नियन विचार प्रमट किए हैं -

चूँ कि वा॰ हरिश्चन्द्र की सन्यतापर अदालत की यूर्ण विश्वाम हे इससे उनके ग्यीकार श्रीर अन्व कार हा के अनुसार डिगरी दो जाता है। श्रीर साक्षी की कई श्रपेना नहीं।

सीऽम्मत दिधाना प्रण्ये कृपणी-कृतोन तेन, कश्चित विभवे विभा न विदाय काले व्यव वसोद को छन्दो, तृष्णा मय नीय शुष्कणन्।

त्रातिम ग्रक हो चुकता, किन्तु न जाने क्या सोचकर ग्रौर किस पर ग्रानुग्रह करके उसकी ग्राज्ञा नहीं हुई। नहीं तो यह ग्रथ प्रकाश भी न होने पाता। यह भी ग्राप ही का खेल है कि ग्राज इसके प्रकाश का दिन ग्राया।"

पूर्ण स्वस्थ न होने पर भी साहित्य साधना मे रत रहते थे। दुश्चितात्रों की ज्वाला निरतर उनके हृदय को दग्ध किया करती थी, भारतेन्दु ही का स्वास्थ न सुधर सका, उत्तरोतर गिरता ही गया। ज्वर ने स्थायी रूप से जड़ जमा ली थी। श्वास ग्रीर ज्वर के ग्रावेग को भारतेन्द्र जी का दुर्वल शरीर न सह सका, ग्रीर शने शनै: यद्ममा से ग्रसित हो गये। २ जनवरी १८८५ से रोग ने भीषण्ता धारण कर ली। यह क्ग्णावस्था उनके महा प्रयाण की ग्रातिम काकी थी। उनके हृदय में नैरास्य भावनाग्रों ने ग्रिधिकार कर लिया था। ६ वीं तारील भागतेन्द्र जी के जीवन लीला का ग्रातिम दिन था। प्रात काल ही उनका हाल पूँछने घर की नौकरानी ग्राई, न्नापने नैरास्यजन्य यथार्थ भावो नो व्यक्त कर दिया, ग्रीर कहला दिया कि "मेरे जीवन के नाटक का प्रोग्राम नित्य नया छप रहा है, पहले दिन प्वर की दूसरे दिन दर्द की, तीसरे दिन खाँकी की सीन हो चुकी रे देखं लास्ट नाइट कय होती है ? उसी दिन दोपहर से श्वास वेग से ग्राने लगी, कफ मे रुधिर ग्रा गया। श्रीष्धि ग्रीर उपचार के निरतर प्रयास होने पर भी ग्रवस्था चिंताजनक होती गई।

कलाकार की महाप्रयाण वेला निकट समक आकुल मित्र, सम्बन्धी, श्रीर हितैषी इनकी श्रांतिम काकी देखने श्राने लगे निज के मतभेद तथा साहित्यिक विचार विषमता होने पर भी राजा शिवप्रसाद जी इन्हें देखने श्राये, रोग शय्या पर पड़े हिरिक्चन्द्र ने उनके प्रति श्रपना श्रादर प्रकट किया। पुराना वात्स्वय उमड़ पड़ा। राजा साहब ने सप्रेम कष्ट का हाल पूँछा तो मारतेन्द्र जी ने चीण स्वर में कहा—"मुके बड़ी प्यास लगी है" कर ही राजा साहब ने चाँदी की प्याली मर कर पानी देना चाहा, परन्तु श्रंतिम चण में भी मारतेन्द्र साहित्यामृत के प्यासे थे, उन्होंने पानी देने को मना किया, श्रीर श्रपनी प्यास की दृष्टि घनानन्द के सवइये से बुक्ताने का निवेदन किया। राजा साहब ने श्रवस्द्र कंठ घनानन्द के सवइये का निम्न श्रन्तिम चरण पढ़कर सुनाया।

' तुम कीन सी पाटी पढ़े हो लला मन लेत हो देत छटाक नहीं"।

अन्ततोगत्वा बात करते ही करते पौने दस बजे रात को वह महाप्रयाण वेला अति ही सिनकट आ गई, अन्त तक इन्हें अपने इष्ट देव का ध्यान बना रहा, धीमे और अस्पष्ट स्वरों में श्रीकृष्ण नाम उचिरत करते रहे। भारत का इन्दु, माध कृष्ण ६ स० १६४१ वि० (६ जनवरी सन् १८८५ ई०) के रात्रि में दस बजे चौंतीस वर्ष तीन महीने सत्ताइस दिन की आयु में सदा के लिये अस्त हो गया।

भारतेन्दु जी के दो पुत्र तथा एक पुत्री हुई थी, पर पुत्र दोनों शैशवावस्था ही

मं जाते रहे। उनकी एक मात्र सन्तान श्रीमती विद्यावती थीं। जिनका विवाह सवत् १६२७ वैशाख में स्व० बा० बुलाकीदास जी के भ्रातु पुत्र स्व० श्री वल देवदास जी से भारतेन्द्र जी ने स्वयम् किया था। इनके पाँच पुत्र तथा तीन पुत्रियाँ थीं. जिनमें से तीनों पुत्रियाँ श्रव्यायु ही गत हो गई। पुत्रों के नाम वयानुक्रम से व्रजरमणदास, व्रजन्तास, व्रजजीवनदास, तथा व्रजभृपणदास हैं जिनमें प्रथम तथा वृतीय का शरीरान्त हो चुका है। श्रीमती विद्यादेवी का सं० १६५७ के अगहन वदी २ को श्रीर वा० वलदेवदास का स० १६४६ में चैत्र वदी २, को स्वर्गवास हो गया। भारतेन्द्र जी की धर्म पत्नी श्रीमती मन्नोदेवी वयालीस वर्ष वैधव्य भोग करने के श्रनन्तर सं० १६६३ के श्रपाड वदी ७ को गोलोकवासी हुईं।

या० गोकुलचन्द की सन्तानों के वश परम्परा स्रव मी वित्रमान हैं, इनके चार सन्तानों में दो पुत्र तथा दो पुत्रियों हुई, जिनमें से दोनों पुत्र श्रीकृष्ण चन्द्र तथा श्री व्रजचन्द्र के पाच सन्तानें हुई, प्रथम के तीन तथा द्वितीय के दो पुत्र वर्तमान हैं, जिनके नाम क्रमश. डा० मोतीचन्द्र, वा० लक्ष्मीचन्द्र, वा० नारायणचन्द्र तथा बा० कुमुदचन्द्र न्यार बा० मोहनचन्द्र हैं।

दिये हुए वंश वृत्त् के आधार पर भारतेन्दु परिवार की वश-परम्परा का विकास हुआ।

१६ वीं शतार्थी से जड़ता मूर्च्छना तथा अज्ञान अधकार को चीरकर अपनी सुयश कीर्ति को धवल बनाने वाले भारतेन्द्र में कुछ धूमिल धव्ये भी विद्यमान हैं। सम्मवत चाँद के ने कलक उनकी साहित्यिक प्रेरणा की आधार शिला प्रतीत होते हैं। पारिवारिक उपेन्ना की प्रतारणा से पीड़ित नुष्ध हृदय शान्ति और प्रतिश्रय चाहता है। प्रेम की प्यास में तड़पता हुआ महामानव जहाँ भी कुछ सहानुभृति पा सका, भुक गया, और अतुष्त स्नेह तृष्णा को मिटाने लगा। अपव्यय, दान तथा धन नाश के लिये शुम-चिन्तक समाज इनकी भत्मना करता रहा था, समाज तिरस्कृत मानव की तरह अवसाद की मीपण ज्वाला अतर निहित किये हुये स्सी कलाकार डास्टोवस्की की भाँति प्रेम के चिरतन सत्य की खोज में निकला था। इनके दरवार में समय की प्रसिद्ध यारविनताय तथा गायिकाय आया करतीं थी, भारतेन्द्र गुण के पारली ये, यह सीदयोग्पासक ये, उनके गुणा में आहा प्रेरणा से साहित्य सजन भी करते थे। इनके लिये विलासिता का आत्तेप जीवन के व्यावहारिक दृष्टि ने यिलकुल उपयुक्त है, और लोकनिन्दा की वस्तु हो सकती है, परन्तु पीड़ा के भार से वीभित्रल जनके हृदय को यदि भाककर देखा जाय, तो इतना अवस्त है कि उनके जीवन में आये हुए प्रेम प्रसगी ने उन्हें एक प्रयल साहित्यक प्रेरणा दी है।

डनकी पत्री ग्रस्तस्य रहती थीं, सम्मवतः उनके रोग का कारण मानसिक टुरिचनता ही रही होगी, भारतेन्दु जी के परम टिनेपी डा॰ ईश्वरचन्द्र चौवरी जोकि इनके परिवार के चिकित्सक थे, उन्होंने मारतेन्द्र जी को श्रपनी पत्नी के प्रति उदा-सीन रहने का कारण जानने के लिये पत्र लिखा, भारतेन्द्र ने वगला में (परन्तु देव नागरी लिपि में) पत्रलिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। उनके जीवन में आने व वाले दो प्रेम पात्र मुख्य हैं, प्रथम तो माधवी और द्वितीय मिल्लिका।

उस समय भारतेन्दु जी की श्रवस्था तेइस चौवीस के लगमग थी, श्रीर घर के शुभचिनतकों के कारण वह वहिष्कृत तथा त्याज्य थे। ऐसी श्रवस्था में प्रण्य ही मान-सिक श्रशान्ति को परितृष्टि का श्राधार हो सकता है। भारतेन्दु जी ने माधवी के लिये सुण्डिया मुहल्ले में एक मकान क्रय कर दिया था, श्रे.र उसमें एक ठाकुर जी भी स्थापित किये गये थे। प्राय वह श्रपनी रात्रि वहीं व्यतीत करते थे। चित्त विनो-दार्थ क्रय की गई वस्तुश्रों का वहाँ श्रच्छा सप्रह था। भारतेन्दु जी के देहान्त के बाद इनके श्रवुज बा॰ गोकुलचन्द जी सारा सामान श्रपने घर ले श्राये, श्रीर माधवा के लिये दस रुपये मासिक नियत कर दिये गये। पर यह उनकी मृत्यु के बाद बन्द कर दिया गया जिससे वह मकान वैंचकर श्रन्यत्र कहीं चली गई। यह झात न हो सका कि कहाँ गई।

मिल्लिका नाम की एक वगदेशीय कुलीन विषवा स्त्री खदेरूमल की गली में स्त्राकर वस गई थी, जोकि वर्तमान समय टकसाली गली कहलाती है। चीखम्मा स्थित दीवानस्थाने वाले मकान के पास पिक्चम स्रोर सटा हुआ जो इसी परिवार का दूसरा मकान है, उसके ठीक पीछे यह गला स्थित है। यह इतनी सकरी गली है कि आमने सामने के मकान विलक्कल सटे हुए हैं, एकाकी तथा उपेन्तित जीवन व्यतीत करने वाले भारतेन्द्र की दृष्टि इस पर पड़ गई, और आकर्षण बढने लगा, जो कि प्रेम के रूप में पिर णित हो गया। मिल्लिका साहित्यिक अमिरुचि की महिला थी, फिर महान कलाकार मारतेन्द्र के सम्पर्क में आकर और भी निखर उठी। चिन्द्रका उपनाम से काव्य रचना करती थी। हिन्दी सीखकर बगला के तीन उपन्यासों (राधारानी, \* सौन्दर्यमयी, तथा चन्द्र-प्रभा), का अनुवाद किया। तथा प्रेम तरग नाम से ‡ चलिस पदों का काव्य सग्रह भी छुपवाया।

<sup>»</sup> राधारानी की लिखी गई भूमिका में मल्लिका के निम्न उद्गार है —

<sup>&#</sup>x27;हमारे आर्य सम्य शिष्ट समाज की रीति के अनुसार मेरे परिचय को सर्वसाधारण में योग्यता नहीं, और न इस जुद अय का अनुवाद कोई ऐसा स्तुत्य कृत्य है, जिसके धन्य-वाद सवय करने को सुम्से प्रकट होना आवश्यक है। केवल इतना ही वहना होगा—"ग्रुधानगना यत्र गिरो गिरत आवेदित मम् अनियित्र गेहम्' जिस पूज्य प्राण प्रिय देव तुल्य स्थामी की आज्ञा से इसका अनुवाद मैंने किया है, उन्हीं के कोमल कर कमलों में यह समर्पित भी है। और उन्हीं की प्रमन्नता मात्र इसका फल है।

<sup>‡</sup> राखे। हे प्रानेश ए प्रेम करिय जतन, तोमाय करिक समर्पन । जतिदन रवे प्रान चरने दियो स्थान हरिश्चन्द्र प्रान धन एही अकिंचन। चंद्रिका हृदय-धन नाहिक प्रेमाबिहिन, तवक्नरते आपोन करेकि जीवन मन।।

भारतेन्दु जी को स्वयं ग्रर्थ सकोच रहता था। इसलिये इसके काल यापन के जिलये इन्होंने श्रपनी प्रकाशित पुस्तकों का कुछ सग्रह उसे दे दिया था, जिसकी विकी से उसका कार्य चलता था। चौक के सिख संगत के सामने के एक मकान में इसका सग्रहालय था, इस कार्यालय का नाम मिल्लका एएड कं रक्खा गया था। भारतेन्दु जी की मृत्यु के बाद बहुत दिनों तक यह कार्यालय रहा। गा॰ गोकुलचन्द्र जी भी, श्रपने जीवन भर इसकी सहायता करते रहे।

जिस प्रकार चन्द्र की ज्योत्मना में आकर्षित अगिएत नत्त्र देदिप्यमान राकेश को घेरे रहते हैं, इसी प्रकार महान् साहित्यकार भारतेन्द्र के सम्पर्क में साहित्यकाश के ज्यागिएत प्रतिमाशील नत्त्र आये। भारतेन्द्र जी का साहित्यिक परिवार तथा मित्रों की सख्या बहुत बड़ी थी। आपका सब पर समान व्यवहार था, राग द्वेप से परे भारतेन्द्र को अपने मंपर्क में आये हुये की सहानुभृति अर्जन करना कोई दुर्लम बात न थी। सभी से बह समान रीति से मिलते, चाहे बह मित्र भाव से अथवा देप भाव ही से क्यों न आया हो। उनका मित्र-मण्डल इन्हें अज्ञात शत्रु कहा करता था।

वस्तुत भारतेन्दु ही १६ वीं शताच्टी की कला ग्रे.र कलाकारों के ग्राकर्षक श्वेन्दु थे। सारा युग उनकी मौलिक प्रतिभा से प्रभावित था। स्वयं भी यह साहित्यकों का उत्पाह वर्धन करते ग्रीर गुणी कलाकारों का नम्मान करते थे। गुण ग्राहिता ही के कारण युग के साहित्यका पर इनकी छाप थी। सभी के लिये इनका दरवार खुला हुग्रा था। मुक्त हस्त उदारता ग्रीर इदय से उमइते हुये स्नेह के द्वारा सभी इनके चेरे बने रहते थे। यह ग्रपनी उदारता के नवीन ग्राविष्कारों से दूसरों को उपकृत किया करते थे। साहित्यक-फ्रियाँ •

भारतेन्द्र की बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न माहित्यकार थे। श्रत्स श्रामु मेही उन्होंने श्रामी लेखनी ने साहित्य का श्रव्य भएडार भरा। नाटक, काव्य इतिहास, धर्म ग्रन्थ, तथा श्रन्य स्कुट गय लिखकर साहित्य-भएटार को श्रव्युण बनाया। भारतेन्द्र जी श्राधुनिक हिन्दी गय साहित्य के जनक थे। इस हिटी गय निर्माता ने श्रपनी श्रभृतपूर्व देन से सपूर्ण हिन्दी साहित्य के इतिहास को उटल दिया है। श्रटारह वर्ष की ही श्रत्य-श्रायु में इस प्रतिमाशील कलाकार ने लेखनी उटाई थी। श्रोर श्रपनी लेखन-प्रभा ने साहित्यकाश को श्राच्छाटित कर लिया था। हिन्दी नाट्य साहित्य का एक प्रकार श्रमाय देखकर ही भारतेन्द्र जी ने उस दिशा की श्रोर श्रिषक प्रान दिया था, श्रीर प्राय इनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाय नाटक ही माने जाने हैं। हिन्दी मे उस समय नक देव कृते देव माया प्रपन्चे निवाज का शञ्चन्तला नाटक, इदयराम का टनुमन् नाटक, बजवासीटास का प्रतीय चन्द्रोदय नाटक, श्रादि लिग्व जा चुके थे। यथार्थत. इन्हें रियकित नाटकों की श्रेणी ने रक्या जा सकता या। देवल प्रमायती प्रयुक्त विजय

श्रीर श्रानन्द रघुनन्दन को नाटकों के शास्त्रीय श्राधार पर नाट्य कोटि मे रक्खा जा सकता था। यद्यपि भारतेन्दु जी के पिता का नहुप नाटक नाट्य शास्त्रानुकूल होते हुये भी विलकुल श्रध्रा प्राप्त है। जोकि ब्रजभापा मिश्रित है। राजा लक्ष्मणसिंह कृत शकुन्तला सुन्दर श्रन्दित नाटक है। नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से हिन्दी नाट्य साहित्य का युग भारतेन्दु के ही काल से प्रारम्भ होता है। भारतेन्दु जी ने मौलिक तथा श्रन्दित लगभग डेंद दर्जन श्रभिनय उपयोगी नाटक लिखे जिनका उल्लेख निम्न प्रकार से है —

सम्वत् १६२५ वि० के ब्रारम्म में भारतेन्दु जी ने सर्व प्रथम मौलिक नाटक प्रवास की रचना की, जोकि ब्राप्य है। तदुपरात इसी सवत् मे श्री हर्पकृत रलावली नाटिका का ब्रानुवाद किया, इस नाटिका की प्रस्तावना तथा विष्कम्भक ही का ब्रानुवाद मात्र मिलता है। इसके बाद का ब्राश्च प्राप्त नहीं है। परन्तु भूमिका \* से तो विदित होता है कि ब्रानुवाट पूर्ण है।

इसी वर्ष भारतेन्दु जी ने विद्या सुन्दर नाटक की रचना की। इसका मूल संस्कृत का विद्या सुन्दर तथा चौर पन्चासिका है। सम्भवत इसके रचियता सुन्दर किव हैं। राजकुमारी विद्या इनकी नायिका हैं, इसी के आधार पर वॅगला भाषा मे रामप्रसाद सेन तथा चन्द्रराय गुणाकर ने दो काव्य तथा महाराज जोगेन्द्रनाथ ठाकुर ने एक नाटक निर्मित किया था। गुणाकर के काव्य के आधार पर हिन्दी में भारतेन्द्र जी ने इस नाटक की रचना की थी। र० स० १६२५ वि०।

सं० १६२६ वि० में कृष्णा मिश्र कृत प्रयोध-चन्दोदय नाटक के तीसरे श्रद्ध का 'पाखरड विडम्बना' के नाम से अनुवाद हुआ। यह छोटी सी गद्य पद्यमय रचना है। इसमें इन्द्रिय जनित सुख के लोभ से किस प्रकार लोग सात्विक श्रद्धा से विसुख हो जाते हैं, इसका निरूपण किया गया है।

स॰ १६३० वि० में "वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित" नामक प्रहसन रचा गया। इसमें चार श्रद्ध हैं, श्रीर शुद्ध किव कल्पना प्रस्त है। पिहले श्रद्ध में मास-भक्तण तथा विधवा-विवाह का समर्थन कराया गया है। दूसरे श्रद्ध में वेदान्ती, शैव श्रीर वैष्णव श्राते हैं, श्रीर पाखिएडयों के तर्क से उकता कर चले जाते हैं। तीसरे में मास-भक्तण श्रीर मिदरा पीने वालो द्वारा पुन वैदिकी हिंसा का धर्मानुमोदित होना पुष्ट कराया गया है। इसके लिये शास्त्रों के बहुत से उद्धरण भी दिये गये हैं। चौथे श्रद्ध में यमराज द्वारा इन हिंसकों को दएड दिलाया गया है।

<sup>\*</sup> हिन्दी में राजा लच्नस्पासिंह द्वारा श्रन्दित शकुन्तला के श्रतिरिक्त कोई नाटक नहीं जिनको पढकर कुछ श्रानन्द श्रीर इस भाषा का वल प्रगट हो, इस पास्ते मेरी इच्छा है कि रोचक-नाटकों का तर्जुभा हो जाय। इसी उद्देश्य को लेकर इस नाटिका का तर्जुभा किया, जो कि पढने में श्रव्छी हैं, यह नाटिका सस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष कृत है। (भारदुन्ते जी-भूमिका रलाक्तीनाटिका)।

इसी वर्ष के अन्त में किंच काचन कृत 'धनजय विजय' व्यायोग का अनुवाद पूरा हुआ। पाएडवों के राजा विराट की सभा में अज्ञात-वास करने के अन्तिम दिन कीरवों ने विराट का गो धन हरण कर लिया, और अवेले अर्जुन सपको परास्त कर गायों को लौटा लाये। अनुवाद बहुत सफल हुआ। पद्य में दोई अधिक हैं। सन् १८३७ ई० यह पहिले पहल हरिक्चन्द्र मैगर्जीन में प्रकाशित हुआ था। रचनाकाल सम्वत् १६३० वि० है।

सम्वत् १६३२ वि० मे भारतेन्द् जी ने "प्रेम योगिनी" नामक नाटिका लिखना त्रारम्भ किया था, पर इसके केवल चार गर्भाक ही लिखे गये श्रौर यह प्रंय स्प्रपूर्ण रह गया। इन चार दृश्यों में काशी की वास्तविक दशा ही का वर्णन किया गया है। भारतेन्द्र जी ने कुछ 'श्राप वीती' का भी इसमें वर्णन किया है, श्रौर यदि यह प्रथ पूर्ण हो जाता तो किय के मानसिक कष्ट तथा सुख पर विशेष प्रकाश पड़ता। यह चार श्रद्ध ही इनकी निरीक्षण तथा व्यक्तीकरण शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इमके प्रथम दो गर्भाक 'काशी के छावा चित्र या दो भले बुरे पोटोग्राप के नाम से प्रकाशित हुये थे।

'सन्य हरिक्चन्द्र' मारतेन्द्र जी की सवोत्कृष्ट रचना कही जाती है। छेमीइवर का 'चएड कीशिक' तथा रामचन्द्र का 'सन्य हरिक्चन्द्रम्' श्रीर इस सन्य हरिक्चन्द्र तीनो का ही मूल श्राधार एक ही पौराणिक कथा है। पर सभी रचनाये एक दृसरे ने म्यतन्त्र हैं। चएड कौशिक ने श्रवक्ष्य कुछ क्लोक उद्घृत हैं, पर श्रीर सब कुछ भारतेन्द्र जी की निज की कल्पना है। नाटक सन् १८७५ ई० के श्रन्त में निर्मित होकर उसके दूसरे वर्ष कमश. काशी पत्रिका में प्रकाशित हुश्रा।

सन् १८७६ ई० में किवराज शेखर-कृत 'कर्ष्र मजरी' सहक का अनुवाद हुआ। यह शुद्ध प्राकृत में निर्मित हुआ था और रूपक के सहक मेट का यही एक उदाहरण प्राप्त हैं। महक शृगार रस से परिपूर्ण हैं। तथा विद्यक और विचल्ला के विनोटपूर्ण यातों से उसमें हास्य का भी पुर मिला हुआ है। अनुवाद बहुत ही सुन्दर है तथा यहत सुगम भाषा रक्सी गई है। अनुवाद को पटने ने मुल का आनन्द आता है, और यह स्वत एक मौलिक अन्य सा झात होता है। मूल अन्य ने इसम प्रयो का आधिक्य है, और बहुतेरे स्वतत्र हैं। पद्माकर आदि के भी पट इसमें उद्धृत हैं।

मारतेन्दु जी ने मल्हार राव की जीवितायस्था में उनके ग्रन्थाचार तथा उनकी दुर्दणा को ग्रादर्ण बनाकर उपदेशात्मक न्यक रचा। 'विपन्य विपर्मापवम्' मीलिक भाषा है। इसका दृष्टिकोण् देशी राज्ये की कटु ग्रालीचना ही रहा है। र० कार मर १६३३ विरु।

सम्यत् १६३२ वि० मे श्री चन्द्रायली नाटिका की रचना हुई। यह नाटिका ग्रनन्य प्रेम रस से प्लावित है, श्रीर भारतेन्द्र जी की उन्हट रचनात्रों में ने हैं। एक शुद्र निष्कंमक देकर श्री शुकदेव जी तथा नारद जी में परम भक्तों के वार्नालान द्वारा वृज्ञमृिंस के अनन्य प्रेम की सूचना दिलाकर यह नाटिका आरम्भ की गई है। यह दोनों
पात्र केवल 'कथाशानाम् निदर्शिक सत्तेपार्थ,' लाये गये हैं, श्रीर इनसे नाटिका की
मुख्य कथा वस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस नाटिका का सस्कृत अनुवाद
स० १६३३ वि० की हरिक्चन्द्र चिन्द्रका तथा मोहन चिन्द्रका में क्रमश छुण है।
यह अनुवाद पिंडत गोपाल शास्त्री ने किया था जो बहुत सुन्दर है। मरतपुर के
राज्य च्युत महाराज के कुमार राव कृष्णदेवसिंह ने इसका वृज माया में ह्रपान्तर
किया है।

'भारत-दुर्दशा' देश की राजनैतिक स्थित का दैन्य पूर्ण चित्रण सा प्रतीत होता है। यह भारतेन्दु जी की कल्पना प्रस्त रूपक है। सम्वत् १६३३ विक्रमी में प्रादुर्भृत हुन्ना था। प्राचीन गीरव न्नीर वर्तमान के दैन्य तथा दुरावस्था पर कलाकार की लेखनी ने न्नाश्चुपात किया है। इसमें भारतेन्दु जी का देश प्रेम छलकता है, च्योर नाटक हृदय की विद्रोहात्मक धंधकती हुई दाहक ज्वाला का विस्कोटक सा प्रतीत होता है। जिसमें देश-प्रेम उत्साह की लहरे लेता दिखाई देता है। राष्ट्र-सेवी कलाकार न्नापनी श्रव्यक्ष से सम्चे देश को जगाना चाहता है।

नीलदेवी सन् १८८१ ई० के अन्त में लिखी गई है। यह एक एतिहासिक -नाटक है, जिसमे ज्ञिय राजा स्पृदेव को धोखें से कैद कर मार डाला गया, वीर आर्य ललना नील देवी अपने पित के बध का बदला मुगल सरदार अञ्चलशारीफ को नार कर लेती है फिर स्वयम् सती हो जाती है। इस नाटक में बीर तथा करुण रस के साथ हास्य का भी अच्छा समावेश है।

श्चन्धेर नगरी प्रहसन को स॰ १६३८ वि० में रचना हुई थी। 'नेशनल थियेटर' में श्रमिनीत किये जाने के लिये इसकी एक ही दिन में रचना हुई थी। नाटक का व्यगात्मक श्राधार बिहार प्रान्त के किन्हीं दमन श्रौर श्चत्याचार करने वाले सामन्त पर घटित है।

सस्कृत के सुप्रसिद्ध नाट्यकार विशाख कृत मुद्रा राच्न्स का अनुवाद क्रमश-स् १६३१ वि० के फाल्गुन मास की वाला बोधिनी की सख्या से छुपाना आरम्म हुआ, श्रीर प्राय तीन वर्ष तक निकलता रहा। बाद को यह पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। इस नाटक की कथावस्तु का आधार मौर्य साम्राज्य के संस्थापन के इतिहास से लिया गया है। इसकी भूमिका लिखने में भी अनुवादक महोदय ने बहुत कुछ अनुसन्धान किया है, तथा देशीय और योरोपीय माषाओं के अन्थों से सहायता ली है। तात्पर्य यह है कि यह अनुवाद करके मारतेन्द्र जी ने इस प्रथ की प्रसिद्ध विद्युचित से मी अधिक कर दी है। श्रीर यह चिरस्थायी अन्थ अब अपर हो गया है। इसका एक अनुवाद मारतेन्द्र जी के समय ही में अद्धेय पन्टित मदनमोहन मालवीय के पितृच्य प॰ गदाधर मालवीय ने भी किया था, पर इस ग्रनुवाट को देखकर उन्होंने ग्रपना ग्रनुवाद नहीं प्रकाशित किया।

ग्रॅंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपीयर के सुखान्त नाटक 'मर्चेन्ट ग्राफ वेनिस' का भारतेन्द्र जी ने 'दुर्लभ वन्धु' ग्रर्थात् 'वशपुर का महाजन' के नाम ते ज्यानुवाट किया था। स० १६ ३७ विकसी ज्येष्ठ शुक्ल की हरिञ्चन्द्र चिन्द्रका ग्रीर 'मोहन चान्द्रका' मे इसका प्रथम दृश्य छपा था, इसमें केवल इतना लिखा है कि '' निज यन्धु गा० बालेक्बर प्रसाद थी० ए० की महायता मे श्रीर बगला पुस्तक 'मुर-लता' की छाया से हरिक्चन्द्र ने लिखा ।

'सती प्रताय' गीत रूपक सावित्री सत्यवान के वौराणिक श्राख्यान को लेकर लिखा गया है। यह भी श्रपूर्ण रह गया था, इने स्व० वा० राधाकृष्णदास जी ने वाट को पूरा किया था। इसमें सात दृष्य हैं, जिनमें चार भारतेन्द्र जी के लिखे हें, त्रान्तिम सीन वा० राधाकृणदास तो के हैं। यह उपाख्यान स्त्रयोपयोगी है। श्रीर इसमें सावित्री का चरित्र चित्रित है।

मारत जननी यगला के मारत-माता के श्राधार पर लिखी गई है। पहले पहल १८७० ई० के हरिज्वन्द्र चिन्डिका में प्रकाशित हुई थी। सन् १८७८ ई० के कवि-त्रचन-सुधा में डमे विज्ञापित किया गया था जिससे स्पष्ट है कि इसके श्रिनुदादक इनके कोई मित्र थे, श्रीर इसे इन्होंने शोध कर प्रकाशित किया है। नाटक में भार-तेन्द्र जी ने इसे स्वरचित लिखा है। परन्तु विशिष्ट प्रमाणों में यह भारतेन्द्र जी का ही स्वरचित मालूम होता है। उक्त श्रनुवादक का नाम शात नहीं है।

परिशिष्ट रूर मे नाट्य शास्त्र पर लिखा गया एक नियन्ध जिसमें नाटक क्ला का विकाश तथा मारतीय ग्रीर योरोपीय नाटकों के इतिहास की संज्ञित विवेचना है। उक्त नियन्ध की रचना स० १९४० वि० में हुई थी।

नाटकों के श्रितिरिक्त भारतेन्दु जी हिन्दी साहित्य की विभिन्न दशाश्रा की श्रीर भी श्रमसर हुये। इनकी श्रन्य रचनाश्रो की निम्न तालिका में रक्खा जा सकता है।

काव्य

(१ मक सर्वस्य-(२) प्रेममालिका, (३) कार्तिक स्तान, (४) वैणाप महान्म, (४) प्रेम सरीवर, (६) प्रेमाश्रु वर्षण, (७) कॅन इन्हल, (८ प्रेममाधुरी, (६) प्रेम तरम, (१०) उतरार्द्ध मक माल. (११) प्रेमप्रलाप, १२) गीत गोविन्दान्द (१३) सर्लाई शृगार (१०) होली, (१५) मधु मुकुन, (१६) राग मणह (१७) वर्षा विनोद, (१८) विनय प्रेम पवामा, (१६) फुलो का गुच्छा, (२०) प्रेम फुलवारी (२१) इन्ल चरित्र, (२२) श्रीराजकुमारी शु रवागत-पत्र, (२३) देवी छद्म लीला, (२४) प्रात-स्मरणीय मगल पाट, (२५) देन्य प्रलाप, (२६) उरहना, (२७) तन्मय लीला (२=)

रानी छुट्म लीला, (२९) दान लीला, (३०) बसन्त होली, (३१) मुह दिखावनी, (३२) प्रवोधिनी, (३३) प्रात समीरण, (३४) वकरी विलाप, (३५) स्वरूप चिन्तन, (३६) श्री राजकुमार शुमागमन वर्णान (३७) भारत भित्ता, (३=) सर्वोत्तम स्त्रोत्, (३६) निवेदन पचक, (४०) मानसोपायन, (४१) प्रातः स्मरण स्त्रोत, (४२) हिन्दी की उन्नति पर व्याख्यान, (४३) अपवर्ग याण्टक, (४४) मनो मुकुल माला, (४५) वेणु गीति, (४६) श्री नाय स्तुति, (४७) श्रावर्ग पचक, (४८) पुरुषोत्तम पचक, (४६) भारत वीरत्व, (५०) श्री सीतावल्लम स्तोत्र, (५१) श्री राम लीला, (५२) भीष्म स्तव राज्य, (५२) मान-लीला, (५४) फूल बुभौवल, (५.१) वन्दर-सभा, (५६) विजय-वल्लरी, १५७) विजयनी विजय पताका, (५८) नये, जमाने की मुकरी, (५९) जातीय सगीत, (६०) रिपनाष्टक, तथा श्चन्य कुछ स्कुट-कवितार्ये भारतेन्दु प्रन्याः ली द्वितीय माग मे सकलित है। इतिहास

. (१) त्रप्रयालो की उत्पत्ति, (२) पुरावृत्त सप्रह, (३) चरितावली, (४) ऋष्टा दश पुराणों की उपक्रमाणिका, (५) महाराष्ट्र देश का इतिहास, (६) दिल्ली दरबार दर्पण, (७) उदय पुरोटय, (८) खत्रियो की उत्पत्ति, (१) बूदी का राजवश, (१०) कादमीर कुमुम, (११) बादशाह दर्पण, (१२) काल-चक्र, (१३) रामायण ना समय,

इत्यादि एतिहासिक विषयों पर खोज पूर्ण निवन्ध ग्रादि हैं।

(१) कार्तिक कर्म विधि, (२) कार्तिक नैमित्तिक कृत्य (३ मार्ग शीर्ष महिमा, (४) माघ स्नान विधि, (५) पुरुषोत्तम मास विधान, (६) भक्तसूत्र वैजन्ती, (७) वैष्णाव सर्वस्व, (८) तटीय सर्वस्व, (६) श्री युगुल सर्वस्व, (१०) उत्सवावली (११) वैग्णवता स्त्रीर भारतवर्ष, (१२) हिन्दी कुरानशरीफ, ॥१३। ईश, खष्ट स्त्रीर ईश कृष्ण, (१४) बब्लमीय सर्वस्व, (१५) श्रुति रहस्य, तथा (१६) दूपण मालिका आदि धर्म रचनाएँ हैं।

अन्य स्फूट रचनाएँ

(१) मदालसोपाख्यान, (२) राज्यसिंह, (३) एक कहानी कुछ त्र्राप वीती, कुछ जग बीती, (४) हमीरहट, (५) सुलोचना, (६) शीलवती, तथा (७) सावित्री, स्त्रादि

श्राख्यान रूप में प्रस्तुत हुये हैं। निवन्ध के रूप में श्रापके पाँचवाँ पैगम्बर, "स्वर्ग में विचार-समा", खुशी श्रादि उत्कृष्ट रचनाये हैं। विलया का व्याख्यान श्रापकी मौलिक प्रतिभा का द्योतक है। इसके त्र्रतिरिक्त भारतेन्दु जी के बहुत से लेख, निबन्ध, यात्रा वर्णन, त्र्रादि समसामयिक पत्रिकात्रों में समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं, जिनमें से कुछ, श्रप्राप्य भी हैं।

## तृतीय श्रध्याय

# भारतेन्दु के पूर्ववर्ती हिन्दी नाटक और रंगमंच

भारतेन्दु के पूर्ववर्ती हिन्दी नाटक

हिन्दी नाट्य साहित्य को वास्तिविक प्रेरणा सस्कृत नाट्य साहित्य से प्राप्त हुई है। अन्दित तथा मौलिक नाटकों में प्राय संस्कृत नाट्य प्रणाली का प्रयोग किया गया है। वस्तुत. यह विचार कर लेना आवश्यक है कि हिन्दी में नाट्योट्भय का सामान्य स्वरूप क्या रहा होगा। हिन्दी नाटक साहित्य का उदय नाटकीय काव्य (Dramatic Poetry) से हुआ। प्रारम्भिक रचनाओं में ने हनुमन्नाटक तथा समयसार आदि इसी कोटि की रचनायें हैं। रचना कम के अनुसार प्रयोध चन्द्रोटय हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम नाटक है। सस्कृत के प्रयोध चंद्रो-द्य से स्व० महाराज जसवन्तिमह जीं। जोधपुर नरेश द्वारा अन्दित किया गया था। उक्त अनुदित नाटक की भाषा गया और पय मिश्रित ब्रज भाषा है। मूल नाटक का अन्तरस. अनुवाद उपस्थित किया गया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि नाटक साकेतिक अन्योक्त शैंसी की रचना है।

सत्रहवीं शताबदी के उत्तरार्ध में त्रानंद रघुनन्दन की रचना की गई इमके रचियता रीवां नरेश महाराज विद्यनाथ सिंह ज् (सन् १६६१-१७४० ई० तक) थे। यह हिन्दी साहित्य का सर्वप्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। प्रारम्भिक नाटक की भाँति इसकी भी भाषा गद्य त्रीर पद्य मिश्रित ब्रज है। गीत रघुनन्दन भी इन्हीं प्रतिभाशील नाट्यकार की रचना है। उपरोक्त नाट्य प्रमाणों ने स्पष्ट परिलक्तित होता है कि स्त्रादि से ही हिन्दी नाट्य परम्परा दो विशिष्ट वर्गों में विभक्त चली स्त्रा रही है। स्त्रन्दित तथा मौलिक नाटकों का प्रचलन हिन्दी साहित्य के स्त्रादि में स्त्रपनाया गया, स्त्रोर सन्त तक विद्यमान रहा है। कमशा. स्त्रागे चलकर राजा लक्ष्मणसिंह (१८२६-१८६६ ई०) तथा भारतेन्द्र जो के पिता बा० गोकुलचन्द्र जी ने इस परम्परा का निर्वाद स्त्रपनी रचनास्रों शकुन्तला (र०का० १८६१) तथा नहुष (र०का० १८४१ ई०) में किया है।

ह प्रयोध चदोदय—र॰ वा॰ लगभग १६४२ १० – एक हन्तलिखित प्रति जोधपुर के पुस्तक क्षप्रहालय में सुरक्षित है।

<sup>‡</sup> स्४० महागज जसयत्तर्सेह (१६२६-७= ई०)

<sup>(</sup>१) दर्मिरात्र रासी, बेमल्देव रासी, आत्हा खएड तथा टोला, भारम दहा उक्त स्योग कथन पद्धति या काव्य वर्तमान है।

( 44 )

हमारे श्रादर्श, चरित्रनायक वा० मारतेन्दु हरिक्चन्द्र के पिता वा० गोकुलचन्द्र उपनाम गिरधरदाम जी ने कुल मिलाकर चालीस ग्रन्थों की रचना की, इनका नहुप नाटक स० १८६८, वि० में रचा गया था, जिसकी प्रम्तावना तथा प्रथम श्रद्ध किव वचन सुधा के प्रथम वर्षीय श्रक में छुपा था। एक दोहें में मगलाचरण तथा एक कवित्त श्रीर एक स्वर्या में नाटी समाप्त कर प्रस्तावना श्रारम्म की गई है। स्त्रधार, पिर्पार्वक तथा नटी के वार्तीलाप में नाटक का परिचय दिया जाता है, श्रीर स्त्रधार के कथन को लेकर इन्द्रपात्र का प्रवेश होता है, प्रथम श्रंक में इन्द्र श्राता है, श्रीर वृत्ता-सुर के वध करने के कारण ब्रह्म हत्या कृत्या रूप में उसका पीछा करती हुई श्राती है। इन्द्र उसे देख कर मागता है। तब इन्द्र पुत्र जयन्त श्रीर कार्तिकय श्राकर कथोप कथन में वृत्तासुर युद्ध, दधीच की श्रस्थि से बज्ज का बनाना तथा वृत्तासुर वध का सारा वृत्तान्त कहते हैं, इसके श्रनन्तर मातिल श्राकर ब्रह्म हत्या के कारण इन्द्र के भागने का समाचार कहता है, श्रीर सब उन्हें खोजने लगते हैं।

नाटक में नंस्कृत नाटको के समान नाट्य कला के सभी श्राग प्रत्यगों का प्रयोग 'है, नाटक पद्ममय है। केवल प्राप्त श्रश ही में ६१ दोहे, छुप्पय, कवित्त तथा सवैये हैं, गद्माश श्रत्यधिक न्यून है। भाषा गद्य पत्र मिश्रित वजमाषा है। कविता तथा नाट्या-वतरणों दोनों में ही प्रवाह श्रत्यन्त मधुर है, जिनका प्रमाण निम्न श्रवतरणों में समु-वित प्राप्त होता है। "कार्तिकेय "" "जब वृत्तासुर के भय सो सुर सब भागे तब वित प्राप्त होता है। "कार्तिकेय " सब कहन लगे"

#### छुप्पय

जै रमेस परमेस मेस साई सुरेस हरि,
जै अनन्त भगवत संत वदित दानवस्रिर ।
जै दयाल गोपाल प्रतिपाल गुना कर,
जै अनन्य गति धन्य धर्म धुर पचजन्य धर ॥
इ दारक इ द अनन्दकर कृषा कद भवफद कर,
र हर वंद्य मनोहर रूप धर जै मुकद दुख दंदहर॥"

#### (नहुष नाटक)

इस युग के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार राजा लक्ष्मण्रसिंह ने संस्कृत नाटकों का माषानुवाद किया है, मुख्यत महाकवि कालिदास के अभिक्षान शाकुन्तल का वड़ी हो कुशलता से अनुवाद किया है। सर्वप्रथम सन् १८६३ ई० में अभिक्षान शाकुन्तल का गद्यानुवाद हुआ। कुछ काल के अनन्तर राजा साहब ने इसे पुन: प्रकाशित कराया तथा फ्रोडिंरिक पिनकाट द्वारा सम्पादित संस्करण इङ्गलैंड से प्रकाशिक हुआ। इस अनुवाद का गद्याश शुद्ध हिन्दी तथा पद्याश ब्रजमाषा में है, वे स्वय ब्रजमाषा-माषी ये, यत यह अनुवाद अत्यत मधुर तथा सरल शुद्ध भाषा में हुआ है। गद्य के उदाहरणों से विदित होता है कि आप गुद्ध माषा के पत्तपाती थे। स्पष्टतः राजा माह्य की भाषा परिमार्जित हिन्दी की और उन्मुख प्रतीत होती है, जिसके धरातल पर आज का गद्य साहित्य चल रहा है।

काशिराज ईव्वरी नारायणसिंह के श्राधित कवि गरोश द्वारा रचित प्रद्युम्न विजय नाटक ( साहित्य सागर ) सात ग्राक का नाटक है। प्रस्तावना में मझला-चरण के बाद नादी होने पर सूत्रधार आता है। काशिराज की प्रशसा के साथ नाटककार नाटक का परिचय देकर प्रस्तावना समाप्त करता है। प्रथम अर्क के विष्कमक में इन्द्र श्राकर कृष्ण जी से वजनाम दैत्य से त्राण पाने की प्रार्थना करने हैं। इसी ख्रद्ध में कदयप जी ख्रपनी दोनों स्त्रियों (दिति, ख्रदिति ) के साया ख्राते हैं, दोनों में सापत्य की चुटीली वार्ता होती है, इन्द्र तया वजनाम दोनों श्राते हैं तथा करपप जी उन्हें राज्य बांटकर रहने की आज्ञा देते हैं। द्वितीय अद्ध के मिश्र विकासक में कचुकी तथा गोपी वात कर श्रीकृष्ण जी के प्रयुम्न को बुलाने तथा इन्द्र की सहा-यता को भद्र नट के साथ भेजने की सूचना देतें हैं। इस श्रद्ध में मद्र नट श्रपने घमे हुये स्थानों का वर्णन करते हुये इन्द्र की दशा का वर्णन करता है, श्रीर श्रन्त में प्रयुग्न श्रादि को नट के साथ वजनामपुर जाने की श्राहा मिलती है। तृतीय प्रवेशक में दो परिचारक हतनियों तथा रुक्मिणी की विनोद वार्ताहोती है, तल्परचात् प्रवेशक में कच्की आकर नटों के आने की स्चना देता है, और नट दरवार में जाकर नाटक राम चरित्र तथा कीवेर रम्मामिसार दिखलाने हैं, इन नाटकों की क्रथावस्तु का संचेष में उन्लेख है। अन्तिम श्रद्ध में प्रभावती तथा हसी आवी हैं, चन्द्रोदय का वड़ा ही लालित्य पूर्ण वर्णन उपस्थित किया जाता है, प्रशुम्न आते हैं, श्रीर प्रमावनी से गधर्व विवाह हो जाता है। इस श्रद्ध में नाट्यकार की मापा का परिचय निम्न वाक्याशों ने यथेष्ट मिल जाता है।

"प्रदा्नन चन्द्रमा को प्रयान करि फेरि प्रभावति से वोल्यो"

नाट्यकार ने श्रलकृत भाषा का प्रयोग तथा प्रकृति के उपमानों का श्राश्रय लेकर नाट्यगत छद लालित्य तथा भाषा के मीन्दर्य को निखार मा दिया है। इस ग्रथ का रचना काल "गगन पच्छ गृह चन्द्रमा गुक्ल श्रपाट द्वितीय" के श्राधार पर स॰ १६२१ के श्रपाट गुक्ल दितीया गुक्चार को समात हुआ माना गया है। मारतेन्द्र जी ने नाटक निप्तध में प्रभावती नाटक का उच्लेख किया है, वह सम्मवत यहाँ नाटक है, जिसका शीर्षक नायिका के नाम पर रखा गया मालूम होना है।

यरेली कालेज के प्रधान पंडित देवदत्त जी ने चन् १८७१ में भवभृति के उत्तर राम चरित के म्रानुवाद की पूर्ति की है। यथार्थत वह कांत्र नहीं, त्रापिन समल प्यनु- वादक हैं, मूल श्लोकों का गद्यात्मक अनुवाद वड़ी ही सफलता से किया है। रतावलीं नाटिका का भी अनुवाद आपने किया है।

त्रतः पूर्व भारतेन्दु काल से भारतेन्दु युग तक नाट्यकारों की प्रवृत्ति एस्कृत नाट्य साहित्य तथा पौराणिक त्राख्यायिकात्रों का भापान्तर रूप देकर हिन्दी नाट्य साहित्य की परम्परा का त्राविर्माव करने की त्रोर ही रही है। मौलिक नाटकों का श्रभाव सर्वथा इस काल में खटकता सा रहा है। यद्यपि मौलिक नाटकों की रचना कालान्तर में अवश्य हुई है, जिसका इस युग के साहित्य में नगएय स्थान है पर मूल प्रवृत्ति अनुवादों की ही ओर रही है। इस समय के मौलिक नाटको में से अधिकाश पद्ममय हैं। प्राण्चद्र चौहान कृत रामायण महा नाटक, रघुराम नागर कृत समा-सार, लच्छीराम कृत करणाभरण श्रादि मौलिक रचनाश्रों की कोटि में रखें ,जा सकते हैं। इस युग के नाटको का निर्माण काल मक्ति और रीतिकाल का मध्य युग है। सम-सामयिक वातावरण के प्रभाव से ये रचनाये ऋछूती नहीं रह सकी हैं। पौरा-णिक गायात्रों में शृगार का समावेश इस काल की मूल प्रवृत्ति है। इन नाटकों का विषय प्रधान रूप से प्रेम श्रीर उत्साह रहा है। शृगार के साथ वीर रस की श्रामिव्यक्ति कथानकों का प्राण है। प्रेम व्यापार तथा वीर रस के निर्वाह में नाट्यकारों ने अपने कौशल का परिचय दिया है। इन किया-कलापों की मूल प्रेरणा सस्कृत नाट्य साहित्य की ही देन समभानी चाहिये। ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी नाट्य साहित्यकारों ने सस्कृत नाट्य-शास्त्र का पूर्णरूपेण अनुकरण किया है ।

श्रारिम्मक काल में संस्कृत नाट्य साहित्य से प्रभावित पद्यात्मक हिन्दी नाट्य का स्राविमीव हुआ था। श्रागे चलकर श्रालोच्यकाल में हिन्दी नाट्यधारा दो प्रमुख भागों में विभक्त हो गई जिन्हें हम साहित्य नाट्य तथा रगमचीय नाट्य के रूप में रख सकते हैं। सर्व-प्रथम साहित्यक नाट्य साहित्य का उदय तथा विकास हुआ, जिसने हिन्दी साहित्य के श्रद्ध्य भएडार की श्राभवृद्धि की है। परन्तु युग का साहित्यकार इसी से सन्तुष्ट न रह सका। उसे श्रपनी इस नाट्यधारा को मावमय सज्ञा देनी थी, नाट्य साहित्य को साकार स्वरूप देने के लिये हिन्दी नाट्य साहित्य में रगमच का श्रभाव खटकने लगा।

त्रा ऐसे ही साहित्यिक नाटक पर, जो श्रिधिकाशतः काव्यत्व से श्रोत-प्रोत थे, तथा जिनमें रंगमञ्जीय उपयोग समय प्रतीत होता था, रगमचीय प्रयोग किया गया। इस सफला प्रयोग ने हिन्दी नाट्य-धारा को दो मागों में विमाजित कर दिया, जो परम्परा श्राज तक मी श्राधुनिक हिंदी नाट्य साहित्य को प्लावित करती हुई चली श्रा रही है। दोनो धाराश्रों के साहित्य ने द्रुत नेग से वह कर हमारे नाट्य साहित्य के साहित्यिक तथा रगमचीय दोनो ही च्रेत्रों को प्रतीय प्रौढ़ बना दिया है। श्रतएव हिन्दी नात्र्य साहित्य का इतिहास यथार्थतः इन्हीं दोनों घाराश्रों का इतिहास है।

यद्यपि यह प्रश्न युक्ति-सगत होगा कि रगमचीय नाटक को साहित्य में क्यों स्थान दिया जाय जबकि उनकी एक पृथक धारा है, परन्तु स्मरण रहे कि नाटक दृश्य काव्य है, श्रीर श्रमिनेय होना उसका श्रावश्यक लच्चण है। इस दिक्कीण से श्रादर्श कहे जाने वाले नाटक तो उसी वर्ग के होंगे जिनमें दोनों ही गुण विद्यमान होंगे। परन्तु उपलब्ध साहित्य में यदि नाटक काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट है, श्रीर श्रमिनय की दृष्टि से श्रमक है, श्रीर श्रमिनय की दृष्टि से सफल है श्रीर काव्यत्य के श्रमाव के नारण उच कोटि मे नहीं श्राता, तो ऐसा होते हुये भी रगमचीय नाटकों को साहित्य से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे भी नाट्य सिद्धान्त के एक मुख्य श्रस के प्रतिनिधि हैं, श्रीर रगमच सम्बन्धी उपकरणों का विकास उनमें प्रयप्ति मात्रा मे मिलता है। ये नाटक भविष्य में लिखे जाने वाले नाटकों के लिये प्रेरणा स्वरूप उपस्थित हुये हैं. श्रीर श्रतीत एव वर्तमान के विकास सम्बन्ध की श्रावश्यक शृंखलायें बन गये हैं। पूर्ववर्ती हिन्दो रगमंच तथा लोक-नाट्य:—

मारतीय नाट्य परम्परा में रगमच का स्थान श्रादि युग ने चला श्रा रहा है। वैदिक काल की नाट्य परम्परा तथा रगमच का उल्लेख पूर्व ही दिया जा चुका है, संस्कृत साहित्य में रंगमंचीय नाट्य का ययेष्ठ उल्लेख है। संस्कृत नाट्य साहित्य की शृंखला छिन्न-मिन्न हो चुकी थी। १५वीं शताब्दी के लगमग बगाल में चे न्य महा-प्रभु का उदय हुश्रा। चैतन्य प्रभु के कीर्तन संप्रदाय ने रगमचीय प्रेरणा उपत्थित को, श्री जयदेव के गीत गोविन्द के गेय पदों को कीर्तन का उपालम्म बनाकर श्राह्म-विमोर हाव-माव प्रदिश्ति कर गाया जाने लगा। कीर्तन सम्प्रदाय का प्रचार श्रिषकता ने बट्टने लगा। मेथिल कोर्कल विद्यापित की कीमल कान्त पदावली ने कृत्य मिन्त घारा मे रस प्रवाह उत्यन्न किया। कीर्तन तथा यात्रा का प्रचार यग देश में श्रिषकता ते यदा। वैत्याव सम्प्रदाय का कृत्य मिन्क कीर्तन वग प्रदेश में ही कीमित न रहकर समस्त उत्तरी मारत में शन. शने प्रसारित होता गया। समय-समय तथा स्थान-स्थान पर इन कीर्तनो के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा। कीर्तन के भावपूर्ण श्रीमनय ने रास का रूप घारण किया। रास में भगवत् चर्चा के साथ-साथ श्रीमनय वी भी प्रमुखता रहती थी। कृत्य भक्तिः शाखा के श्रमुयायियों ने रास लीला को धार्मिक श्रालम्य वनाकर जन समाज में इसका प्रसार करना प्रारम्भ किया।

हिन्दी से सम्बन्ध रखने वाले मनोरंजनों में सम्मवत स्वने प्राचीन रास लीला है। रास-लीला के मारम्भ में महाप्रभु बल्लमाचार्य और उनके पुत्र की स्तुति होती है। उसमे यही अनुमान लगाया जा सकता है, कि इसका प्रारम्म महाप्रभु वल्लमाचार्य के पश्चात् ही हुआ होगा। सम्मवत रास लीला का आरम्म १५३१ ई० के लगभग होना चाहिये। रास-लीला का सम्बन्ध श्रीकृष्ण की लीलाओ के प्रदर्शन से है। आचायों श्रीर मक्त कियों द्वारा मगवान की साकार उपासना का जो उपदेश दिया गया है, उसी का यह नाटकीय अभिव्यजन है। रास-लीला की ही पढ़ित का अनुसरण रामलीला के रूप मे राम मक्तों ने किया है। रास और रामलीलायें दोनों ही धार्मिक मनोवृत्ति के प्रतीक हैं। इस प्रकार के अभिनय समस्त देश में सास्कृतिक एकता स्थापित करने में यह सहायक रहे हैं। इनका व्यापक प्रमान गाँवों तथा नगरों दोनों में ही समान रूप से पड़ा। रामलीला के 'धनु-यक्त' का रोचक रूप तो इतना व्यापक होगया कि अन्य तक उसी प्रकार नवीन उत्साह से उस प्रणाली का प्रतिपादन किया जाता है।

रास-लीलाश्रों में हास्य के मनोरज्जन का आधार मसुखा के द्वारा तथा राम-लीला में विविध पात्रों में हास्य का श्रमिनय रखकर रोचकता वढा देने की प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। भारत के विभिन्न प्रान्तों में कृष्णोपासक पाये जाते हैं। रासलीला श्रीर रामलीला के श्रभिनय ने भक्ति साधना को एक प्रचारात्मक संज्ञा दी है। मनोरज्जन के साथ साथ मिक्त के प्रचार श्रीर विकास का एक सुलभ वह साधन था।

श्रिभिनय की उपयोगिता के रोचक होत्र में नवीन प्रयोग किये गये। लीलाश्रों से लोगों ने नक्ल श्रयवा स्वाग को नाट्य प्रदर्शन का श्राघार बनाया। सगीत के साथ-साथ श्रव्लील भाव-भगिमा के श्रिभिनयों का रोचक दग से प्रयोग किया गया। इसके श्रिभिनेय प्रचलन का उल्लेख सम्राट श्रीरगजेब के समकालीन मौलाना गनीमत की मसनवी 'नौरगे इक्क' में मिलता है। इस मसनवी की रचना सन् १६८५ ई० में हुई थी। जिसके कुछ श्रश्र निम्न प्रकार के हैं:

"बराहरे मरावर सीदा तुरफे गाम आ, रारर परवाना हावर गरदे राम आ।
मुकल्ला पेराये वा तर्जी अन्दाज, मुशाविद सीरतां वा नज्मों-साज।
व इल्म रक्स ओ तकलीद ओस्तादां, मुगद खाविर इरारते न जाटा।
हम खुरा वहे जजां नज्मा परदाज, व हरफ इस्तलाहेमा 'भगन बाज'।
वफन्ने खिवरतन उस्ताद हरयक, गहे मर्दी गहे जन गहे तिफलक।
गहे सन्ना सियाने यूं परीशां, गहे इस्लामियां ने अहले ई या।
गहे दर गुरबतो गाहे बशंगी, गहे करमीरी वो गाहे फिरगी।
गहे हिन्दू जनान खतना हम दोश, मुसलमां जाद हारा गारते होश।
गहे दहका जन व गहे पीर दहका, गहे वि पुतरिश ना मुसलमा।
कजल वाशाना गहे अमरो खरीदार, गुलामी गहे चू तूती चरव गुफ्तार।

गहे रगे-जने नो जाहद वर स्रो, वदस्ते दाया गरिया जादये में।। गहेदीवाना व गहे परी वृद, कलाम शरा शुनी दन वावरी वृद्। जहर कौमीकि ख्वादी जलवास।जिन्द, वहररगे कि ख्वाही इस्वावाजिन्द।"

(श्रयीत् श्राज शहर में विभिन्न किस्म के लोग श्राये हैं, जो विशेष ढग ते नक्लें करते हैं, श्रौर संगीत के साथ श्राश्चर्य जनक खेल दिखाते हैं, नाच श्रीर नक्ल में ये उस्ताद हैं, मीठे स्वर वाले हैं, हमारी भाषा में इन्हें 'मगत वाज' कहते हैं। कभी मर्द, कभी श्रोरत श्रौर कभी वच्चे की नक्ल करते हैं। कभी परेशान वाल-मन्यासी बन जाते हैं, कभी मुसलमान, कभी कश्मीरी का वेश बनाते हैं श्रौर कभी फिरगी (श्रयेज ) बन जाते हैं। कभी दहकानी (फ़्इड़) श्रौरत श्रौर मर्द की नक्ल करते हैं, कभी दाढी मुडा कर प्रिव की सूरत में नजर श्राते हैं। कभी मुगलों की शक्ल बना लेते हैं, कभी गुलाम बन जाते हैं, कभी जच्चा का हुलिया बना लेते हैं. जिसका बच्चा परिचारिका की गीद में रोता होता है। कभी देव बन जाते हैं, कभी परी। गरज हर कीम का जलवा दिखाते हैं, श्रौर हर तरह के इश्वा जमाने में काम लेते हैं।)

यद्यपि मौलाना गनीमत ने उपरोक्त उल्लेख में 'मगत याजी' की मापा के नम्बन्ध में कोई सकेत नहीं किया है, किन्तु ये नक्लं हिन्दी भापा में होतीं तो वे निश्चित ही एक विशिष्ट परम्परा की द्योतक थी और यदि मुगल दरबार में कारसी का चलन होने के कारण उनकी भाषा फारसी थी तो केवल यही परिणाम निकल सकता है कि उनका १७वीं शताब्दी के मध्य में रगमचीय रूप रेखा का यही स्वरूप रहा होगा। इससे मासित होता है कि मगत बाज अपनी कला के प्रदर्शन के लिये एक स्थान ते दूसरे स्थान को जाया करते थे। यह रगमचीय स्वरूप वर्तमान चलती फिरती नाटक तथा स्वाग मडलियों जैसा ही रहा होगा। प्राय. इस प्रकार का अभिनय मुगल सम्राटों के प्रतिश्रय में पल्लवित हुआ। वस्तुत श्रीरद्वाजेय जैसे कटर धर्मान्य मुगल सम्राट के शासन काल में इस प्रकार के अभिनय को प्रोत्साहन मिलना आदर्चर्य की वात श्रवस्य है।

नाट्य को रंगमचीय श्रिमिनेय स्वरूप देने वाले श्रवध के नवाय वाजिदश्रली शाह के समकालीन नैयद श्रागाहसन 'श्रमानत' (सन् १८१६-५८ ई०) माने गये हैं। इनका 'इन्दर सभा'' (र. का. १८५३ ई०) सर्वप्रथम प्राचीन रद्भमज्ञीय नाटक है। यह गीत नाट्य (श्रीपेरा) 'श्रमानत' ने श्रपने ग्राश्रय-दाता के मनोविनोट के लिये रचा था, लखनऊ के वैसर बाग में रगमंच का निर्माण किया गना। श्रीर सर्वप्रथम वहीं श्रमिनीत हुश्रा।

<sup>े</sup>ए हिस्ट्रा आफ टर्डू लिट्टेंचर, रामवानू सक्तेना, पृष्ट ३५९

यद्यपि इन्दर-सभा शुद्ध हिन्दी माधा का नाटक न होकर प्रधानतः उद् का गीति नाट्य है, परन्तु उसकी भाषा विशुद्ध फारसी मिश्रित उद् नहीं कही जा सकती है। साधारण बोल चाल की हिन्दी उद् मिश्रित भाषा है, इसी हिट से इसकी गणना हिन्दी रंगमचीय नाटकों में की जा सकती है। इन्दर-सभा गीति नाट्य होने के कारण अपना विशेष स्थान रखता है। साहित्यिक नाटकों की प्रणाली का अनुकरण इसमें भी पाया जाता है। साहित्यिक नाटकों की प्रणाली में मंगलाचरण श्रीर प्रस्तावना का प्रमुख स्थान है, उसी की पूर्ति के लिये इसमें निर्देशक की श्रावश्यकता होती है। प्राचीन नाट्य-परम्परा के अनुसार नाटक की कथा-वस्तु, कवि-परिचय श्रादि की सूचना दर्शक मण्डली को सूत्रधार श्रादि के परस्पर वार्तालाप से मिलती है, परन्तु इस गीति नाट्य में इन सब ग्रंशों की सूचना या तो निर्देशक के द्वारा मिलती है, अथवा किसी पात्र के मुख से स्वयम् ही भावी कार्यक्रम का पता चलता है। इन्दर-सभा के श्रारम्भ में जो कविता-पाठ होता है, उससे नाटक की प्रकृति, रगमच के शिष्टाचार, श्रीर कतिपय लच्चणों पर अञ्च्छा प्रकाश पड़ता है। निर्देशक के द्वारा नाट्य स्रमिनय के पूर्व ही इन्द्र के श्राने की सूचना दी जाती है।

'समा में दोस्तों, इन्दर की श्रामद श्रामद है, परी-जमालों के श्रफसर की श्रामद श्रामद है। दो जानू बैठो करीने के साथ महफिल में, परी के देव के लश्कर की श्रामद श्रामद है। गजब का गाना है, श्रीर नाच है क्यामत का, बहारे-फितनये मशहर की श्रामद श्रामद है।'

यहा निर्देशक श्रथवा सदेश वाहक का कार्य व्यापार दर्शक मराडली को पूर्व ही इन्द्र के श्राने की सूचना देना है, जोकि कौत्हलजन्य वातावरण पैदा कर देता है। इसी सूचना के पश्चात् इन्द्र श्राकर श्रपना स्वयम् परिचय देते हैं।

'राजा हूँ मैं कौम का और इन्दर मेरा नाम। विन परियों के दीद के मुमे नहीं श्राराम। सुनो रे मेरे देवरे दिल को नहीं करार। जल्दी मेरे वास्ते समा करो तैयार। तस्त बिछाओं जगमगा जल्दी से इस आन। मुमको शब भर बैठना महफिल के दर्मियान। मेरा सिंघल दीप में मुल्कों मुल्कों राज। मेरा जी है चाहता जल्सा देखूं आज। लाओ परियों को अभी, जल्दी जाकर हां, बारी बारी आनकर मुजरा करे यहां।

सभा में श्रावश्यक सामान, उसके वाहक, नाटक का समय श्रीर कार्य-व्यापार के दग की मूचना राजा साहब स्वयम् देते हैं। इस प्रकार रगमच की वर्तमान जिल्ला से निर्देशक विलकुल बच जाता है श्रीर दर्शकों का कोन्हल शमन हो जाता है तथा सारे कार्य-व्यापार का स्पष्टीकरण नाटकीय रोचकता को बटा देना है। पुन: निर्देशक राजा की श्राह्मानुसार परियों के श्राने की सूचना देता है श्रीर उनके सीन्दर्य तथा गुलों का सपूर्ण उल्लेख करता है।

मोलाना 'अमानत' का यह नाटक इस युग के लोक-प्रिय नाटकों में में माना जाता है। इसी के आधार पर मदारीलाल ने एक और इन्दर-सभा लिखी जो नाट्य-कला की दृष्टि से अमानत की इन्दर-सभा से अधिक उल्ह्राट है। मारतेन्दु जो की वन्दरसभा इसी की प्रेरणा का परिणाम है। इन्दर सभा के एक वर्ष परचात् ही 'नाटक छैल बटाऊ मोहना रानी' लिखा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि रग-मचीय नाटकों का आरम्भ गीति-नाट्य में हुआ।

हिन्दी रगमच पर प्रथम बार जानकी मगल श्रीमनीत हुआ परन्तु जिस रगमच पर हिन्दी के नाटको का ऋभिनय आरम्भ हुआ वह सीवा सरकृत रगमच से सम्प्रिति नहीं है। अप्रेजी रगमच के प्रभाव से उसका जन्म हुआ है, वर्णाप मृल रूप में सस्कृत और प्रप्रेजी रगमच में अधिक अतर नहीं है। हिन्दी रंगमंच के बात्य कलेवर में पिक्चिमीय छाप अधिक जान पड़ती है। निश्चित रूप में रगमच का स्थायी विकास अप्रेजी शासन काल में प्रारम्भ हुआ, इसी कारण पश्चिम की युद्ध छाया उन पर प्रतिविध्यत है।

नगाल के रंगमचो पर, जो प्राय क्लकत्ते में ये श्रोर जिनका प्रारम्म घंग्ल, श्रामोद प्रमोद के रूप में हुश्रा या, सन से पहिले श्रग्नेजी में श्रग्नेजों द्वारा श्रायोजित नाटक खेले गये। शर्ने शर्ने उनका बगला रूपान्तर होने लगा श्रीर बगला रंगमच की स्थापना हुई।

इन रगमत्रों मे वगला नाट्य साहित्य को पर्यात प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। मन नाटक सुक्षनि उत्तरत्र करने वाले नाटक ही न थे, इनके द्वारा अराजक विचार धारा पेलाने के भय के कारण सन् १८७६ ई० में भारत सरकार ने "क्रुमेटिक परणार-मेन्नेज एस्ट आफ १८७६" बनाकर अभिनय पर कड़ा प्रतिप्रस्थ लगा दिया। इतना प्रवस्य करना पड़ेगा कि वगला रगमत्र ने परीत्त रूप में हिन्दी रगमत्र को अर्थिक

<sup>&#</sup>x27;दिन्दी भाषा में जो मबने परला नाटक लेला गया, यह जानकी माक ना। नवर्गवासी मित्रवर वा॰ गेरवर्गनारायण्यित के प्रकल से चैत्र शुक्त सथत १६२५ (मा १८६६ रे॰) में बनारम धियेटर में बड़ी धून धाम ने यह रोजा गया है।' ('नाटक' पु॰ ६६; भारतेन्द्र जी)

प्रमावित किया। अमानत के इन्दर-सभा का तो उल्लेख हो ही चुका है, इसके पश्चात् यनारस में जानकी मगल का श्रिभिनय हुआ । तत्पश्चात् रगमञ्चका वेन्द्र त्रम्बई यन गया। हिन्दी रगमञ्ज का ज्यादि रूप स्पष्टत उस रगमञ्ज में मिलता है, जिसे श्रभी तक पारसीक रगमञ्ज के नाम से पुकारा जाता है। ये पारसी नाटक मरहिलयाँ व्यावसायिक तथा श्रव्यावसायिक कम्पनियों के रूप में समाज के सम्मुख उपस्थित हुई । सर्वप्रथम "त्रोरिजनल थियेट्रिकल कम्पनी" के नाम से व्यावसायिक श्रमिनय मण्डली को जन्म दिया गया। इसका स्थापन काल निश्चित नहीं है। परत सन् १८७० ई० में इसके ग्रस्तित्व का प्रमाण मिलता है। इसके सचालक सेठ पेस्टन जी फ्राप्त जी थे। नाटक कम्पनी के नाटक लेखकों में इसके सञ्चालक के श्रातिरिक्त टो श्रीर नाटककार थे, जो इसके लिये नाटक लिखा करते थे। इनमें मोहम्मद मियाँ "रीनक" बनारसी और हसेन मियाँ "जरीफ" उल्लेखनीय हैं। रीनक साहय के नाटकों में से ''इन्साफे-महमूद-शाह" बहुत प्रसिद्ध है। सन् १८८२ ई० में बम्बई मे गुजराता लिपि में यह छापा गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने कम्पनी के लिये अगरेजी के कई नाटकों के रूपान्तर भी किये. किन्तु वे छप न सके। 'जरीफ" साहब ने तो लगभग तीस नाटकों । की रचना की थी, पेस्टन जी की मृत्यु के बाद इस कम्पनी का नाम सर्वदा के लिये चला गया तथा उक्त कम्पनी के श्रमिनेताओं ने स्वतंत्र रूप मे अपनी-अपनी अभिनय कम्पनियाँ स्थापित कर ली थी।

### रङ्गमञ्च का विकास

सन् १८७७ ई० में खुरशेद जी बल्ली वाला ने दिल्नी में श्राकर 'विक्टोरिया िययेट्रिकल कम्पनी" की स्थापना की। सञ्चालक स्वयम् कुशल ऋभिनेता था। इसके ऋतिरिक्त इसमें प्रसिद्ध नर्तिकयाँ तथा एक अग्रेज महिला मिस मैरी फेरन्टन बड़ी ही प्रशसनीय ऋभिनेत्री थीं। काशी के प्रसिद्ध नाटककार मुन्शी विनायक प्रसाद "तालिय" ने इस ऋभिनय मण्डली को ऋपनी कुशल कला का सहयोग प्रदान किया, जिसने इस कम्पनी को ऋषिक ख्याति प्रदान की। इनके जन-प्रिय नाटक लैलोनिहार, दिलेर दिलशेर, निगाहे-गुफलत, ऋादि ने उक्त नाट्य कम्पनी की ख्याति को मारतीय रङ्गमञ्च जगत में ज्यापक बना दिया। धार्मिक मनोवृत्ति के नाटक भी

भ अधिक प्राप्त हुई ---

नताजये अस्मत, तौषये-दिलकुशा, खुदा दोस्त, बुलबुले वोमार, चाँद वीवी, तौहफये दिल परीज, शीरी फरहाद, नकशये सुलेमान, श्रलावावा, इशरत-मभा, लैला मर्जनू, छैल वटाङ, गुल वकावली, नैरगे-इशक, हवाई-मजलिस, नसीरो-हुमायुँ, हातिमताई, लाल जीहर, वदरे सुनीर, खुदा दाद।—हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास, छा० सोमनाय ग्रुप्त, पृष्ठ १४२

ग्रभिनीत हुये, जिनमे गोषीचन्ट, हरिस्चन्ट्र, रामापण तथा कनक तारा ग्राटि हे ग्रथिक ख्याति पाई।

यद्यिष इन नाटको में नाम मात्र की ही हिन्दी मापा थी, श्रिषकाण उर्द्यी-पन में रोगे हुये थे, फिर भी इन्हें हिन्दी रङ्गमञ्ज परम्परा के किमक इतिहास का स्त कड़ना श्रमुचित न होगा। भारतीय रङ्गमञ्ज का उत्कर्ष यहाँ तक हुश्रा कि उक्त कम्पनी के उत्साही सञ्चालक ने भारतीय रङ्गमञ्जीय प्रदर्शन के हेतु इसे विदेश ले जाकर प्रदर्शित किया। यद्यिष वेग से उक्त नाट्य संस्था का उत्कर्ष हुश्रा था, परन्तु ग्रिषिक काल तक स्थायी न रह सका। वर्ष भर के श्रस्य जीवन में यह सन्या भारतीय रङ्गमञ्ज को श्रपनी श्रभृतपूर्व सेवाय श्रपित कर नण्ट हो गई।

इसी काल उपरोक्त नाट्य मण्डली के कलाकारें। ने एक अन्य नाटक सस्या को जन्म दिया, जिसका नामकरण एलफ्रोड थियेट्रिकल कम्पनी किया गया। काउम जी खटाऊ हसके सञ्चालक थे। इस कम्पनी के प्रसिद्ध नाट्यकार स्थट मेहटी हसन "श्रहसान" सहय श्रीर देहली के पिएटत नारायण प्रसाट "वेताय" थे। 'श्रहसान" साहय के कुछ मौलिक नाटक तथा शेक्सिपर के नाटकों के न्यात्र लोकप्रिय रहे, चन्द्रावती, यकायली, दिलकरोश, गुलकरोश, चलता पुर्जा, हेमलेट श्रीर भूल भुलेया, श्रादि प्रसिद्ध प्राप्त रचनायें हैं। इसी प्रकार कन्ले नजीर, जहरी मांप, करेंवे मोहन्यत वेताय जी की ख्याति नाम उर्द् नाट्य रचनायें हैं, परन्तु वेताय जी को हिन्दी नाटक महाभारत, रामायण, गोरख धधा पित्र प्रलाप श्रीर कृष्ण मुटामा ते श्रिधक ख्याति प्राप्त हुई है।

इसके कुछ ही काल श्रनतर "न्यू एलफ्रोड कम्पनी" के नाम से एक नाट्य सस्था का सस्थापन किया गया। इसके सस्थापक मोहम्भद श्रली "नाखुदा" तथा सोहराय जी थे। सोहराय जी स्वयम् लब्धप्रतिष्ठ श्रभिनेता थे, श्रीर विजेपत. हास

Das Gupta.

<sup>&</sup>quot;Mr Khatao captured the imagination of the audience by his performances of Mahabharata, Ramayan, Bilwa-Mangal, Yuhiud. In Lathi, Patni Pratap, besides playing Shaekspearian pieces in Oriental Miss Zernia used to appear as Droupadi, Sita, Chintamony, Hama respectively in the first four peices. Miss Putly and Aga Mohammod Shah the principal actor as Aclona and Ezra in Yuhiudi In Lath. Miss Savaria was also another artist. Thus the Khatao Compited no pains for the Hindi performances to the great pleasure of Hindustani people."—The Indian Step. Vo. IV. Page 229, By H. N.

२ दिन्दी नाट्य साहित्य का टांतहाम, टा॰ सीमनाथ ग्रप्त १५३

'परिहास का श्रमिनय करते थे। इनके सहयोगी श्रमिनेताश्रों में श्रव्वास श्रली श्रोर अमृतलाल, केशव श्रादि प्रतिभाशाली कलाकार थे। श्रागा मोहम्मद ''हश्र' कारमीरी तथा प० राधेक्याम कथावाचक के नाटकों ने इस कम्पनी को श्रिवक ख्याति प्रदान की।

श्री "हश्र" जी ने दर्जनों उर्दू नाटक लिखे, जिनमे शहीदे नाज, मीठी चुरी, ख्वाबे हस्ती, ठडी आग, सैदे हिवस, खूब सूरत बला, सिलवर किंग तुर्की हूर, त्रादि वहुत ही लोक प्रिय नाटक सिद्ध हुये हैं। हिन्दी में धार्मिक प्रसङ्घों को लेकर इन्होंने नाट्य रचना की, जिनमें प्रमुखत. सूरदास, गङ्गा श्रौतरण, वनदेवी, सीता बनवास, मधुर मुरली, अवण कुमार, धर्मी वालक, तथा आँख का नशा आदि ने इन्हें जन-प्रिय बना दिया था। प० राघेक्याम के बीर ऋमिमन्य नाटक से इन्हें अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। कालातर में न्यू एलफ्रोड का अवसान निकट आगया ग्रीर "हश्र जी" ने उसे छोड़कर 'शेक्सपियर थियेट्रिकल कपनी" से सम्बन्ध स्यापित कर लिया, परन्तु यह नाटय मण्डली ऋषिक काल तक न चल सकी। मारतीय रङ्गमञ्जीय जगत में नई-नई व्यावसायिक पारसी नाट्य कम्पनियाँ खुलीं, ऐसा प्रतीत होता था कि रङ्गमञ्ज जगत में बाढ सी आ गई है। ओ्रोल्ड पारसी यियेट्रिकल कम्पनी, लाहीर एलेकजेन्डरिया कम्पनी, जुबली कम्पनी देहली, इम्पीरियल कम्पनी, लाइट आफ इरिडया कम्पनी तथा कोरिन्थियन स्टेज आदि कई नाटण कम्पनियो की स्थापना हुई। परन्तु यह पारसीक रङ्गमञ्ज ग्राधिक काल तक अपना अस्तित्व स्थापित न रख सका, त्रीर अपने ग्रह्य-कालीन जीवन में हिन्दी रङ्गमञ्ज को एक गति देकर सर्वदा के लिये विलीन हो गया। ऐतिहासिक दृष्टिकी ए से तो इनका महत्व अवस्य स्वीकार करना पड़ेगा, किंतु यह समाज तथा साहित्य की उपयोगी देन न सिद्ध हो सका।

ये नाटक तथा नाटक मण्डलियाँ न तो समाज के नैतिक स्तर को ऊँचा कर सकी न कोई सुधारवादी योजना समाज के समुख उपस्थित कर सकीं। कथीप कथनों तथा प्रहसनों में अञ्लील भाषा का प्रयोग तथा निम्न श्रेणी के लोगों की रुचि वाला संगीत इन्हें चिर स्थायी न बना सका। इन्होंने जनता की रुचि में कोई परिष्कार करने के बजाय उसे गलत मार्ग की स्थोर मोड़ दिया, जिससे कि नैतिक हास अवस्यभावी था। नाटकों को व्यावसायिक उपयोगिता के आधार पर इतना गलत स्वरूप दे दिया है कि यथार्थ की हत्या सी होती दिखाई देती है। सन् १८८३ ई० में स्व अभारतेन्दु जी ने इनके प्रभाव का वर्णन करते हुये लिखा है "काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में जब शकुन्तला नाटक खेला, श्रीर उसमें घोरोदात्त नायक दुष्यन्त खेमटे वालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक-मटक कर नाचने श्रीर 'पतरी कमर बल खायहै" यह गाने लगा तो डा० थिवो, बा० प्रमदा दास मित्र,

प्रभृति विद्वान यह कहकर उठ ग्राये कि ग्राप्त देखा नहीं जाता, ये लोग कालिदास के गले पर छूरी फेर रहे हैं।" "

"पारसी थियेटर' शीर्षक देकर सन् १६०३ ई० में प० वाल कृष्ण जी भट्ट ने एक लेख में उक्त थियेटर कम्पनियों के प्रभाव के विषय में आलोचनात्मक विचार प्रकट किये थे जो निम्न प्रकार के हैं —

"हिन्दू जाति तथा हिन्दुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम से सुगम लय्का पारसी थियेटर है, जो टर्शकों को आशिकी मासूकी का लुक्त हासिल करने का यहा उम्दा नरिया है। क्या मजाल जो तमाश्यीनों को कहीं से किसी यात में पुरानी हिन्दुत्रानी की भलक मन में श्राने पावे। इतना पीर, पैगम्बर, परी, हर का जहर कहीं न पात्रा'गे, तीसरे शायस्तगी को नाक उद्देका जौहर मुफ्त में दस्तयाव होता है। सच कहते तो यही तीन बड़े बडे फाइदे नाटको के ग्रिभिनय के हैं-पहिला धर्म सम्बन्धी या राजकीय सम्बन्धी उत्तम उपदेशों का मिलना, इसरा देश की पुरानी रीति नीति को किसी पुराने इतिहास या घटनान्नों का त्रिभनय कर दरसाना त्र्ययवा प्रचलित कुरीति की बुराइयों को दिखाना, तीसरा मापा का प्रचार । थोड्रे से सन्य लोग यही समभा जब यहाँ कोई जानता भी न था कि नाटक क्या वस्तु है, इसके श्रभिनय में प्रवृत्त हुये, श्रीर हिन्दी के कई एक नाटकों का उन्होंने श्रभिनय कर लोगों की इसका शौक दिलाया। पीछे बम्बई के पारिसवों का एक इल बम्बई ने चला श्रीर वे वड़े-पड़े शहरों में इस दग का श्रभिनय करने लगे। श्रस्तु यहाँ तक बरान या क्योंकि उनके श्रमिनय में भी किसी तमारी में पुरानी रीति नीति श्रीर हिन्दी का विरोध न था। पीछे दिल्ली, लखनऊ, श्रागरा श्राटि कई शहरों के विगड़े नव-जवानों का गिरोह जमा हो श्रमिनय को जो सभ्यता का प्रधान श्रद्ध था, श्रीर मलाई के प्रचार तथा सदुपदेश प्राप्त करने का उत्तम द्वार था, इस दुर्गति को पहुँचाकर हमारी पुरानी हिन्दुत्रानी का मत्यानाश कर टाला, श्रीर नई उमार के तक्ल-जना को उनकी नई उमग के लिये यड़ा सहारा मिल गया। भविष्य में इसका परिखाम यह होने वाला है कि हमारी सृष्टि में आर्यता और हिन्दृष्न का चिन्ह भी न बचा रहेगा । योल-चाल रहन सहन में अर्थ यवन तो है ही, अब पूरे आशिक तन यवन वन वैहेंगे ।'''

उपरोक्त कथन ने यह सिद्ध है कि साम्कृतिक हिन्दिरोग् ने पारसीक नाटक मरडितियों ने भारतीय सम्यता को कार्पा क्ति पहुँचाई है, परन्तु यह ग्रव्हय कहना परेगा कि पारसी नाटक की ही प्रेरगा ने हिन्दी रगमचीय साहित्य को प्रतिभाशाली

१ नाटक, भारतेन्द्र जी वृष्ट ६४।

२ दिन्दी प्रदीव, भाग २५, मह्या ६-१२ ।

नाटककार प्राप्त हुये हैं जिसका श्रेय पारसीक नाटक मण्डलियों की प्रेरणा ही को दिया जा सकता है। पडित राधेक्याम, आगा हश्र काक्मीरी, नारायणप्रसाद वेताय, कृष्णचन्द्र 'जेवा', हरिकृष्ण 'जीहर', और तुलसीदत्त 'शैदा' आदि प्रतिमावान लेखक इन्हीं कम्पनियों के आश्रय में रहकर अपनी प्रतिमा का विकास कर सके, इनके द्वारा प्रचारित दुराइयों पर हम दृष्टिपात न करें तोयथार्थत इनकी अमूल्य सेवाओं के लिये हिन्दी रगमच-जगत आमारी है।

रगमच की दो विभिन्न श्रवस्थायें थीं, प्रथम व्यावसायिक रगमच था, जिसका उल्लेख पूर्व ही किया जा चुका है, श्रीर दूसरा श्रव्यावसायिक रङ्गमञ्ज जो कि पारसीक रङ्गमञ्ज के कुछ दुर्गुणों के प्रतिरोध स्वरूप तथा शिक्तण 'सस्थाश्रों श्रीर सामाजिक सस्याश्रों द्वारा स्थापित किया गया था। समय समय पर श्रपने उल्कृष्ट श्रिमनय द्वारा वह परिष्कृत रङ्गमञ्ज का स्वन्प प्रस्तुत कर देता था। इनका मूल प्रयोजन केवल श्रपनी कला से सामाजिक परिष्कार था। उत्तर प्रदेश में हिन्दी के इस काल के मुख्य केन्द्र काशी, प्रयाग श्रीर कानपुर थे। भारतेन्द्र जी श्रीर उनके समकालीन एव परवर्ती नाटककारों का कार्य चेत्र मी यही भूमाग था। श्रतएव सब से प्राचीन हिन्दी नाटक मण्डलियों की स्थापना श्रोर उनके द्वारा श्रीमनय का श्रारम्भ भी यहीं से हुशा था। प० शीतलप्रसाद का जानकी मङ्गल इस प्रकार का पहला हिन्दी नाटक था जिसका उल्लेख भारतेन्द्र जी ने किया है। श्रन्य नाटकों के विषय में प० प्रतापनारायण मिश्र (सन् १८८६ ई०) का उल्लेख है। कानपुर के नाटकों के विषय में उनके कुछ विचार उद्धृत हैं।

"श्रनुमान १२ वर्ष हुये कि यहाँ के हिन्दुस्तानी माई यह भी न जाते थे कि नाटक किस चिड़िया का नाम है। पहिले पहल श्रीयुत् पंडितवर रामनारायण त्रिपाठी (प्रभाकर महोदय) ने हमारे प्रेमाचार्य का बनाया हुश्रा सत्य हरिक्चन्द्र श्रीर वैदिकी हिंसा खेला था। यह बात कानपुर के इतिहास में स्मरणीय रहेगी कि नाटक श्रभिनय के मूलारोपक यही प्रभाकर जी हैं। बा॰ विहारीलाल जी परोपकारी इनके बड़े भारी सहायक हैं यद्यपि द्वेषियों ने बहुत सिर उठाया श्रीर लज्जा के साथ प्रकाश करना पड़ता है कि इस पत्र का सम्मादक भी इन्हीं में से था, पर देशाभिमान रूपी श्राकाश के प्रभाकर ने परम धीरता के साथ श्रपना सकल्प न छोड़ा, रामाभिषेकादि कई बड़े यहें श्रमिनय ऐसी उत्तमता से किये जो कि किसी से श्रमिनीत होना सम्भव न थे। पर जब त्रिपाठी महाशय उद्यम-वशतः गोरखपुर चले गये तब से कई वर्ष तक इस विषय में सुनसान रही। केवल श्रधर नगरी खेली गई। फिर लोगों के श्रमुत्साह से कई वर्ष कुछ न हुआ। हा, ५५ के सन् में भारत दुर्दशा खेली गई श्रीर भारत इन्ट-रटेनमेन्ट क्लब स्थापित हुश्रा, जिसके उद्योग से दो बार श्रम्जामे वदी नाटक (फारसी वालों के दग का नाटकाभास) खेला गया। कुछ श्राशा की गई थी कि कुछ,

चल निकलॅंगे, पर थोड़े ही दिन में नेम्यरों ने परम्पर फट हो जाने से दो क्लय हो गये। फूटी हुई एक शाखा एम० ए० क्लब के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रीर पहिली का नाम टो एक हिन्दी रसिकों के उत्साह ने श्री मारत रखनी समा हो गया है। इसका वृत्तान्त पाठक गण् उसके नाम से श्रीर प्रताप मिश्र की शराफत से समक्त सकते हैं। सिवा इसके श्री या॰ पट्यनलाल प्रेसीडेन्ट श्रीर श्रा राघेलाल मैनेजर भी उत्साही पुरुप हैं। इन दोनों समाश्रों की टेखा-देखी कई क्षत्र श्रीर भी खड़े हुये पर कई उगते ही ठिट्टर गए। जारो भी तो इतना मात्र कि पारिसयों की शिष्यता की इति कर्तव्यता समक्त के। सो भी न सके - वर्ष भर से एक ए० बी० क्लय ग्रीर हुग्रा है, जिसने कई वेर उलट फेर खाये, पर श्रन्त में एक परोत्साही पुरुप रतन की शरण ले के रिक्तत रहा। ६ श्चगस्त को इस क्लब ने श्चिमिनय किया, पर हम यह मुक्त कएठ से कहेंगे कि यदि हमारे मित्र भी भैरवदास दर्मा तन, मन, धन, से बद्ध परिकर न होते तो यह दिन कठिन था। नाटक पहिलो पहल था, श्रीर भाषा भी उर्द थी, पर पात्रगण चतुर थे, इसमे श्रामिनय नराहने योग्य था, इसमे शक नहीं। एम० ए० क्लब के कई समासद नाराज होके उठ गये, यह अयोग्य किया, श्रीर बहुत मे अशिजित जन कौलाहल की लत भी दिखाते रहे, पर हमारे कोटपाल श्री ग्रालीहुनेन साहय के परिश्रम ग्रीर प्रयन्ध मे शान्ति रही। सदमएइइक श्रीर गोरचा निविध खेला गया। सुनते हैं कि इस क्लान में उत्तमोत्तम नागरी के नाटक भी खेले जाया करेगे। परमेश्वर इस क्विंदन्ती को रत्य करे।""

उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि कानपुर में ऐसी सस्यात्रों का उदय हुत्रा, परन्तु ने स्थायी न रह सकीं। संस्थात्रों के सस्थापन की दृष्टि से सर्वप्रथम प्रयाग में एक नाट्य समाज की स्थापना की गई, जिसका नामकरण श्री रामलीला नाटक मर्एटली था, कारण यह कि — 'रामलीला के अवसर पर ही माट्यायोजन किया करती थी जो प० माघव शुक्ल, पं० महादेव मह (प० वालकृत्र्या भट्ट के द्वितीय पुत्र) एव अलमोड़ा निवासी पं०।गोपालदत्त त्रिपाटी के उद्योग से स्थापित की गई थी। इस समुदाय का उद्देश्य 'रामलीला' के प्रयंग में वर्तमान राजनीति की भी आलोचना करना या'। सन ने पहिला नाटक सीय-स्वयस्यर अभिनीत किया गया। उक्त नाटक के लेखक प० माघव शुक्ल थे। सन् १६०७ तक यह मर्ग्डली चलती रही, और वदा-कदा नाटकों का अभिनय कर लेती थी। परन्तु मन् १६०७ के लगमग ज्यापस में मन मुद्राव के पारण यह दिन-भिन्न हो गई। पुन एक नवीन 'हिन्दी नाट्य समिति' की स्थापना की गई, इसमें स्व० वालकृत्य मह, स्व० प्रधान चन्द्रप्रसाद, बा० भोलानाय, वा० मुद्रिकासाद, प० लक्षीनारायण नागर श्रीर मैत्रेय याचू ने विशेष कप में सहयोग दिया, इसमें ना० रामाकृत्य दास का महारागा प्रताद रोला गया। ज्ञांस्ल भारतीय हिन्दी साहित्य

<sup>ी</sup> नायान, भाग ५, सत्या १, १५ क्रमस्त १८८८ पृ ० ३-४।

सम्मेलन के छठे श्रिधिवेशन पर जो प्रयाग में स्व॰ वा॰ क्यामसुन्दरदास जी की श्रिथ्यच्रता में हुश्रा था, प॰ माधव शुक्ल प्रणीत महाभारत (पूर्वीर्घ) नाट्य समिति द्वारा श्रिभिनीति हुश्रा था। वा॰ शिवपूजन सहाय जी ने उक्त नाट्य के विषय में श्रिपे प्रसित्त विचार व्यक्त किये हैं।"।

"प्रत्यच्रदर्शा के नाते में जोर देकर कह सकता हूँ कि श्राज तक मैंने किसी हिन्दी रगमञ्ज पर वैसा सफल एव प्रभावशाली श्रामिनय नहीं देखा है। व

दितीय नाट्य मण्डली काशी की नागरी नाट्य कला प्रवर्तन मण्डली थी। सन् १६०६ में स्थापित हुई थी। भारतेन्दु जी के कुटुम्ब के स्व॰ वृजचन्द जी, शाह घराने के श्रीकृष्ण्दास जी तथा काशी के ख्यातिनाम श्रमिनेता हरिदास जी मिण्क इसके सस्थापकों में से थे। कालान्तर में यह श्रमिनय मण्डली दो पृथक् सस्थाश्रों में हो गई, एक का नाम भारतेन्दु नाटक कम्पनी पड़ा, श्रीर दूसरी का काशी नागरी नाटक कम्पनी पड़ा। श्रारम्म में इस मण्डली को बड़े घनी राजों श्रीर महाराजों का सहयोग प्राप्त था, जिन्होंने बड़ी उदारता से इसकी सहायता की थी। २७ जुलाई सन् १६२६ ई० को प्रयम नाटक भारतेन्दु जी रचित खेला गया, इसी वर्ष बा० राधाकृष्ण दास जी रचित महाराणा प्रताप का भी श्रमिनय हुआ। तत्यश्चात् समय पर कमश सम्राट श्रशोक, महाभारत, मीष्मितामह, वीर बालक श्रमिमन्यु, मक्त स्रदास, बित्व मङ्गल, संसार स्वप्न, किलयुग, पाप परिणाम, एव श्रत्याचार श्रादि रगमञ्च पर श्रमिनीत हुये। भारतेन्दु नाटक मण्डली की काशी में सन् १६०८ ई० में स्थापना हुई थी, इसमें मारतेन्दु के भतीजे कृष्णचन्द्र श्रीर अजचन्द्र का सराहनीय सहयोग था। समय-समय पर भारतेन्दु जी तथा बा० राधाकृष्ण दास जी के नाटक श्रमिनीत होते थे।

एक नाट्य मरहली कलकत्ते की हिन्दी नाट्य-परिषद के नाम से स्थापित की गई, जिसके संस्थापक प्रयाग के प० माधव शुक्ल थे। यह नाट्य परिषद अनेक नाट्यमिनयों द्वारा ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। इसके अभिनय मराइल में श्री शुक्ल जी के श्रतिरिक्त उनके पुत्र विजय कृष्ण, ईश्वरी प्रसाद माटिया, मोलानाथ वर्मन, अर्जु निसंह, परमेश्रीदास जैन, देवदत्त मिश्र, श्री बच्चू बाब्, श्री कृष्ण पारहेय, केशव प्रसाद खत्री एव अम्बाशङ्कर नागर प्रमुख हैं।

उपरोक्त नाट्य सस्थात्रों के श्रितिरिक्त श्रन्य श्रव्यावसायिक नाट्य रगमञ्च में, विभिन्न शिक्त्य संस्थात्रों का विद्यार्थी रगमञ्च रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालग्रों तथा प्रमुख शिक्ता सस्थात्रों में विद्यार्थी नाट्य मण्डल खुलने की प्रथा चल पड़ी, उपाधि वितरण सप्ताह तथा श्रन्य विशिष्ट श्रवसरों पर उक्त नाटक खेले जाते थे। हिन्दी का रगमञ्च वगला रगमचीय नाटकों से प्रमावित था। श्रतः श्री द्विजेन्द्रलाल राय के सभी प्रच-

१ माधुरी वर्ष ५, खराड १, पृष्ठ ५५३।

द्वारा अभिनीति हुआ था। वा० शिवपूज श्रपने प्रसंशात्मक विचार व्यक्त किये हैं "प्रत्यत्तदशां के नाते में जोर देव हिन्दी रगमञ्ज पर वैसा सफल एव प्रभावः दितीय नाट्य मरडली काशी के सन् १६०६ में स्थापित हुई यी। भारतेन घराने के श्रीकृष्णदास जी तथा काशी वे इसके सस्थापकों में से थे। कालान्तर मे य गई, एक का नाम भारतेन्दु नाटक कम्प कम्पनी पड़ा। श्रारम्म में इस मएडली व प्राप्त था, जिन्होंने बड़ी उदारता से १६२६ ई॰ को प्रथम नाटक भारतेन राधाकृष्ण दास जी रचित महाराणा प्रत एक नाट्य मण्डली कलकत्ते

सम्मेलन के छठे श्रधिवेशन पर जो प्रय श्रध्यच्ता में हुश्रा था, प० माधव शुक्ल ।

पर क्रमश सम्राट अशोक, महाभारत, सूरदास, बिल्व मङ्गल, संसार स्वप्न, का रगमञ्ज पर श्रमिनीत हुये। भारतेन्दु न स्थापना हुई थी, इसमें भारतेन्दु के भत सहयोग था। समय-समय पर भारतेन्द्र ग्रमिनीत होते थे। की गई, जिसके सस्थापक प्रयाग के प

नाट्यमिनयों द्वारा ख्याति प्राप्त करः जी के श्रतिरिक्त उनके पुत्र विजय कृ त्रुजु निसंह, परमेश्रीदास जैन, देवदत्त

लित नाटको का श्रभिनय इन नाट्य मचों पर हुआ। विद्यार्थी रंगमच की श्रभिनय को त्र में वड़ी सराहनीय सफलता प्राप्त हुई। उचित रूप में इस कोटि के कलाकारों ने भाषा की शुद्धता श्रांर अभिनय की कलात्मक वृत्ति का परिष्कार किया। पारसीक रगमच के दोषों को दृष्टिगत रखने हुये उनका मूलोच्छेदन करने का प्रयास किया गया था। अव्यावसायिक अभिनेताओं का यह वर्ग चिरकाल तक हिन्दी नाट्य जगत की परम्परा को स्थायी बनाये रख समा।

प्रयाग विश्व विद्यालय के हिन्दू छात्रावास के विद्यार्थियों ने एक नाट्य मएडली की स्थापना की, वार्षिक उपाधि वितरण के श्रवसर पर श्री द्विजेन्द्रलाल राय के नाटकों के सफल श्रिभनय इस विद्यार्थी रगमञ्ज पर खेले गये, यह परम्परा कुछ काल तक वहाँ स्थापित रही। श्राधुनिक युगान्तकारी कवि श्री सुमित्रानन्दन पत भी इसी रंगमञ्ज पर खी पात्र का श्रीभनय कर चुके हैं।

इन नास्य सस्थाओं तथा पारसीक नास्य कम्पनियों में मौलिक अन्तर रहा है। पारसीक नास्य मरडिलयों ने जन-किन का अधिक ध्यान रखकर अक्लीलत्व की परम्परा को अपनाया। साहित्य और भाषा की हत्या की थी तथा इन्हीं दोपपूर्ण प्रमृत्तियों के विरोध स्वरूप अव्यावसायिक नास्क कम्पनियों की स्थापना की गई थी। हिन्दी जगत के उत्साही साहित्यक नास्यकारों ने यंग्व सहयोग देकर हिन्दी नास्य जगत का उत्थान किया। स्वय श्री मारतेन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र, तथा प्रेमधन, और अन्य सहयोगियों ने हिन्दी साहित्य को नास्यकार के रूप में अपनी सेवाय तो अपित की, साथ ही साथ एक सफन अभिनेता के रूप में हिन्दी रगमञ्च पर आये थे। वस्तुत यह कहना नितान्त युक्तिसङ्गत होगा कि रगमञ्च की अभिनेय प्रेरणा पारसीक रगमञ्च की हिन्दी विरोधी नीति का परिणाम था। सामूहिक रूप से स्थान-स्थान पर नास्य सस्थाये स्थापित कर रगमर्जाय कुरीतियों को दूर करने का आन्दोलन सा उदाया गया, इसमें कुछ सीमा तक हिन्दी नास्य साहित्य को सफलता भी मिली।

रगमर्त्राय नाटककारों ने समाज श्रीर देश की पुकार को ध्यान में रखते हुये सप्तां कला कृतियों को जनता के सम्मुख उपस्थित किया। वस्तुत. धार्मिक, सामा- जिक एउ राजनीतिक सभी समस्यात्रों का विचार विनिमय इन नाट्य कृतियों में पाया जाता है। इन नाट्य मण्डलियों की सन से चड़ी देन सुरुचि का प्रसार श्रीर हिन्दी माया का निकास है। इनका वातावरण सर्वथा मीलिक है, श्रोर उर्दू तथा फारसी के उस हप ने जो पारसी नाटकों में पाया जाता है, भिन्न है।

# चतर्थ अध्याय

भारतेन्दु का स्वतन्त्र नाट्य-विधान तथा युग के नाटक श्रोर नाट्यकार भारतेन्दु का स्वतन्त्र नाट्य विधान '—

जिस समय भारतेन्दु जी ने नाट्य निर्माण की श्रोर ध्यान दिया, उस काल मे हिन्दी साहित्य में न तो कोई निज की परम्परा थी और न !तत्सम्बन्धी लच्चण प्रन्था की रचना की गई थी। उनके सामने केवल प्राचीन नाट्य परम्परा के ब्रमुसार लिखे गये सस्कृत ग्रन्थ थे। किन्तु मारतेन्दु के नाट्य विधान में सम-सामयिक परिस्थितियो की भी छाप दृष्टिगत होती है। भारतीय समाज में पाइचात्य परम्परा का प्रभाव उत्तरो त्तर बढ रहा था। शासकों ने ऋपना प्रभाव शिक्ता ऋरीर संस्कृति पर विशेष रूप से डाला । नवीन शिद्धित समाज एलिजवेथ कालीन प्रसिद्ध नाट्यकार शैक्छपियर की नाट्यकला के प्रति ऋत्यधिक श्राकृष्ट था । अप्रेजों ने भारत के प्रमुख नगरों में अप्रेजी रगमचों की स्थापना की यी। जन रुचि को अपनी श्रीर आकृष्ट करने के लिये सस्कृत के प्रतिनिधि नाटक शकुन्तला का अप्रेजी नाट्यानुवाद भी कलकत्ते की अप्रेजी रग-शाला में खेला गया । उक्त श्रवसरों पर श्रयेज श्रधिकारियों के श्रतिरिक्त विशिष्ट मारतीय नागरिक भी श्रामन्त्रित किये जाते थे। बगीय नाट्य समाज ने श्रनकरण मुलक प्रवृत्ति से पारचात्य अमिनय प्रणाली को अशत अपनाया । भारतेन्द्र जी न स्वय -स्वीकार किया है कि बगाल यात्रा के समय उन्होंने जिन नाटकों का प्रचार देखा उनमें पूर्णत. पश्चिमी प्रमाव आ गया था। लोक रुचि को परिवर्तित होते देखकर एक नवीन मार्ग निर्देशन की श्रावश्यकता प्रतीत हुई। भारतेन्द्र जी के सम्मुख दो प्रशस्त -मार्ग थे। प्रथम तो नवोत्थान कालीन भावना से प्रेरित होकर केवल प्राचीन आचायों के सिद्धान्तों का पालन करते हुये नाट्य परम्परा को बनाये रखना श्रीर दूसरी बग -नाट्य साहित्य की माँति पाक्चिमी नाट्य परम्परा के बराबर पर भारतीय नाट्य विधान में नवीन परिवर्तन का स्वरूप उपस्थित करना ।

मारतेन्दु जी समन्वयात्मक बुद्धि लेकर नाट्य चेत्र में अवतिरत हुये। िकसी भी प्रकार का अधानुकरण उन्हें रुचिकर न प्रतीत हुआ। इसिलये देश, काल और सम सामयिक स्थिति के अनुसार प्राचीन भारतीय नाट्य पद्धित में से आवश्यक और उपयुक्त तत्व प्रहण कर हिन्दी के नवीन नाट्य विधान की स्थापना की। उनके "नाटक" शीर्षक निवन्ध में नाटकीय रचना शैली पर विचार और विवेचन मिलता हैं। निम्न अश नाटककार भारतेन्दु जी की नाट्य विधान सम्बन्धी उसी विचार धारा का परिचय देता है

"श्रव नाटकादि हृदय काव्य में श्रस्ताभाविक सामग्री-परिपोपक काव्य सहदा सम्य मरहली को नितानन श्रविकर है, इसलिये स्वामाविक रचना ही इस वाल के सम्यगण की हृदय ग्राहिणी है, इसले श्रव श्रली किक विषय का श्राध्रय करके नाटकादि हृदय-काव्य का प्रण्यन करना उचित नहीं है। श्रव नाटकों में कहीं 'श्राशी प्रमृति नाट्यालकार, कहीं 'प्रकरी' कहीं 'विलोमन' कहीं संकट, 'पच-सिंध' वा ऐसे ही श्रम्य विषयों की कोई श्रावद्यकता नहीं रही। सस्कृत नाटक की भाँति हिन्दी नाटक में इनका श्रवुत्त यान करना वा किसी नाटकाग में इनको यान पूर्वक रखकर श्राधुनिक नाटकादि को शोमा सम्यादन करने से उच्छा फल होता है, श्रीर यतन व्यर्थ हो जाना है, संस्कृत नाटकादि रचना के निमित्त महा मुनि मरत जी जो सब नियम लिख गये हैं, उनमें जो हिन्दी नाटक रचना के लिये नितानत उपयोगी हैं, श्रीर इस काल के सहदय सामाजिक लोगों की रुचि के श्रवुयायी हैं, वे ही नियम यहाँ प्रकाशित होते हैं

महानुनि भरत के लिये हुये नियमों में हिन्दी नाटक रचना के लिये निनात उपयोगी श्रीर तत्कालीन सहदम लोगों की दिच के अनुमायी नियमों में भारतेन्द्र जी ने प्रतिकृति, जवनिका वा वाह्य पर्धा, प्रस्तावना (मेदां सहित), चर्चरिका, वृति, उपन्नेष, प्ररोचना, नेपध्य, उद्देश्य बीज, वस्तु, उद्देश्य, ग्रामिनय, पान, न्त्रगाग, भेद, वैपन्य पात दोप, युद्ध, श्रकावयव, विरोधक, नायक, परिच्छेद-विवेक, देशकाल प्रयात, विष्कमक, नाटक रचना प्रणाली, विदृषक, रस, रस विरोध ग्रोर नाटक तथा र्ज्ञामनय धन्नन्धा ग्रन्य सुर्ट नियमो का उत्लेख श्रीर विवेचन किया है जिनके ब्रन्तर्गत प्रलकार शास्त्र, नायिका भेट, पात्रों का स्तर, पात्रों की दृष्टि ग्रादि का उन्लेख है। नाटक शार्पक लेख के प्रारम्भ में ही नपक के दस भेदों का उन्लेख मिलता है। भारतेन्द्र जी ने अठारह उप नपकी का वर्णन उक्त लेख में किया है. किन्तु परिभाषा, उदाहरण ग्रादि नाटिका, त्रोटक, गोशी, सट्टक, ग्रीर नाट्यरामक के ही दिये हैं, रोप ऋषिक अचलित न होने के कारण उनके ऊपर अकाश टालना स्राप्तरपक नहीं समन्ता गया। भारतेन्द्र नी ने उपपंच वहीत नियमी में नादी (पूर्व रग ) भरत वाक्य, अर्थ प्रकृतियों, कार्यावस्थाओं, स्थियों श्रादि का वर्णन नहीं किया है। नादी के नम्पन्य में तो उन्होंने स्वष्ट रूप ने यह दिया है कि "नादी रचनादि विषय के विषम दिन्दी ने प्रयोगनीय नहीं हैं '।

भारतेन्द्र भी ने दृश्य कान्य के तीन भेद माने हैं, कान्य मित्र, गुद्र कींतुक और श्रष्ट । गुद्र कींतुक के अन्तर्गत उन्होंने क्ष्युतन्ती, चिनीने आदि ने समा दलादि

१ परिनिष्ट नारतेन्यु नाद्र राजनी नाम दिनीय भनाउँ व निकार १ पूर्व मनया ४३८-४३३ ।

का चित्रांकन करना, मूक नाट्य बाजीगरी के खेलों में सम्यद स्त्रादि का कथन, स्त्रमान्तुषिक स्त्रमिनय की कियाएँ तथा स्त्रम्यान्य प्रहसन स्त्रमिनय को रखा है। श्रष्ट स्त्रयात् जिनमें नाटकत्व रोप नहीं रह गया था, उनके स्त्रन्तर्गत उन्होंने भाड़, इन्द्र-सभा रास, यात्रा, लीला तथा भाकी स्त्रादि की गणना की है। पारसीक नाटक तथा महाराष्ट्र नाट्य यद्यपि काव्य मिश्र थे, तथापि काव्यहीन होने के कारण उन्हें भी श्रष्ट माना है। काव्य मिश्र नाटकों को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है—प्राचीन तथा स्त्रविन। प्राचीन के प्रति उनके दृष्टिकोण का उल्लेख ऊपर के वक्तव्य में मिलता है, परन्तु नवीन विचारधारा पादचात्य नाट्य विधान से प्रभावित प्रतीत होती है। इसका उल्लेख मारतेन्दु जी ने नाटक निवध में किया है।

निम्न कथन से भारतेन्दु जी की उक्त विचारधारा का स्पष्टीकरण होता है.--

'श्राज कल यूरोप के नाटकों की छाया पर जो नाटक लिखे जाते हैं, श्रीर बग देश में जिस चाल के बहुत से नाटक बन भी चुके हैं, वह सब नवीन भेद में परिगणित हैं। प्राचीन की श्रपेक्ता नवीन की परम मुख्यता बारम्बार दृश्य बदलने मे है। श्रीर इसी हेतु एक एक श्रक में श्रनेक श्रनेक गर्भीकों की कल्पना की जाती है, क्योंकि इस समय नाटक के लेखों में विचित्र हश्यों का दिखलाना भी त्रावश्यक समभा गया है। इन ग्रक ग्रोर गर्भांकों की कल्पना यों होनी चाहिये, यथा पाँच वर्ष के श्राख्यान का एक नाटक है, तो उसमें वर्ष वर्ष के इतिहास के एक एक श्रह श्रीर उस श्रद्ध के अन्त पाती विशेष विशेष समयों के वर्णन का एक एक गर्मांक अथवा पाच मुख्य घटना-विशिष्ट कोई नाटक है, तो प्रत्येक घटना सम्पूर्ण वर्णन का एक एक ब्राह्म भिन्न भिन्न एक एक गर्भांक। ये नवीन नाटक मुख्य दो भेदों में वँटे हैं---एक नाटक द्वरा गीति रूपक। जिनमे कथा भाग की विशेषता तथा गीति तत्व का श्रमाव है, वह नाटक हैं, तथा जिनमें गीति तत्व की श्रिषिकता है, वह गीति रूपक हैं। यह दोनों कथाओं के स्वभाव से अनेक प्रकार के हो जाते हैं, किन्तु उनके मुख्य भेद निम्न प्रकार के किये जा सकते हैं - (१) सयोगात अर्थात प्राचीन नाटकों की भॉति जिसकी कथा सयोग पर समाप्त हो। (२) वियोगात जिसकी कथा अन्त में नायिका वा नायक के मरण वा श्रन्य किसी श्रापद घटना पर समाप्त हो (उदाहरणार्थ-रणचीर प्रेम मीहिनी) (३) मिश्र — श्रर्थात् जिसके अन्त में कुछ लोगों का तो प्रारा वियोग हो, श्रीर कुछ सुख पावे \*\*\* ।''

इन नवीन नाटकों की रचना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार के हैं — (१) शृंगार (२) हास्य, (३) कौतुक, (४) समाज संस्कार, (५) देश-वत्सलता ।

१ नाटक निवन्य, भारतेन्दु जी।

शृक्षार श्रीर हास्य के उदाहरण देने की श्रावश्यकता नहीं है, सर्व विदित हैं। कीतुक विशिष्ट वह है जिसने लोगों के चित्त विनोदार्थ किसी यन्त्र विशेष द्वारा या श्रीर किसी प्रकार प्रद्भुत घटना दिखाई जावँ। समाज सस्कारक नाटकों में देश की कुरी-तियों का दिखलाना मुख्य कर्तव्य है। यथा शिला की उन्नति, विवाह सम्प्रन्थी मुरीति-निवारण, श्रथवा धर्म सम्बन्धी श्रन्यान्य विषयों में सशोधन इत्यादि। किसी प्राचीन कथा भाग का इस बुद्धि से सगठन कि देश की उसते कुछ उन्नति हो, इसी प्रकार के श्रन्तर्गत हैं (उदाइरणार्थ —सावित्री-चित्रि, दु खिनी याला, वास्य विवाह विद्युक, जेसा काम वैसा ही परिणाम, जयनारसिंह का चलुदान इत्यादि) देश बत्सल नाटकों का उद्देश्य पढने वालों तथा दर्शकों के इदय में स्वदेशानुराग उत्यन्न करना है, श्रीर ये प्राय करण श्रीर वीर रस के होते हैं। (उदाहरणार्थ :—भारत जननी, नीलदेवी, भारत दुर्दशा इत्यादि।) इन पाच उद्देश्यों को छोड़कर वीर, सख्य बत्यादि श्रन्य रसों में मी नाट्य निर्माण होता है। 'व

सर्य इत्यादि श्रन्य रसो में भी नाट्य निर्माण होता है। 19 श्रेस्त, भारतेन्द्र जी ने नवीन प्रवर्तन के साथ परिवर्तित समय और दिच के ग्रनुसार पाइचात्य नाट्य-पद्धति का ग्रयलम्यन भी प्रह्म किया । यहुत से श्रप्रयुक्त प्राचीन नियम छोड़ देने श्रार उस काल में प्राचीन नियमों के श्रशास्त्रीय प्रचालत श्चर्य प्रहण करने में उन्होंने कोई हानि नहीं समभी। स्वतन्त्र परमरा में उन्होंने गर्भोद्ध को 'दृद्य' के ऋर्थ में स्वीकार किया है। परिणाम स्वरूप उक्त परिवर्तन का श्रनुकरण श्रन्य समकालान साहित्यकारो द्वारा किया गया। वस्तुत, प्राचीन नाटव विवान के साथ-साथ नवीन पदचात्य नाट्य पद्धति की श्रीर ध्यान दिया गया। भारतेन्द्र जो ने प्रपने नाटय विधान में नादी प्रस्तावना अनिवार्य नहीं रखा है-विषयातुरुल उन्होने इसके प्रयोग पर अधिक महत्व नहीं दिया है। नाटकों म श्रनियार्य रूप से नादी का प्रयंग दृष्टिगत नहीं होता। नाटकों में रस प्रयानता का भी निर्वाह मिलता है, स्त्रोर कीतृहल जन्य प्रयोगों का भी निर्वाह है। यद्ध संवर्धा प्राचीन नियमों की शृद्धला तोड़कर स्वतन्त्र प्रणाली का प्रवर्तन मारतेन्द्र जी ने नारप विधान द्वारा सम्मादित हुया । दृश्य परिवर्तन बहुत शीप्र होने लगा, श्रीर पारचाल शैली के श्रनुधार प्रत्येक श्रद्ध के आरम्भ में छकेत चित्र दिये जाने लगे। निकंगर, प्रवेशक, श्रद्धावतार, श्रद्धमुख श्रादि की योजना भी बहुत कम हो गई थी। पूर्णत, प्राचीन नियमों के अनुसार लिरो गये ही नाटको ने उनका प्रयोग पाया जाता है। प्राचीन नियमों के निवद प्रह्मनों में भी एक से अधिक यह अधना हरप रखने का प्रचलन मारतेन्द्र जो के ही द्वारा प्रतिपादित किया गया। कथीरकथन की र्राप्ट ने प्राचीन नियम का प्रतियलन किया गया है, साथ ही पारक्षिक नाटकी के प्रमायावर्गत मारतेन्द्र जी की कृतियों में प्यात्मक संवाद भी मिलते हैं। सीन्दर्य

१ नट्ट निपन्य, नार्तेन्द्र न टरावर्ग ।

पूर्ण किवता यों मं रीतिकालीन परम्परा का प्रमाव मिलता है, प्राचीन नाट्य शास्त्र के अनुसार चुम्बन, वध, ग्रालिगन, रनान, यात्रा, मृत्यु, युद्ध ग्रादि रगमच के लिये वर्जित हक्ष्य हैं, परन्तू भारतेन्दु के नाट्य विधान में इस ग्रनुशासन की मान्यता हिंदिगोचर नहीं होती। नवीन शैली का अनुकरण करते हुये मी पिक्चिमी नाटकों का सा मनोवैज्ञानिक चित्रण श्रौर श्रंतर्द्ध भारतेन्दु के नाटकों में नहीं पाया जाता। उनकी नाट्य रचनायें मारतीय शैली के अनुसार 'रस' की ही प्रधानता प्रदर्शित करती हैं। इस सम्बन्ध में यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि यद्यपि तत्कालीन नाटकों की रचना पद्धित में वाह्य हिंद से अनेक परिवर्तन हुये, किन्तु आतमा अनेक अशों में भारतीय बनी रही।

भारतेन्दु जी ने नाटकों के नवीन विषयों श्रीर उद्देशों की श्रीर स्वयम् इगित किया है, कि नवीन प्रवर्तन नये कलेवर में भी प्राचीन मर्यादा लिये हुये उपिरंथत है। विशुद्ध नवीन प्रणाली के श्रनुसार लिखे गये नाटकों में तो प्राचीन नियमों के पालन का प्रदन ही नहीं उठता। किन्तु प्राचीन नाट्य-शास्त्र के सिद्धान्तों के श्रनुसार लिखे गये नाटकों में नवीन प्रणाली श्रीर तत्कालीन नाटकीय वातावरण का प्रभाव मिलता है। नवीन वातावरण के प्रभाव से मुक्त शायद ही कोई रचना मिले। इसके श्रितिरक्त नाटक-कार ने प्राचीन श्रीर नवीन दोनों प्रकार के नियमों के श्रनुसार पृथक् पृथक् रचनायें प्रस्तुत की हैं। कुछ नाटकों में प्राचीन श्रीर नवीन का मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। यह सम्मिश्रण नेवल बाह्य नाटकीय विधानों की दृष्टि से नहीं प्रस्तुत किया गया है, विषय चयन का भी नवीन प्रयोग उपिरंयत है। बाह्य विधान यदि प्राचीन है, तो प्रतिपाद्य विधय में नवीनता का समावेश है, श्रीर यदि विषय प्राचीन नियमानुसार है, तो विधानगत नवीनता दृष्टिगत होती है। यथार्थत मार-तेन्दु जी ने हिन्दी नाट्य विधान में स्वतन्त्र परम्परा का प्रवर्तन किया है।

तत्कालीन जन-नाटय-मच पारसीक व्यवसायी कम्पनियों द्वारा श्राकान्त या।
रगमच कान-रुचि को विकृत करने पर तुला हुश्रा था। हिन्दी रंगमच की
माधा में उद्दू का बाहुत्य खटकने वाली वस्तु थी। शुद्ध पौराणिक कथानकों में मी
वीभत्स श्रव्लील सम्बाद श्रौर गीत जन समाज के नैतिक स्तर को गिराने का धातक
प्रयास कर रहे थे। भारतेन्द्र जी उक्त वातावरण से ज़ुब्ध हुये, उन्होंने पारसीक
रंगमच के विधाक प्रचार की मर्त्याना की है। 'नाटक' निवन्ध में काशी में श्रामिनीत
शकुन्तला के प्रति श्रपने विचार व्यक्त मी किये हैं। बढती हुई गन्दी मनोवृत्ति के
परिष्कार की भावना भारतेन्द्र के मस्तिष्क में कार्य कर रही थी, अप्रतः उन्होंने हिंटी
रगमंच की स्थापना की। श्रपने नाटकों में मी जन-रुचि का निर्वाह करते हुये नैतिकता
के दृष्टिकोण पर वड़ी ही सतर्कता का व्यान रखा है। मारतेन्द्र जी स्वयं श्रच्छे

श्रीमनेता थे। रंगमचीय दृष्टि से नाटकों में लोक-प्रिय विधान उपस्थित करने में उन्हें श्रत्यधिक सफलता प्राप्त हुई थी। पारसीक रंगमच के दूषित कुंचिपूणें वातायरण के विचद रंगमचीय नाट्य का प्रय प्रदर्शन भारतेन्दु जी द्वारा सम्पादित हुश्रा। श्रक्तीलता प्रधान वातावरण तथा भाषा-गत विकार में परिष्कार प्रस्तुत करना ही इनके नाट्य विधान का उद्देश्य प्रतीत होता था। रंगमच में गीत तथा चत्यों की माय संज्ञा का परिष्करण कर हिन्दी नाट्य के उन्नयन का सतत प्रयास किया। रंगमचीय प्रयोगों में फूहड़ प्रामीण प्रयोगों की परम्परा चली श्रा रही थी। हास्य श्रीर कौतुक की प्रणाली में परिष्कार मारतेन्दु ने श्रपनी नाट्य रचनाश्रों द्वारा प्रस्तुत किया।

भारतेन्दु जी ने नाटक को लोक जीवन के श्रित निकट लाकर जन-नाटय की परम्परा में श्रामूल परिवर्तन किया, श्रपनी नाटय रचना के गीतों का माध्यम प्रायः लावनी तथा श्रन्य जन गीतों के प्रचलित छदों को बनाया है, इस तरह नाट्य-कार ने लोक विच को नाटक द्वारा कमरा साहित्य की श्रोर श्राकृष्ट करने का प्रयास किया है। युग प्रवर्तक नाट्यकार ने श्रपनी नाट्य रचना रोली द्वारा युग के समजालीन नाट्यकारों को श्रपनी विचार धारा ते श्रत्यधिक प्रभावित किया। भारतेन्दु जी के स्वतन्त्र मार्ग निटेशन ने श्रन्य पथानुगामियों को नवीन तथा उन्मुक्त पथ प्रदक्षित किया। श्रत स्वच्छदतावादी नाट्यकारों ने इसी पथ का श्रतुगमन किया। भारतेन्दु स्थुग के नाटकों तथा नाट्यकारों पर युग पुरुप की विचारधारा की स्वष्ट छात्र दृष्टिगोचर होती है। नाट्य-सिद्धान्तों के श्रनुसरण के साथ-साथ लोगों ने उन्नी दृष्टता से विचारवारा को भी श्रपना कर श्रपने युग पुरुप का गीरव प्रदाग।।

## युग के नाटक तथा नाट्यकार —

इस उम के नाटयकारी पर अपने सुम पुरुष की सम्पूर्ण छाप है, भारतेन्द्र जी द्वारा सम्पादित विचारधारा और शैली का उनके सहयोगी मण्डल ने अनुकरण किया। उक्त विचारधारा के विकास के क्षेत्र में प्रयोग होते रहे हैं। यदि सम्पूर्ण युग की मनोवृत्ति का विहायलोकन किया वाय, तो सम्भवत उस युग के नाटय साहित्य को तथा उसकी मूल प्रेरणा को निम्न वर्गाहरण में रखा वा सकता है —

- (१) पीरान्तिक श्राख्याविकाश्रों के श्राघार पर चलने वाला घटनाऊन तथा उसमा विकास ।
  - (२) ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीवन तथा घटना हो का नाटकीय स्वरूप ।
  - (३) राष्ट्रीय भावनात्रों से प्रेरित नाट्य साहित्य ।

- (Y) उद्देश प्रधान नाटक जिनका धार्मिक तथा सामाजिक उद्धार की भाव नाश्रों को लेकर जन्म हुश्रा था।
  - (५) प्रेम प्रधान धारा से त्र्योत-प्रोत प्रेमाख्यान नाटय-साहित्य।
  - (६) प्रहसन का उदय श्रीर परम्परा।

पौराणिक नाट्य चेत्र में भारतेन्दु युग के नाट्यकार अपने युग प्रवर्तक से कहीं अधिक सफल दिखाई देते हैं। इनके नाटकों में पौराणिक आख्यानों के कई स्वरूप स्वतन्त्र रूप से विद्यमान हैं जिनमें विशेषत रामचिरत्र और कृष्ण लीला के आख्यानों को लेकर नाट्य साहित्य को पौराणिक आवरण दिया गया है। रामचिरत्र धारा के निम्न उल्लेखनीय नाटक और नाट्यकार माने गये हैं — प० शीतल प्रसाद त्रिपाठी कृत 'रामचिरतावली', प० देवकीनन्दन त्रिपाठी कृत 'सीता हरण', (र का १८७६ ई०), राम गोपाल-विद्यान्त कृत 'रामाभिषेक', (र का १८७७ ई०) भी बलदेव जी कृत 'रामलीला विजय" (र का. १८८७ ई०), भी दामोदरसप्रे शास्त्री कृत 'रामलीला ७ कायड' लगमग (१८८६), भी शिवाकरलाल कृत 'रामायण दर्पण' (र का १८६२ ई०), जयगोविन्द कृत 'रामचिरत्र' (र का १८६४ ई०), भी वदीदीन दीच्ति कृत सीता हरण' (१८६५ ई०) और 'सीता स्वयन्वर' (१८६६ ई०), प० ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत 'सीता बनवास' (१८६५ ई०) तथा 'रामलीला रामायण' (१९६४ ई०), वामनाचार्य गिरि कृत 'वारिद नाद वध-व्यायोग' (र का १९६४ ई०)। व

मारतेन्दु युग में इस विषय को लेकर कोई उत्तम नाट्य रचना नहीं उप-रियत की गई। इस परम्भरा को लेकर पूर्व की रचनाओं में 'स्रानन्द रघुनन्दन' उत्कृष्ट रचना है, यद्यपि उसमें नाट्य दोष विद्यमान हैं। यह युग रगमञ्चीय नाट्य प्रणाली से श्रिषक प्रभावित था श्रतः नाट्यकारों ने साहित्यिक श्रिमिव्यजना को गौण स्थान देकर रगमञ्चीय शैली को प्रायमिकता दी, मुख्यत इन नाटकों में प० देवकी नन्दन त्रिपाठी के नाटक इस कोटि के पाये जाते हैं। दामोदर सप्रे जी ने रामायण को लीला का स्वरूप दिया है, जिसमें नाटकीय उद्भव का क्रम विकसित नहीं प्रतीत होता है। कुछ कृतिया स्थाकार श्रीर कलेवर में विस्तृत दश श्रद्ध के महा नाटक होते हुये भी भाषा श्रीर कथा-विस्तार में शिथिल प्रनीत होती हैं, वर्णन की प्रधानता है, श्रीर किवता का बाहुल्य है। कथोपकथन के बजाय पात्रों का कार्य केवल वर्णन करना रहता है। इस प्रकार की सगीतों वाली शैली द्वारा कथा-वस्तु का निर्वाह किया जाता है। ऐसी रचनाये उच्चकोटि की नहीं कही जा सकरीं। पद्यात्मक शैली की प्रधानता, वर्णनात्मक ढंग से कथोपकथन विहीन कार्य, शिथिल श्रमिनय नाटकीय

१ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास पृष्ठ ७१।

स्तर को निम्न कोटि का बना देता है। उसे नाट्य साहित्य की दृष्टि से ऋषिक सफल नहीं दहा जा सकता। इस कोटि के लगभग अन्तिम नाटकों में से श्री बन्दीदीन इत 'सीता स्वयम्बर' तथा श्री ज्वालाप्रसाद कृत 'सीता वनवास' है।

कृत्या मक्ति परम्परा तथा तत्सम्मन्धी ग्राख्यानी के ग्राधार पर नाटय रचना करने वाले नाटपकारों की सख्या श्रपेदाकृत श्रिधिक है। इस वारा का प्रतिपादन निम्न नाटवकारों ने किया और ख्रवने युग के नाटव साहित्य की ख्रिमिट्राइ की। सर्वप्रथम शिवनन्दन सहाय कृत कृष्ण सुदामा ( र का. १८७० ई० ) नाटकीय चेत्र में त्रवर्ताणें हुत्रा । पडित देवकीनन्दन त्रिपाठी कृत स्वमर्णी हरण (१८७६ ई०), कस वध (१८७६ ई॰) श्रीर नन्दोसत्व (१८८०) प्रारम्मिक रचमञ्जीय नाटकी की श्रेणी में हैं। नाटकीय प्रगति में उत्तरोतर उत्थान हुया श्रीर ग्रागे चलकर ग्राने याशी रचनात्रों में त्राधिक सफलता के चिन्ह दिखाई देने लगे। प्रधान नाटकी में पर -ग्राम्प्रकादत्त व्यास कृत 'लालिता' (र का १८८४ ई.), हरिहरदत्त दुवे कृत 'महा-रास' (र.का पद्मद ई०), श्री खडुगपहादुर मल्ल कृत 'महारास' (र. का १८८५ ई०), श्रीर 'कल्प-वृत्त' ( १८८६ ई० ), चन्द्र शर्मी कृत 'उपा हरख' ( १८८७ ई० ), श्री वियाधर विवाटी रचित उद्भव वर्गाठ' नाटिका (१८०७ ई०), दामोदर सान्दी कृत 'प्रुव चरित्र' (१८८६ ई०), श्री कार्तिक प्रसाद कृत 'जपा हरए' (१८८१ ३०), प० ग्रयोब्यासिह उपाच्याय कृत 'प्रवृद्ध विजय' (१८६३ ई०) तथा 'दहनगा परिण्य' ( १=६४ ई० ) कृण्णदत्त द्विज कृत 'श्री युगल विदार' ( १=६६ द० ), प्रनुजाल कृत 'द्रीपदी वस्त्र हरख' (१८६६ ई०), सूर्यनारायखिंह कृत 'स्यामानुराग' नाटिका (१८६६ ई०), श्री वलदेव किश्र कृत नन्दविदा (१६०० ई०) ग्रीर प्रमात मिलन (१६०३ ई०), विशरीलाल चटर्जी एप कालीकृत्य मुक्जा कृत, प्रनास मिलन' (१६०० ई०) राधाचरण गोस्वामी कृत 'श्री दामा' (१६०८), श्री पामना नार्थ गिरि कृत 'द्री रदी चीर हरण' ब्रादि हैं उपरोक्त नाटाकारी ने कृष्ण चरित के वेभवणानीन जीवन तथा तत्वन्वन्वी श्राख्यानी के महत्वपूर्ण उन्लेखी की निरारत किया है।

श्रन्य पीराणिक उल्लेखों में मक्त गोपीचन्द, राजा नर्नुहरि, एव मोरध्यत्र जैसे मिक प्रधान चरियों को नाटकीय क्लेबर दिया गया है। ये नाटक चरित प्रधान है, गोपीचन्द्र के कथान कको लेकर भी श्रन्ना जी ईमानदार (र का १८७५ दं०) मधाराम भानकुष्य मरनायक (र का १८८३ दं०) एवं श्रीमती लाली जी ने (१८६६ दं० में) एवर् एयक् नाटकों में रचना की है। प्रदाद चरित्र पर नाटच प्रशास थीं मोहनलाल विष्णुलाल पारह्या (१८७८ दं०), ला० श्री निपासदास (र. स. १८८८ दं०) एवं शी जगनाध्यार शादि ने किया, परन्तु द्रुग्ट्रं पूर्ण-

स्पेण सफलता नहीं प्राप्त हुई। स्थामसुन्दर लाल दीच्चित कृत महाराज भर्नु हिरि नाटक, विष्णुगोविन्द शिवदिकर कृत कर्ण पर्व, (१८७६ ई०) देवर्भानन्दन त्रिपाठी कृत लखमी सरस्वती मिलन, श्री वालकृष्ण भट्ट कृत 'दमयन्ती स्वयम्वर' (१८८५ ई०), मसारामकृत 'श्रुव तपस्या' (१८८५ ई०) श्री जीवानन्द शर्मा कृत 'मङ्गल नाटक,, (र का. १८८७ ई०), श्रीच्चन्नीलाल रचित 'श्री हरिस्चन्द्र' (१८८६ ई०), श्री शालिग्राम का 'मोरप्वज' (१८६० ई०) ग्राभिमन्यु वध एव 'ग्रर्जुन-मद मर्दन' (१८६६ ई०), भवदेव उपाध्याय कृत 'सती सुलोचना' (१८६३ ई०), श्री ग्रम्याप्रसाद कृत 'वीर कलक' (१८६६ ई०) श्री केलाशनाथ बाजपेयी कृत 'विस्वमिन्न' (र. का. १८६७ ई०), श्री दुर्गाप्रसाट मिश्र तथा काली प्रसाद मिश्र कृत 'सरस्वती' (१८६८ई०), कन्हैयालाल का 'श्रील साविन्नी' (१८६९) लाला देवराज का 'साविन्नी' (१६००), कन्हैयालाल का 'ग्रन्जना सुन्दरी' (१६०१) तथा सी यल सिन्हा का 'विषया-चन्द्र हास' (र. का. १६०२ ई०) ग्रादि हैं।

पौराणिक आधार के समस्त नाटक प्राप्य नहीं हैं। प्राप्त नाटकों में पं॰ बालकृष्ण मद्द तथा श्री शालिग्राम जी के नाटक अधिक मौलिक तथा उत्कृष्ट प्रतीत होते हैं। यद्यपि सम्बाद में शैथिस्य तथा नाटकीय गति प्रवाह में वेग नहीं है। भट्ट जी के नल दमयन्ती को उस युग के नाटकों में से अधिक ख्याति मिली।

कालान्तर में रूपकों पर इतिहास का प्रभाव पड़ा, भारतेन्दु जी ने 'नीलदेवी' लिख-कर समकालीन नाट्यकारों को नवीन मार्ग श्रौर थिचार धारा की श्रोर मोड़ दिया, भारतेन्दु मण्डल के साहित्यकार श्रपने नायक से श्रधिक उत्साही रहे हैं, श्रत इस मण्डल के निम्न सहयोगियों ने निम्निलिखित नाटण साहित्य प्रस्तुत कर इस युग के नाटण साहित्य को श्रागे, बढाया। श्री राधाकृष्णदास कृत 'पद्मावती' (र. का १८८२ ई०) श्रौर 'महाराणा प्रताप' (र का. १८६७ ई०) उत्कृष्ट रचनाये हैं। इसके श्रितिरक्त श्री काशीनाथ खत्री कृत तीन ऐतिहासिक रूपक वैकुन्ठनाथ दुग्गल कृत 'श्री हर्ष' (र का १८८४ ई०), श्री निवासदास कृत 'स्योगिता स्वयवर (र का १८८५ ई०), श्री गोपाल राम कृत 'यौवन-योगिनी (र का १८६३ ई०), श्री राधा स्वरण गोस्वामी कृत 'श्रमर-सिंह राठौर' (र का १८६५ ई०), श्री बलदेव प्रसाद मिश्र कृत 'मीरा बाई' (र का १८६७ ई०), श्री गगा प्रसाद ग्रुत कृत 'वीर जयमल' (र का १६०३ ई०), प० प्रतापनारायण मिश्र कृत 'हठी-हमीर' एव बालकृष्ण मुट्ट कृत 'चन्दसेन'।

उपरोक्त वर्ग के नाटकों मे श्री राघाकृष्णदास जी के नाटक अधिक सफल माने गये हैं। महाराणा प्रताप युग का अधिक मौलिक नाटक रहा है। श्री काशीनाय खत्री के तीन ऐतिहासिक रूपकों का नाट्य साहित्य में प्रमुख स्थान रहा है, यद्यिष इनमें कलात्मक अभिन्यजना नहीं है, फिर भी अधिक सफलता प्राप्त हुई। श्री राधात्ररण गोस्तामी कृत श्रमर सिंह राठीर एकाकीय दृष्टि ने उत्तम रचना कहीं जा सकती है। श्रिषकांश ऐतिहासिक हिन्दू वीरों के वर्व श्रोर परातम का उल्लेख तथा मुगल-कालीन शासकों का भारतीय समाज पर वामिक श्रीर सामाजिक विरोध को लेकर श्रत्याचार तथा चरित्र हीनता के चित्र प्रस्तुत किये गये हैं। कलाकार का मृल प्रयोजन जन समाज को चेतनता प्रदान करने का है। उपरोक्त नाटकों का निहित सन्देश दासता श्रत्याचार के प्रति एक विद्रोहात्मक विचारधार का विस्कोट करना है। श्रतीत के श्रालम्बन पर वर्तमान हीनता, दासता श्रीर श्रत्याचार को खुलकर ललकारा गया है, जिससे भविष्य में पुन. खोई हुई मर्यादा श्रीर प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाय।

इन्हीं ऐतिहासिक बीर चरियों ने राष्ट्रीय चेतना की प्रेरणा दी। स्रतीत के गारव ने चिरकाल से खोई हुई राष्ट्रीयता को जगा दिया। साहित्य ने राष्ट्रीयता की स्र्राभित्यक्ति का सृत्रपात भारतेन्द्र जी की ही रचनात्रों द्वारा हुत्रा। भारत-दुईशा ने स्रुग्ध्य ने देश प्रेम की स्रलख जगाई। राष्ट्रप्रेम भावनात्रों ने स्रोत-प्रोत नाटकी द्वारा भारतीय रगमच ने देश को राष्ट्रीय भावनात्रों से सानुपाणित किया। इसी राष्ट्रीय धारा के प्रवाह में भारतेन्द्र मण्डल के स्रत्य साहित्यकार उनका पथानुगमन करते हुये चले। निम्न कलाकारों ने स्रप्नी कृतियों द्वारा हिन्दी साहित्य में राष्ट्रीय नाट्य साहित्य को पीपित किया। सरतमुमार मुकर्जा का 'भारतोद्वार' (१८८६ ई०), आ खड्ग्यहादुर महल का 'भारत स्रास्त' (र. का १८८५ ई०), प्रिम्यन' का 'भारत सामाग्य' (१८८६ ई०), श्री गोपाल राम गहमरी कृत 'देश दशा' नाटक (र का. १८६२ ई०), श्री जगतनारायण का मारत दुर्दिन (१८६५ ई०) प० देवकीनन्दन त्रिपाटी का 'भारत-हरण' (१८६६ ई०) तथा पिएटत प्रतापनारायण मि । कृत 'मारत दुर्दशा' (र. का १६०२ ई०) प्रमुख नाटक कहे जा तकते हैं।

ययि इन नाटकों में ने श्रिषकाश उच्च कोटि के नाटक नहीं हैं। पेयल श्र ही में विभाजित समस्या विशेष पर सम्याद यद हद्योद्गार है। नभायत्तु का स्पर्यास्थत विस्तार श्रीर कलात्मक चिष्ठि-चित्रण इनमें नहीं है। परन्तु फिर नी देश की राजनितिक, श्राधिक श्रीर श्रमणित श्रयम्था का चित्र इनमें श्रद्धा तरह में विभिन्न किया गया है। विशेषत श्रीमण्ने की से जिनार यास की प्रतिनिधि रचना कहा जा सकता है, इस स्पन्न ने प्रतिक पद्मित का श्राप्य लेक्ट सम्ब्री मायनाश्री का नुन्दर समाहार उपस्थित किया गया है। इसमें भारत ना कि है, श्रीर सीभाग्यदेवी नायिका के स्पाने हैं श्रीर यद इक्टाले हिन्द प्रतिना का ज्ञाक है, श्रीर सीभाग्यदेवी नायिका के स्पाने हैं श्रीर यद इक्टाले हिन्द प्रतिना क

त्र्यध्यायों का इतिहास दिखाकर श्रंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में पुन श्राशातीत सुव्यवस्था की कल्पना की है। फिर भी हमे राष्ट्रीय रूपकों में श्रराजकता से श्रसन्तोष तथा राजसत्ता के प्रति विद्वेषात्मक मावनायें भलकती दिखाई देती हैं।

राष्ट्रीय विचारधारा के पश्चात् साहित्यकार की दृष्टि विभिन्न सामाजिक सम-स्याओं पर पड़ी, उन्होंने अपनी लेखनी से, देश, समाज और धर्म के परिष्कार की समस्या लेकर सामाजिकों के सामने एक नवीन रगमचीय विचार धारा उपस्थित की. ज्यव्यवस्थित तथा विशृखल समाज को । नव निर्माण की ओर संकेत किया। इस युग के नाटकों में वाल विवाह, वैवाहिक प्रथा की कुरीतियों, स्त्री समाज की असहायावस्था तत्कालीन आचार, शिष्टाचार का हास आदि मुख्य नाटकीय आलोचना के विपय वन गये। इन परिष्कार की मावनाओं पर राष्ट्रीय जाय्रति आन्दोलन तथा आर्य समाज के विचारों की प्रमुख छाप पड़ी।

इस विचार धारा के नाटकों का सूत्रपात "प्रेमयोगिनी" (।८७५) से ब्रारम्भ हुत्रा, श्रीर तत्पश्चात् युग नायक का समकालीन उदीयमान नाट्यकारों ने पथानु-गमन किया । पडित रुद्रदत्त शर्मा के नाटक 'श्रवला विलाप' (र० का० १८८४ ई०), 'पाखरड मूर्ति' (र०का० १८८८ ई०) तथा 'त्रार्यमत मार्तरड' (र० का० १८६५ ई०) एव जगन्नाथ भारतीय के 'समुद्र-यात्रा वर्णन' (र० का० १८८७ ई०), 'वर्ण व्यवस्था' ( १८८७ ई० ) स्त्रीर नवीन वेदान्त नाटक ( र० का० १८६० ई० ) सामाजिक चेतनता को जागरूक करने वाले नाटक थे। यद्यपि कला की दृष्टि से इनमें कोई विशेषता नहीं है, पर सम्वादों में अपने तर्क को सिद्ध करने की शक्ति पर्याप्त मात्रा मे प्रस्तुत है। किशोरी लाल गोस्वामी ने श्रपने नाटक 'मयक सुन्दरी' में सनातन धर्मी रूढिवादी विचार धारा का विरोध किया है। श्री राधाचरण गोस्वामी जी ने ऋपने तन, मन, धन गोसाई जी के अर्थिंग में, वैष्णावों की कलुषित मनोवृत्ति और उनके -श्रन्याइयों की मुर्खता का श्रन्छ। व्यंग चित्र दिया है। कुछ नाटक केवल सामाजिक कुरीतियों की समस्या लेकर ही लिखे गये हैं, जिनमें से श्री राधाकृष्णदास कृत 'दुखिनी बाला' (र० का० १८८० ई०), पं० देवकीनन्दन त्रिपाठी कृत 'त्राल विवाह' (र० का॰ १८८१ ई॰ ), काशीनाथ खत्री कृत विधवा विवाह ( र॰ का॰ १८८२ ई॰ ), श्री निधिलाल कृत "विवाहिता-विलाप" ( र॰ का॰ १८८३ ई॰ ), तोताराम कृत 'विवाइ-विडम्बन' ( र॰ का॰ १८८४ ई॰ ), देवी प्रसाद शर्मी कृत 'बाल्य विवाह नाटक' ( १८८४ ई० ), श्री देवदत्त मिश्र कृत 'बाल विवाह दूषक, ( १८८५ ई० ) धनक्यामदास कृत 'वृद्धावस्था विवाह नाटक' ( १८८८ ई॰ ) श्रीर छुटननाल स्वामी कृत बाल-विवाह नाटक ( १८६८ ई॰ ) उपरोक्त नाटकों में वालविवाह तथा विवाह -सम्बन्धी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की गई है, जो सामाजिक व्यवस्था मे न्त्रमिशाप स्वरूप उपस्थित हो गई थी।

नारी समस्या को लेकर इस चुग के नाटचकारों ने भारतीय नारी जीवन की सामियक श्रालोचना की है। एक श्रोर श्रान्ता की करण रूपरेखा है, तो दूसरी श्रोर नारी छलनामयी के रूप में पस्तुत है। प॰ प्रतायनारायण मिश्र का 'किन कीतुक' रूपक (र॰ का॰ १==६ ई॰) एक पत्नी को उसके वेस्त्रागामी पित द्वारा दिये गये जास की दु ख पूर्ण कथा है। कामताप्रसाद कृत 'कन्या सम्बोधनी' नाटक (१=== ई॰) श्रीर श्री खट्याहादुर महाकी 'भारत खलना' (१===ई०) एवं "हरतालिका" (१==७ई०) श्रादि नाटकों में भारतीय श्रादर्श परम्परा पर काफी प्रकाश टाला है। श्री वेजनाय कृत 'वीर-नामा' (१==३ई०), छ्यानलाल कासलीवालकृत 'सत्यवती' (१=६६ ई०), वालमुकुन्द पाण्डे कृत 'गगोत्तरीं (१=६७ ई०), वलदेव प्रसाद मित्र की 'नवीन तपस्वनी' (१६०२ ई०) तथा पतनलाल सारस्वत की 'स्वतन्त्र वाला' (१६०३ ई०) इसी विचार वारा की कृतिया हैं। श्री राम गरीब चीचे के नारी-विलाप (१==५ई०) तथा 'गौरीदत्त सर्राफी नाटक' (१=६०ई०) एव रतनचन्द के 'हिन्दी उर्व् नाटक' (१=६०ई०) में सामाजिक दुराचरण के कृत्रभाव के परिणामी पर प्रकारा डाला गया है।

गोरक्ता की समस्या को लेकर नाटकीय श्रान्दोलन चला। श्री श्रान्त्रिक्त च्यास ने गो सकट (१८८२ ई०), श्री देवकीनन्दन त्रिपाटी इत गोवध-निषय (१८८१ ई०) तथा प्रचन्ड गोरक्क (१८८१ ई०), प्रतापनारायण मिश्र कृत गो संकट (१८८६ ई०) श्रीर श्री जगतनारायण ने श्रक्तर गोरक्ता न्याय (१८८६ ई०) खिलकर साहित्यिक रंगमच द्वारा इस श्रान्दोलन कार्य को श्रागे प्रवाया।

प्रेम प्रधान धारा नारतेन्दु युग की प्रमुख वाराग्री में ते है। यद्यपि नारतेन्दु जी ने 'विद्या मुन्दर'' के सिवाय ग्रम्य नाटकों में इसका ग्राधिक्य नहीं रखा है, परन्तु इस युग के नाटककारों के लिये यह नवीन विषय नाट्य रचना का प्रवान च्चेत्र यन गया। यद्यपि प्रेम प्रधान नाटकों के विनिन्न रूप इन नाटकों में नहीं दृष्टिगोचर होते किर भी भारतेन्द्र काल ने त्राधुनिक नाट्य साहित्य को गरीन मार्ग प्रदर्शित किया है। प्रधानतः इस युग के नाटकों में से शी निवास दान इत 'रण्धीर-प्रेम-मोहिनी' (१८०० ई०) ग्रीर तता सवरण् (१८८२ ई०), नानकचन्द इत 'चन्द्रकला' (१८८२ ई०) ग्रीम तस्त्र गीतिया कृत 'मदन मन्तरी' (१८८४ ई०) ज्ञानेश्वर द्याच कृत 'मदन मन्तरी' (१८८४ ई०), महादेव प्रसाद इत ''चन्द्रकला मनस्त्री' (१८८४ ई०), भी इंग्ण टक्ट इन 'विधा विलासिनी' (१८८४ ई०) भी खन्द्रका मनस्त्री' (१८८४ ई०) स्टिश्वर मन इत' रित्र नुमायुष (१८८५ ई०) स्टिश्वर का 'मार्ग रूपक का 'में दुन्धर ही है' (१८८६ ई०) इञ्चरेष श्रास्थित का 'मार्ग रूपक' (१८८६ ई०), विशेषर का 'मार्ग रूपक' (१८८८

गोस्वामी कृत 'प्रण्यिनी-प्रण्य' श्रौर 'मयक-मन्जरी' (१८६१ ई०), शालिग्राम कृत 'लावण्यवती-सुदर्शन' (१८६२ ई०), खिलावनलाल का 'प्रेमसुन्दर' (१८६२ ई०), गोपालराम का 'विद्या-विनोद' (१८६२ ई०), राजेन्द्रसिंह की 'प्रेम वाटिका' (१८६२ ई०), श्री कृष्णानन्द द्विवेदी कृत 'विद्याविनोद' (१८६४ ई०), शालिग्राम का 'इरक चमन' (१८६० ई०), बालसुकुन्द पाएडये कृत 'गगोत्री' (१८६५ ई०), देविदनेश की 'प्रेममजरी' (१८६४ ई०), श्री गोकुलचन्द्र श्रौदीच्य कृत पृष्पावती (१८६४ ई०), कालिकाप्रसाद श्रिग्नहोत्री का 'प्रफुल्ल' (१८६५ ई०), श्री जगन्नाथ शर्मा कृत 'कुन्दकली' नाटक (१८६५ ई०), वृजजीवनदास का 'प्रेम-विलास' माग १ (१८६८ ई०), जवाहरलाल वैद्य का 'कमल-मोहनी — भँवर सिंह (१८६८ ई०), ज्ञानानन्द कृत 'प्रेमकुसुम' (१८६६ ई०), जैनेन्द्रिकशोर का 'सोमसती' (१६०० ई०), सूर्यभान का 'रूप-वसन्त' (१६०१ ई०), हरिहरप्रसाद जिन्जल का 'जया' (१६०३ ई०), शालिग्राम का 'माधवानल काम-कन्दला' (१६०४ ई०), श्रौर रायदेवी प्रसाद का 'चन्द्रकला-भानुकुमार' (१६०४ ई०) प्रमुख हैं।

इस विचार घारा के नाटक श्रिधकाश सुलान्त ही हैं, वियोगान्तक नाटकों की रचना न्यून प्रतीत होती है, दुखान्त नाटकों की कोटि मे श्री निवासदास कृत 'रएाधीर प्रेम मोहिनी' श्रौर शालिग्राम का 'लावएयवती सुदर्शन' ही उल्लेखनीय हैं। ऐतिहासिक नाटक होते हुये भी भारतेन्द्र जी का 'नीलदेवी' हिन्दी नाटय का प्रथम दुखान्त नाटक है। प्रेम प्रधान नाटकों में रएाधीर प्रेम मोहिनी में वियोगातक प्रेम का निर्वाह बहुत सुन्दर दर्शीया गया है। शालिग्राम जी के नाटकों में कार्य व्यापार का शैथित्य दृष्टिगोचर होता है। उपरोक्त नाटक उक्त शिथिलता से श्रखूत न रह सका। श्रन्य नाटकों में 'रित कुसुमासुध', 'मयक 'मन्जरी, 'जया' श्रौर चन्द्रकला मानुकुमार सुन्दर, प्रेम प्रधान धारा की उत्तम नाट्य रचनायें हैं। प्रेम प्रधान नाटकों की कथावस्तु के विस्तार के लिये घटनाश्रों का स्वामाविक विकास न दिखाकर श्राकित्मक हो जाने वाली घटनाश्रों का श्राक्षय श्रिषक लिया गया है। फिर मी श्रित मानुषिकता के प्रयोग की श्र्मेचा इस विधान में मानी विकास का बीजारोपण है।

प्रतीकवादी विचार धारा को लेकर एक नवीन नाट्य भाव की सृष्टि हुई, इसके पूर्व भी प्रवीध-चन्द्रोदय संस्कृत से इसी पद्धित में अनूदित किया गया था। भारतेन्दु जी का 'भारत दुर्दशा' प्रतीकवादी रूपकों में उत्कृष्ट उदाहरण है। तदुपरान्त इस दिशा में कई नाटक लिखे गये, इस माव धारा के प्रतिनिधि नाटक और नाट्यकार निम्न कहे गये हैं।

कमला चरण मिश्र कृत ब्रद्भुत नाटक (१८८५ ई०), श्री रतनचन्द का 'न्यायसमा (१८६२ ई०), श्री दरियाव सिंह कृत मृत्यु समा (१८६६ ई०), शकरा-

नन्द का 'विद्यान' (१८६७ ई०) ग्रीर किस्रोरीलाल कृत 'नाट्य समन' (१६०४ ई०) इन प्रतिनिधि नाटकों में भावों श्रीर विचारों का मानवीकरण किया गया है। नाट्यकारों ने सहेतुक व्यवना का प्रयोग कर श्रपने कहे हुये मन्तव्यों का सोपान प्रतीक पात्रों को यनाया है। श्री प्रेमधन जी तथा भारतेन्द्र जी के भारत दुर्दशा इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

सरकृत नाट्य साहित्य में विदूपकों की प्रणाली परम्परा से नली ह्या रही है, नाटक में विनोद श्रीर हास्य व्यापार दर्शकों के मनोरजन तथा रोचकता की परितृष्टि करता है। विदृषकों के श्रभिनय जिनते विनोद बहुधा गम्मार वातावरण में तरलता श्रोर हास्य की तरग उठाने के ही प्रयोजन ने उपस्थित किया जाता है जिसने दर्शकों का सुरुचिपूर्ण श्राकर्षण श्रमिनय विशेष पर रहता है। परन्तु इस विनोद तथा प्रहसन की प्रणाली में मीलिक श्रन्तर है। प्रहसन में व्यगतमक संज्ञा का श्राभास मिलता है। हास्य में तीन मातों पर प्यान दिया गया है. हास्य का विषय ही वस्तु श्रीर किया हो सकती है, जिसका विलक्षण, सामान्य श्रथवा श्रमानन्य स्वरूप उपस्थित करना विदृष्क के हाथ में है। प्रहसन किसी रूपक विधान को लेकर खींचा गया व्यग चित्र है, जिसमें एक से श्रिषक श्रमाधारण पात्र सम्भव हो सकते हैं। कथोपकथन में उक्ति वैचित्रय श्रीर प्यन्यार्थ का समावेश रहता है। कहीं कहीं लक्षण के प्रयोग के साथ प्रतीक पद्धति का श्रनुसरण किया जाता है। नाट्य-शान्त्र क श्रमुसर इसका हास्य रस प्रथान है।

प्रहसन मारतेन्द्र युग की विशेष देन हैं। स्वयनेय मारतेन्द्र जी ने उच्च कोटि के प्रहसन लिखे हैं, तथा समकालीन साहित्यकारों ने इस चेत्र में सराहर्नीय कार्य किया है। इस काल के निम्न उल्लेखनीय प्रहसन तथा नाट्यकार हैं। श्री देवकी-नन्दन त्रिपाठी कृत 'जयनरसिंह की' (१८६६ ई०) 'रला रन्धन', 'स्त्री चरित्र , (१८६६ ई०) 'एक एक के तीन तीन' (१८६६ ई०) 'कलयुगी जनेक' (१८६६ ई०) 'रिल ह्ये टके को', तथा 'सेकड़ों में देस दस', प० वालकृष्ण नट का 'शिवा वान या जैसा काम वसा परिणाम' (१८५६ ई०) रिवदत्त कृत 'देवासर चरित्र' (१८६४ ई०), हिरदचन्द्र कुलक्षेष्ट का 'टगी की चपेट' (१८६४ ई०), भी प्रताय-गाराच्य मिश्र का 'क्लि-कीनुक नपक' (१८६६ ई०) राघाचरण गोन्यामी का 'चेंच सुक्ति' (१८६० ई०) नाध्यश्रसाद का 'हास्याण्य का एक नाग' (१८६१ ई०) ते किशोरी लाल गोस्यामी का 'चोपट चपेट' (१८६१ ई०) ते कोचानटास 'इनसे का 'दादा जीर न' (१८६३ ई०) तथा 'जने को लेख' नचलिंद पंपरी का 'दादा जीर न' (१८६३ ई०), उचनेश मिश्र का 'शन्य' (१८६३ ई०)

वेनिस अनुवादको का प्रिय नाटक रहा है। इसके कई रूपान्तरों का प्रकाशन हुआ, नालेक्वरप्रसाद और दयालसिंह ठाकुर ने वेनिस का सीदागर नाम से अनुवाद किया। सन् १=== मे आर्या नामक जवलपुर की महिला नाट्यकार ने वेनिस नगर का व्यापारी के नाम करण से अनूदित किया, शेक्सपियर के अन्य नाटकों में से रतन-चन्द ने 'कमेडी आफ एरर्स' को अम जालक के नाम से (१==७ ई० में) अनूदित किया। जयपुर के पुरोहित श्री गोपीनाथ ने 'एज यू लाइक इट' और रोमिओ जूलियट का भी मन भावन (१=६६ई०) और प्रेम लीला (१=६७ ई०) के नाम से अनुवाद किया। श्री मथुराप्रसाद उपाध्याय ने मैकवेथ का अनुवाद साहसेन्द्र साहस के नाम से अनुवाद (१=६३० ई० में) किया। इन अनुवादों मे मारतीय वाता-वरण का समावेश है। किंग लियर का अनुवाद प० बद्रीनारायण वी० ए० द्वारा सम्मा दित किया गया। यह अनुवाद तो सफल है, परन्तु मावों में दुरुहता अवस्य आ गई है।

मारतेन्दु युग के अनुवादित एव रूपान्तरित नाट्य साहित्य में से किसी का कोई स्पष्ट प्रभाव नाटकीय सजन एव उसके विकास पर नहीं पड़ा। सस्कृत के नाटकों के अनुवादों ने केवल प्राचीन नाटकों को हिन्दी साहित्य का अङ्ग बना दिया। अङ्गरेजी के अनुवादों का प्रचलन मुखरित हुआ, इस चेत्र के अनुवादकर्ताओं को अधिक सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि वगला साहित्य के अनेक महत्वपूर्ण नाटकों का अनुवाद किया गया, परन्तु यह नाटक हिन्दी नाटय साहित्य पर चिरस्थायी छाप न डाल सके। परन्तु सम्पूर्ण युग के नाट्य साहित्य की कथा वस्तु में नये नये विषयों का समावेश और नवीन समस्याओं का आविष्कार जन जायित के लिये अनुकृत वातावरण उपियत कर देता है। नाटकों में नृतन प्रेरणाओं को लेकर उनके प्रतिपादन की प्रणाली में भी पर्याप्त विकास हुआ। नाटककारों में से अधिकाश लेखकों ने एक ही समस्या पर पृथक पृथक विचार प्रयट किये, मूल अभिप्राय एक होते हुये भी विभिन्न शैली का प्रयोग उनकी प्रतिभा का आदि और अन्तिम उदाहरण है।

प्राचीन मगलाचरण तथा प्रस्तावना श्रीर मरत वाक्य का रूप परिवर्तित हो गया। विशेषतः समस्या प्रधान नाटकों में कुछ को छोड़कर नाटयकारों ने नादी श्रीर प्रस्तावना की परम्परा को हटा दिया। श्रक्कों श्रीर हश्यों में कथावस्तु का विमाजन कर उन्होंने कार्य व्यापार, स्थान श्रीर समय के त्रिसमन्वय को हड रूप दिया। जिनमें सकलनत्रय नहीं हो पाया उन्हीं नाटकों में शिथिलता श्रा गई, श्रीर श्रक्वि कर प्रतीत होने लगे। प० वालकृष्ण मह का दमयन्ती स्वयम्वर, श्री निवासदास का स्थोगिता स्वयम्वर, खड्यहादुर मन्त की हरतालिका, राधाकृष्णदास की दुखनी वाला, ला० शालिशाम के प्राय समी नाटक कथा-वस्तु के विकास की दृष्टि से बहुत शिथिल हैं यद्यपि सम्बाद की दृष्टि से दमयन्ती स्वयम्वर एक श्रनुपम नाटक है। इसके विपरीत रखधीर प्रेम मोहिनी, महाराखा प्रताप, श्रमरसिंह राठौर, प्रतापनारायण

का भारत दुरैशा, नाटन सम्मन, नट्विदा त्रादि नाटको की कथानस्तु का निरास बहुत कलात्मक है। मयक मजरी त्रोर चन्द्रकला भानुकुमार में कविता के नाहुत्व त्रीर लम्ने भाषणा पर पदि व्यान न दिया जाय तो ये भी मध्यम कौटि में त्या सकते हैं। कथोषकथन में लम्बी वक्तृता पर यदि ध्यान न दिया जाय, तो कन्हैयालाख का ह्याजना सन्दरी नाटक भी उदलेखनीय कहा जा सकता है।

पात्री के चयन में विभिन्न प्रकार के व्यक्तितत्वों को लिया गया है जो शेर्पीन बद प्रतीत होने हैं, पीराणिक नाटक बारा में ऋषि श्रीर मुनि, देवी, देवना रानी प्रकार के पात्र नाटकों के गायक, नायिका एवं प्रमुख, गोर्स पात्र वने हैं। जिनमें मानवीय पात्री की प्रधानता पाई जाती है। ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र अधिक सफलता से अद्वित 🐫 न्त्री पात्रों में श्रपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाया है। युगों ने परा-थीन नारी प्रवने प्राची का भाव ने विद्रोह करने में प्रपत्नशील नहीं हुई। इन ग्रमाय का उने ज्ञान तक न हो पाया ग्रतएव नारी समाज वा वही बातायरण जिसमे श्राचीन परम्पराजन्य दुलीनता और भीम्यता है, या फिर नारी पूर्ण अधीगति तक पत्च गई है, श्रीर उसने निर्लाजता श्रीर फुहड़पन का प्राना पहन लिया है। गोज़ल-चन्द्र की छी जानकी (तन, मन, वन गोसाई जी के व्यर्पण में ) जैसी खी देवल प्रवाद स्वन्य हैं । परकीय नारी का एक चित्रण "कलि कोतुक," नपक में प्रस्तुत है। वार्तीलाप श्रोर भाव विचारा के व्यक्तित करने की सभी शीलियों का समापेश इन नाटकों में है। नाट्यकारों ने स्वगत का बहुत ही स्वतंत्र रूप ने प्रयोग किया है, लम्बे-लम्बे कथोपकथन भाषण का स्वरूप ले बैठे हैं, तर्क पूर्ण वाक्यां की भरमार है। मापा की सजीवता तथा उसकी शक्ति का निर्देशन इस युग के नाटक-कारों की लेखनी में अभिक देखने नी मिलता है। जारम्न की नापा प्राप्त खड़ी पोली है, परतु कहीं-कहीं बज निश्चित नापा का प्रयोग भी किया गया है। पर प्रताप-नारापण निजनी नापा में तो ठेठ जिपयी का पुर है। उद्भावशीर की मापा म ब्रा का शहल है, परनु प्रवत्ति सर्वा बोली की जोर है।

भारतेग्दु जी ने ज्रपने नाटकों में भावमान गीत ज़ीर क्योपकथन देसर अपने जाउगामि में का प्य प्रद्यान किया। परंतु समकालीन साहित्यकारों ने उस निद्रा पर उचित रूप ने वार्ग नहीं किया। रितिकाल की प्रतिक्रिया, जिसमें किनता जा बाहुत्य सरमसामा तक पत्य तुता था, जोर जिसमें किनमता का समारेश था. उसी का प्रभाव पन गय ने दित्याद दे रहा था। प्रज मापा का मोह प्रभी तक न होता जा समाय पन गय ने दित्याद दे रहा था। प्रज मापा का मोह प्रभी तक न होता जा समाय पन गया ने स्वाप के राजना जाना जाना प्रभाव था। का नापा सामों प्रभीत प्रभन ने स्वी थी, ज्रत. स्वस्ट्र गांति काय को राजना जासमार थी। रह वी सतावदी के पूर्वीर्ष में रितिकालीन प्रभाव प्रभाव की निवास के स्वीत्य की स्वाप को स्वाप की स्वीत्य की स्वीत्य की स्वाप की स्वीत्य की स्वाप की स्वीत्य की स्वीत्य की स्वाप की स्वीत्य की स्वीत्य की स्वाप की स्वीत्य की स्वाप की स्वीत्य की स्वाप की स्वाप की स्वीत्य की स्वाप की स्वीत्य की स्वाप की स्वीत्य की स्वाप की स्वाप की स्वीत्य की स्वाप की स्वीत्य की स्वाप की स्वाप की स्वीत्य की स्वाप की स्वाप की स्वाप की स्वाप की स्वीत्य की स्वाप क

कठोर सत्य का उन्होंने अनुभव किया अत उनकी राष्ट्र तथा समाज चेतना की ओर प्रवृत्ति जामत हुई। राष्ट्रीय तथा समस्या प्रधान नाटकों की बहु सख्या इसी नृतन चेतना का प्रमाण है। प्रथम जन काति (१५५७ ई०) के सस्मरण पूर्णत. भारतीय मानस से मिट न पाये थे। वह राष्ट्रीय मावना राख के ढेर में छिपे अगारे के समान अय भी धधक रही थी। सामाजिक चेतनता द्वारा परिवर्तित कर वे उसे स्वस्थ बनाना चाहते थे, जिससे मावी राष्ट्र की नींव हट बन सके। नाट्यकार को कला का अधिक व्यान न रहा। केवल एक सदेशवाहक की तरह वह प्रचारक का सा कार्य करना अपना मुख्य कतेव्य समभने लगा। प्रक्त हो सकता है कि इतनी अशांति और आन्तरिक असतीय के वातावरण में भी हिन्दी नाट्य-साहित्य में कोई क्रांतिकारी नाट्य रचना प्रस्तुत न हो सकी। इसके उत्तर में केवल यही कह देना उपयुक्त होगा कि सरकारी दमन नीति और जन नायकों के स्थम ने अनुशासन भग न होने दिया। फिर भी इस युग को हम हिन्दी नाट्य साहित्य का स्वर्ण युग कहे तो अत्युक्ति न होगी।

#### पप्टम अध्याय

# भारतेन्दु के नाटकों का क्रमिक विकास और वर्गीकरण

क्रमिक विकास-तिथि कम से :-

भारतेन्द्र जी श्राधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य के जनक थे। प्रापने प्रयने प्रकार कालीन जीवन में लगमग देड़ दर्जन नारकों की रचना की थी। इन नाटकों को तीन विभागों ने विभाजित किया जा सकता है —(१) प्रनृदित (२) रूपान्तरित, (३) मोलिक,। श्रनृदित नाटकों का प्राथार संस्कृत तथा श्रेमें जी नाट्य साहित्य है। सम्पूर्ण नाटकों में से पाँच के संस्कृत के विभिन्न नाटकों के श्रनुवाद है। एक नाटक रोक्सिपर क "मर्चेंग्ट श्राफ वेनिस" का प्रमुखाद है। न्यान्तरित नाटकों की श्रेणी में केवल दो नाटक (विद्या सुन्दर तथा सत्य हरिदचन्द्र मान्य टहराये जाते हैं। उनके मोलिक नाटकों को दो वगा में विभाजित किया जा सकता है। इन यगों में श्राने वाले इनक गम्भीर नाटक तथा प्रहसन हैं।

मारतेन्द्र जी ने अपने नाट्य साहित्य का निर्माण १ वर्ष की अवस्था ते प्रारम्म किया था। आपका प्रथम प्रयास सम्मत् १६२५ वि० में लिखा प्रवास नाटक कहा जाता है। परन्तु यह मीलिक नाट्य प्रथ अपूर्ण ही रह गया, तथा इसका अवशेष भी अप लुन्त प्राय है। रचना प्रम के अनुसार तहुवरान्त राज्ञवानी नाटिका (र. का १६२५ व०) को संस्कृत साहित्य के स्थातिनामः नाट्यकार श्री हपे रिन्त राज्ञवानी नाटिका ने श्रनृदित किया। इसकी भूमिका में आपने राव लिखा है ''श्रुक्तला के निवाय और सर नाटकों में रखावानी नाटिका प्रतुत अवही और परने वालों को आनद देने वाली है, इस हेतु मेंने इसी का तर्जुमा किया है''। वर्णाय नाटिका के पूर्ण अनुवाद होने की व्यविकास प्राप्त होती है, पर इस नाटिका की पूर्ण अनुवाद होने की व्यविकास प्राप्त होती है, पर इस नाटिका की प्रतुपाद आप हो सका है। इसी व्यवसार ने व्यवसार की प्रतुपाद आप हो सका है। इसी के आधार पर वर्णा सादित में रान्यसाद हैन तथा नारत वर्ण्यसाद सुपाकर में दो काम्य तथा महाराज्ञ जीन्द्रनाथ टाहर ने एक नव्यक्त विकार कराय सुपाकर में हम वर्ण कर हो हिना सा। सुपाकर के सम्य के प्रवार पर इस नाट्य की कथा वर्ण कर हो विकार हो। सुपाकर के सम्य कर प्रवार पर इस नाट्य की कथा वर्ण का हो।

१ रक्षांत्री सहस्र प्रतार विकला, संत्र वतने, सवारिण, बुर राज्या

कठोर सत्य का उन्होंने अनुभव किया श्रत उनकी राष्ट्र तथा समाज चेतना की श्रोर प्रवृत्ति जाग्रत हुई। राष्ट्रीय तथा समस्या प्रवान नाटको की बहु सख्या इसी नृतन चेतना का प्रमाण है। प्रथम जन काति (१५५७ ई०) के सस्मरण पूर्णत. भारतीय मानस से मिट न पाये थे। वह राष्ट्रीय मावना राख के ढेर में छिपे श्रगारे के समान श्रव भी धधक रही थी। सामाजिक चेतनता द्वारा परिवर्तित कर वे उसे स्वस्थ वनाना चाहते थे, जिससे मावी राष्ट्र की नींच दृढ वन सके। नाट्यकार को कला का श्रिषक व्यान न रहा। केवल एक सदेशवाहक की तरह यह प्रचारक का सा कार्य करना श्रपना मुख्य कतव्य समभने लगा। प्रक्त हो सकता है कि इतनी श्रशांति श्रौर श्रान्तरिक श्रसतोष के वातावरण में भी हिन्दी नाट्य-साहित्य में कोई क्रांतिकारी नाट्य रचना प्रस्तुत न हो सकी। इसके उत्तर में केवल यही कह देना उपयुक्त होगा कि सरकारी दमन नीति श्रौर जन नायकों के सयम ने श्रनुशांसन भग न होने दिया। फिर भी इस युग को हम हिन्दी नाट्य साहित्य का स्वर्ण युग कहे तो श्रत्युक्त न होगी।

#### पप्टम अध्याय

## भारतेन्द्र के नाटकों का ऋमिक विकास और वर्गाकरण

क्रमिक विकास-तिथि क्रम से :-

मारतेन्द्रु जी श्राधुनिक हिन्दी नाट्य साहित्य के जनक थे। ग्रापने ग्रपने श्रस कालीन जीवन में लगमग डेड दर्जन नारकों की रचना की थी। इन नाटकों की तीन विभागों ने निमाजित किया चा सकता है —(१) श्रन्दित (२) म्पान्तित, (३) मीलिक,। श्रन्दित नाटकों का श्राचार सम्कृत तथा श्रेष्ठी नाट्य साहित्य है। सम्पूर्ण नाटकों में से पाँच ' सरकृत के विभिन्न नाटकों के श्रनुवाद है। एक नाटक रोक्सिपर क 'मर्चेन्ट श्राफ वेनिस' का श्रनुवाद है। स्पान्तित नाटकों की श्रेणी में केनल दो नाटकों की दो वगों में विभाजित किया जा सकता है। इन वगों में श्राने वाले इनक गम्भीर नाटक तथा प्रहस्त है।

मारतेन्द्र जो ने प्रपने नाट्य साहित्य का निर्माण १ वर्ष की श्रवस्था ते प्रारम्म किया था। प्रापने प्रथम प्रयास सम्बत् १६२५ पि० ने लिखा प्रवास नाटक कहा जाता है। परन्तु यह मीलिक नाट्य प्रथ श्रपूर्ण ही रह गया, तथा इसका प्रवरेष भी श्रव लुप्त प्राप है। रचना कम के प्रमुखार तहुत्ररान्त रलावली नाटिका (र. का १६२५ थ०) को संस्कृत साहित्य के स्थातिनामा नाट्यकार थी हप रचित रजावली नाटिका ने श्रन्दित किया। इसकी भूमिका ने श्रापने स्वय लिखा है 'श्राकुत्वला के खिवार और तथ नाटकों ने स्थापनी नाटिका बहुत श्रवही श्रोर पटने वालों को श्रानक देने वालों है, इस हेतु मेंने इसी का तर्जुना किया है"। यथि नाटिका के पूर्ण श्रवुवाद होने की धान इस मूमिका स प्राप्त होती है, पर इस नाटिका की प्रस्तावना तथा विष्टाक को श्रवुवाद प्राप्त हो सहा है। इसी वर्ष नारतेन्द्र जा ने विष्णानुन्दर नाटक की रचना का। मून नाटक महाकवि नुन्दर हत विधानुन्दर तथा बीर प्रचान काम है। इसी वे श्राचार पर रमना साहित्य में रामद्रश्वद मेन नया नारत चन्द्रस्य गुणाहर ने दो हात्य तथा महाराज जीवेन्द्रनाय टापुर ने एक नाटक विभिन्न हिना था। गुणाकर है कान्य स प्राप्ता वरिक्त काट्य की कथा वर्द्य का

१ रकार्ती बाङ्घ, र नाइड विकास व्युट कर्या, प्रकार स्वार, सुर्य राज्य।

रचना की गई है। वस्तुत यह पूर्णरूपेण न तो अनूदित नाटक है, श्रौर न मौलिक ही। मारतेन्दु जी की कथा वस्तु तथा वग साहित्य कलाकार के काव्य में वर्णित पात्रों में साम्य पाया जाता है। श्रत यह रपष्ट है कि नाटकीय कथानक या वस्तु व्यापार को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है। इस नाटक में उसकी छाया ही ग्रहण की गई है। श्रत हम इसे रूपान्तरित अथवा छायानुवाद की सज्ञा दे सकते हैं। यह नाटक तीन अकों में विभाजित है, जिसमें ४ + ३ गमांक हैं।

स० १६२६ वि० में भारतेन्दु जी ने कृष्ण भिश्र कृत प्रवोध-चन्द्रोदय नाटक के तीसरे श्रद्ध का "पाखण्ड-विडम्बन" के नाम से श्रनुवाद किया। यह छोटी सी गद्य पद्य मय रचना है। इसमें इन्द्रिय-जनित सुख के लोभ से किस प्रकार लोग सात्विक श्रद्धा से विमुख हो जाते हैं, इसका आधार लेकर कथानक रचा गया है। यह उसी वर्ष के फाल्गुन शुक्र १४ को लिखा जा चुका था। यह नाटक श्राकार में छोटा श्रवश्य है, परन्तु भाषा और नाट्यगत काव्य की दृष्टि से श्रिधिक प्रौड तथा लिलत व्यञ्जना का नाटक है। इसमें सात्विक श्रद्धा का भाव सगोपित है।

सं० १६३० वि० में ''वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति'' प्रहसन रचा गया।
यह चार श्रङ्कों का मौलिक नाटक है। प्रथम श्रङ्क में मास भच्चण, तथा विधवा विवाह
का शास्त्रोक समर्थन कराया गया है। दूसरे श्रङ्क में वैदांती, वैष्णव, शैव तथा पाखडियों
में तर्क विवाह होता है। तीमरे श्रङ्क में पुन मास मच्चण तथा मदिरा पान श्रादि
वैदिक हिंसा का धर्मानुमोदित होना पुष्ट कराया गया है। श्रान्तिम श्रङ्क में इन धूर्त
धर्माचायों को यमराज द्वारा दख्ड देना दिखाया गया है। यह प्रहसन मारतेन्द्र जी के
व्यक्तिगत जीवन् से सबंध रखने वाली कुछ घटनाश्रों से श्रनुप्रेरित है। समकालीन
कुछ विद्वानों से इस विषय में भारतेन्द्र जी की जो मत भिन्नता थी, वही इस व्यगनाटक के निर्माण का हेत्र बनी है।

इसी वर्ष के श्रन्त में किव काचन कृत "धनजय विजय" व्यायोग का श्रनु-वाद पूरा हुश्रा। इसी व्यायोग का एक श्रनुवाद भारतेन्दु जी के ही समकालीन (काश्मीर नरेश महाराज रणधीरसिंह की श्राज्ञा से) प० छन्नूलाल द्वारा किया गया था। यह सं० १६३२ वि० में काश्मीर में मूल पद्यानुवाद तथा शेखर कृत वार्तिक सिंहत प्रकाशित हुश्रा था, श्रीर माषा श्रीर पद्य में शिथिलता देख कर मारतेन्दु जी का इस श्रोर व्यान श्राकर्षित हुश्रा। इस व्यायोग में पद्याश श्रिधिक है। पाएडवों के श्रज्ञातवास के श्रन्तिम दिन राजा विराट के यहाँ व्यतीत हो चुके थे। दुर्योधन ने बलात् राजा विराट का गोधन हरण कर लिया। श्रजुन सभी को श्रकेले परास्त कर उसे पुन लौटा लाये। नाटक पाएडवों के प्रकाश म श्राने तक समाप्त होता है, इसमें पद्य का श्राधिक्य है। यह सन् १८७३ ई० में प्रथम वार हरिक्चद्र मैगजीन में स्था था। स० १६३२ वि० में भारतेन्दु जी ने "प्रेम-योगिनी" नामक नाटिका लिखना प्रारम्म किया। केवल चार ही गर्भांक लिख सकने के कारण वह अपूर्ण रह गया। इन चार दृश्यों में ही काशों का यथार्थ रेखा चित्र खींचने का प्रयास किया गया है। उक्त चित्र की छाया आज भी काशों के सामाजिक जीवन में विद्यमान दिखाई दे सकती है। मारतेन्दु जी ने परोक्त रूप में अपने व्यक्तिगत अनुभवों का भी उसमें उल्लेख किया है। सम्पूर्ण नाटक सम्मवत उनके सामाजिक विचारों का उल्लेख होता। इसके प्रथम दो गर्भांक "काशीं के छाया-चित्र" अयवा "दो भले दुरे फोटों अ फ" के नाम से एक वार प्रकाशित हो चुके हैं।

"सत्य हरिचन्द्र" मारतेन्दु जी की सर्वोत्कृष्ट रूपान्तरित रचना है। चेमीस्वर का "चएड कौशिक" तथा रामचन्द्र का "सत्य हरिस्चन्द्रम्" से कथानक की प्रिरणा प्राप्त की गई है। कथानक की ग्राधार-शिला एक होते हुये भी भारतेन्द्र जी का यह नाटक मौलिक तथा नवीन कल्पनायें लिये हुये स्वतन्त्र रूप में खड़ा है, यह पूर्ण रूपेण त्रानुवाद नहीं है। साथ ही इने सर्वांग मौलिक कहना भी दुष्कर है। इसे हम छायानुवादों की श्रेणी में ले सकते हैं। चएड कौशिक से त्रावस्य कुछ स्लोक इसमें उद्वृत हैं, पर श्रिषकाश कथानक में भारतेन्द्र जी ने स्वतन्त्र कल्पना से काम लिया है। इस नाटक में कच्या रस का परिपाक वड़ी ही सुन्दरता से किया गया है। नायक सत्य वीर है, त्रातः उसमें कठ्या और वीर रस की मायनात्रों का सिमश्रण मानना उचित होगा। यह नाटक सन् १६७५ ई० के त्रान्त में निर्मित हुत्रा त्रोर दूसरे वर्ष कमशः "काशी पत्रिका" में छपता रहा।

सन् १=७६ ई० में किवराज शेखर कृत कूर्पर मंजरी सहक का अनुवाद हुआ। मूल नाटक शुद्ध प्राकृत में निर्मित है, और रूपक में सहक मेद का यही एक उपलब्ध उदाहरण है। इसका कथानक प्रेम प्रधान है। यह सहक सृगार रस से पिर्पूर्ण है, तथा विदृष्क और विचत्त्रणा की विनोद र्श्व वातों से उसमें हास्य का भी पुट मिला हुआ है। अनुवाद को पढ़ने से मूल का सा आनन्द आता है। और यह स्वतः एक मौलिक नाटक प्रतीत होता है। मूल अन्य से इसमें पद्यों का आधिक्य है, और उनमें से बहुतेरे स्वतन्त्र हैं। महाकिव पद्माकर के कुछ पद भी इसमें उद्वृत किये गये हैं। इसकी कथा-वस्तु चार अकों में विभाजित है। प्रथम अक में वसन्त का आगमन और राजा-रानी का वार्तालाप तथा वैतालिक गान करता है। दोनों के कथोपकथन में परिहास का समावेश है। इस अक के अन्तिम हदय में सिद्ध मेरवानन्द का आना और मन्त्र वल से राजा के कहने पर कु तल देश के विदर्भ नगर की राजकुमारी कूर्पर सजरी का खींच मँगाना दिखाया गया है। राजा उसके

१ रत्य हरिस्चन्द्र की मीलिक्ता तथा रूपान्तर के विषय में विभिन्न मत है।

सौदर्य का वर्णन पद्य में करता है। प्रथम दर्शन में दोनों में अनुराग अकुरित हो जाता है। रानी को जब जात होता है कि वह उसकी मौसेरी वहिन है, तब उसे राज-महल में ले जाती है। द्वितीय अक में केवल राजा के विरह का वर्णन है, जो काव्यगत मावधारा से भर दिया गया है। राजा द्वितीय वार कूपूर-मजरी का दर्शन करता है। तृतीय अंक में राजा तथा विदूषक स्वप्न कहते हुये आते हैं, और गुप्त मार्ग से राजा कपूर-मजरी के पास पहुँच जाते हैं। रानी को मिलन का सामाचार मिलता है, वह खोजने चलती है, और कोलाहल रस-भग कर देता है। चोथे अक में राजा अपनी प्रेयसी को प्राप्त करता है। नाट्यगत काव्य सोंदर्य बहुत ही सुन्दर है।

विषस्य विषमीषधम् भारतेन्दु जी की मौलिक रचना है, नाट्य शास्त्रीय वर्गीकरण के ऋनुसार यह भाण की श्रेणी में श्राता है। इसमें केवल एक ही श्रक है, श्रीर इस श्रक में एक ही पात्र ने श्राकर श्रपना कथोपकथन उपस्थित किया है। यह रूपक बड़ीदा नरेश गायकवाड़ के छुशासन तथा पतन का व्यगात्मक चित्र है। इसमें भडाचार्य जी का व्याख्यान पठनीय है। सन् १८७५ ईस्वी में कुप्रवन्ध के कारण गायकवाड़ गद्दी से उतारे गये श्रीर उनके स्थान पर स्थाजीराव गद्दी पर विठाये गये। इस रूपक में भारतेन्दु जी ने देशी राज्यों के सामन्तशाही जीवन पर एक चुटीला व्यंग किया है, जहां कि निरीह प्रजा के कथित रक्त भक्तों की मांति श्राचरण करते दिखाई पड़ते हैं। उनका श्रमिप्राय ऐसा प्रतीत होता है कि श्रयंजी राज्य ने श्रपनी छत्रछाया में सामन्तों के श्रनाचार से प्रजा को बचा लिया। मारतेन्दु जी ने मल्हारराव के श्रत्याचार तथा प्रजा की दुर्दशा को श्रातम्बन बनाकर उपदेश दिया है कि ऐसे स्वदेशी राजों से ईश्वर उनके देशवासिथों की रक्ता करे श्रीर श्रन्य राज उससे शिक्ता ग्रहण करें। यह नाटक सर्वप्रथम हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में श्रक्टूबर १८०६ ई० में प्रकाशित हुत्रा था।

सवत् १६३३ वि० में श्री चन्द्रावली नाटिका की रचना हुई । यह नाटिका प्रेम प्रधान है, श्रीर भारतेन्द्र जी की सर्वोत्कृष्ट रचनाश्रों में मानी जाती है। एक शुद्ध विफ्रांभक देकर श्रा शुकदेव जी तथा नारद जी से परम भक्तों के वार्तालाप द्वारा व्रजभूमि के श्रनन्य प्रेम की सूचना दिलाते हुये यह नाटिका प्रारम्भ की गई है। ये दोनों पात्र फेवल "कथा शाना निदर्शक सचेपार्थ" लाये गये हैं। इनसे नाटिका की मुख्य कथावस्तु से कोई सम्बन्ध नहीं है। कथावस्तु इस प्रकार है कि प्रथम श्रक में चन्द्रावली तथा सखी के कथोपकथन से उसका श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होता है। दूसरे श्रंक में चन्द्रावली का विरह वर्णन तथा वाटिका में सखियों से वार्तालाप है। विरहोन्माद में प्रिय के श्रन्वेषणार्थ जो प्रलाप कराया गया है, वह नाटकीय दृष्टि से श्रिधक लम्बा है, परतु वह श्रस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता—क्योंकि वातावरण के

श्चनुकूल है। तीसरे श्रंक का श्रकावतार गुत पत्र भेजने का रहस्य बनलाता है। उसके श्चनतर कई सिखयों के साथ चद्रावली श्चाती है, श्चीर वार्तालाप द्वारा कार्य साधन का उपाय निश्चित किया जाता है। चौथे श्चक में पहिले श्लोकृष्ण योगिन वनकर श्चाते हैं, फिर लिलता श्चौर चद्रावली श्चाती हैं। श्चत में युगल प्रेमियों का मिलन हो जाता है। यह नाटिका भारतेन्दु जी की उत्कृष्ट रचना कही जाती है। साहित्य समाज में यह श्चिक ख्याति प्राप्त हो गई। प० गोपाल शास्त्री द्वारा इसका सस्कृत श्चनुवाद किया गया, जो स० १६३३ वि० में हरिश्चद्र चद्रिका तथा मोहन चद्रिका में कमश. छपा। राव कृष्णदेव सिह ने इसका श्रजभाषा में रूपातर किया। यह युग की प्रतिनिधि मौलिक रचनाश्चों में थी।

"भारत-दुर्दशा" भारतेन्दु जी की मौलिक कृति है। स० १९३३ वि० मे नाटक-कार ने इस छ श्रंकों के रूपक में श्रलौलिक देश प्रेम का परिचय दिया है। इसमें भारत के प्राचीन गीरव का श्रोजिस्वनी भाषा में वर्णन है, श्रौर वर्तमान दुरवस्था पर व्यथापूर्ण करणा उद्गारों का समावेश है। इसी नैराक्य में मारत की श्रवनित के मूल कारणों के उच्छेदन करने की ईप्सा का माव जाग्रत होता है। देश की माव-नाश्रों से व्यजित उद्गार रौष्ट्र चेतना के सन्देश की श्रलख जगाते फिरते हैं। प्रत्येक श्रक में नाटककार की उपदेशात्मक व्यजना की श्रमिव्यक्ति दिखाई देती है। नाट्य-कार ने देश प्रेम की श्रलख जगाकर एक सन्देश वाहक का सा कार्य किया है। यह मौलिक नाटक देश की दुरवस्था का भावात्मक रेखा-चित्र वन गया है।

'भारत दुर्दशा छ अक्कां में विभक्त दुखान्त रूपक है, सर्वप्रथम एक योगी लावनी गाता हुआ आता है। वह सक्तेप में प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का उल्लेख करता है। द्वितीय अक्क में भारत स्वयम् आकर अपनी हीन अवस्था पर अपने उद्गार प्रकट करता है। तीसरे अक्क में भारत दुदैंव बड़े ही अभिमान से भारत की हीन और विपन्नावस्था का वर्णन करता है। भारत दुदैंव के फीजदार सत्यानाश अपने साधारण सैनिकों को नादिरशाह, चगेज, तैमूर आदि बताते हैं। इसके अनन्तर भारत के निजी दोपों का मारत दुदैंव के सैनिकों के रूप में वर्णन किया गया है। प्रथम स्थान धर्म को दिया गया है, जिसके कारण भारत का पतन हुआ है, अबोगति के अन्य मूल उपादान आपसी मतभेद, वर्ण व्यवस्था, बाल विवाह, विधवा विवाह निपेध, तथा समुद्र वात्रा निपेध, आदि माने गये हैं। चौथे अक्क में मारत दुदैंव रोग, आलस्य, मदिरा और अन्धकार को कमशः भेजते हैं, इनसे प्रमावित अकर्मण्य भारतीय जनता का दयनीय चित्र उपस्थित किया गया है। पाचवे अक्क में घर पर वैठकर राजनीति चलाने वाले सभान्त शिच्तित समुदाय के लोगों का चित्राकन है। सभी वर्ग के लोग सम्पादक, किव, बगाली तथा महाराष्ट्रीय महाशय हैं। भारत दुदेंव पर विजय पाने का यह मौखिक उपाय कितना हास्यापद और छिछला अक्कित किया गया

है। छटे श्रद्ध में भारत माग्य श्रपने पुरातन वैभव का स्मरण कर श्रपनी वर्तमान हीन श्रवस्था पर जुन्ध होता है, तथा श्रात्मघात कर लेता है। यह दुखान्त नाटक है— प्रतीकात्मक शैली पर रचा गया है, फिर भी यह श्रतिशय प्रभावोत्पाटक वन गया है।

नीलदेवी एक ऐतिहासिक नाटक है, जो भारतेन्दु जी द्वारा सं० १६३ वि० में लिखा गया था। श्रारम्भ में दुर्गा सप्तराती के कुछ इलोक उद्धृत कर महाशक्ति का श्राहाहन किया गया है। नाटक में वीर रस प्रधान है, परन्तु करण श्रीर हास्य का भी श्रच्छा योग है। इस नाटक के नायक "सूर्यदेव" नायिका "नीलदेवी" तथा प्रति नायक "श्रव्हुक्शरीफ खाँ सूर" हैं। राजा सूर्यदेव को सम्मुख युद्ध में परास्त न कर सकने पर मुगल सेनापित श्रव्हुक्शरीफ खा सूर रात्रि में श्राक्रमण कर उन्हें कैंद्र कर लेता है। इस्लाम वर्म स्वीकार न करने के कारण वे मार डाले जाते हैं। रानी नीलदेवी शत्रु से श्रपने पित की हत्या का बदला लेने को प्रस्तुत होती है। शत्रु को प्रवल समक्त कर वह कौशल से काम लेती है। वह गणिका के छुद्म वेश में शत्रु सेनापित के पास पहुँचती है, श्रीर श्रवसर पाकर उसे मार डालती है श्रीर श्रत में पित के शव के साथ सती हो जाती है। नाट्य की भाषा पात्रो के श्रवक्त रखी गई है। भारतेन्दु जी के काल ही में इसका सफलतापूर्ण श्रीभनय किया जा चुका है, जिसमें स्वयम नाट्यकार पागल की भूमिका में उपस्थित हुशा था।

'श्रॅंघेर नगरी चौपट राजा, टके सेर माजी टके सेर खाजा' भारतेन्द्र जी का मौलिक प्रहसन है। स० १६३८ वि० में इसकी रचना हुई थी। इस प्रहसन की प्रेरणा नाट्यकार को विहार प्रान्तीय कथित अन्यायी जमींदार से प्राप्त हुई थी। यह प्रहसन उनकी कुचेष्टात्रों में परिष्कार करने के हेतु रचा गया था। इसका अभिनय स्थानीय "नेशनल थिएटर" में हुन्ना था। सम्पूर्ण प्रहसन छ हदयो में विभक्त है। प्रथम दृश्य में गुरू जी ऋपने दो चेलों सिहत ऋाते हैं। इस दृश्य में भारतेन्दु जी ने स्थान स्थान पर सघुकरूड़ी माषा का प्रयोग किया है। गुरू अपने चेलों को 'लोम पाप का मूल" उपदेश देकर भेजता है, दूसरे हस्य में एक ऐसी नगरी के वाजार का हस्य है, जहाँ सभी वस्तु टके सेर है। तीसरे हश्य में गुरू ने इस अनोखी नगरी का यह विचित्र व्यापार देखकर वहाँ न रुकने का निश्चय किया, पर उनका चेला गोवर्द्धन-दास वहां, रम गया। चौथे दृश्य में राजदरनार का चित्रण है। वकरी के दवने के कारण कोतवाल को मृत्यु दण्ड देने का निर्णय किया जाता है। पाँचवे हक्य में टके सेर की मिठाई खाकर मोटे हुये गोवर्द्धनदास उस दगडवेदी पर बलि देने के लिये पकड़ लिये जाते हैं। छठे दृश्य में गुरू जी की युक्ति से चेले का उद्धार होता है। इस प्रकार उस अधेर नगरी के चौपट राजा का अन्त हो जाता है। प्रहसन मे आदि से त्रात तक हास्य-रस का ही प्रसार है। व्यग या कटाचा मी हास्य मे विलीन हो गये हैं। त्रतएव इसे विशुद्ध "प्रहसन<sup>17</sup> कहा जा सकता है।

सस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाखदत्त कृत मुद्रा रात्त्स का अनुवाद कमशः स० १६३१ वि० के फाल्गुन मास की बाला वोधिनी में छपना प्रारम्भ हुआ, और प्राय. तीन वर्ष तक निकलता रहा। वाद में पुस्तकाकार प्रकाशित किया गया। यह नाटक मूल रूप से राजनीतिजों की कूट नीति की चालों का विस्मयपूर्ण उद्घाटन करता है। इसमें प्रधानता बीर रस की है, और कर्मवीरत्व के उपदेश से परिपूर्ण है। नाटक की कथा वस्तु का आधार मौर्य साम्राज्य के सस्थापन के इतिहास से लिया गया है। यह एक सफल नाट्यानुवाद है। इसकी भाषा अतिशय प्रीट और प्राजल है।

मुद्रा राज्ञ्च भारतेन्द्र जी के सफल ब्रानुवादों में गिना जाता है। इसका एक ब्रानु-वाट भारतेन्द्र जी के ही समय में श्रद्धेय प० मदनमोहन मालवीय जी के पितृच्य प० गदाघर मालवीय ने भी किया था. परन्तु वह ऋपकाशित ही रह गया । नाटक की कथा वस्तु भारतेन्द्र जी ने सात अको मे रखी है। प्रथम अक मे राच्चस की सुहर की अँगुठी का देवयोग से चाणुक्य को मिल जाना, शंकरदास से जाली पत्र लिखवाना, तथा उसको सन्देश सहित सिद्धार्थक को सोपना, जीवसिद्धि का देश निर्वासन, शर्करदास का भागना तथा चन्दनदास का वन्दी होना, श्रादि है। द्वितीय श्रक मे शकरदास का चाएक्य के चर सिद्धार्थक के साथ भागना श्रीर सिद्धार्थक का राज्स की सेवा मे नियुक्त होना, मलय केतु के ऋाभृषणों को सिद्धार्थक की देना, और सिद्धार्थक का मुहर लौटाना, पर्वतक के आभृपणों को छल से राच्छ के हाथ वेंच देना आदि है। तृतीय अक मे चन्द्रगुप्त और चाणक्य को भाँठी कलह। चतुर्थ मे मलयवेतु पर शका करना श्रीर चाणुक्य के चर भागुरायण पर विश्वास करना। पचम में मलयकेतु की राज्ञ् से कलह श्रीर पाँच सहायक राजाश्रों को मरवाना तथा मलयकेतु का युद्ध मे बन्दी होना। छठे में चन्दनदास के रत्तार्थ चन्द्रगुत की ग्राधीनता मानने के लिये चाएक्य के चर का चतुरता से राज्ञस को बाध्य करना तथा ग्रन्तिम सातवें ग्रक में राच्छ का मत्रित्व ग्रह्ण करना इत्यादि । नाटक का घटनाक्रम विभिन्न मोड़ों से चलता हुत्रा भी एक ही सूत्र में वांधकर उपस्थित किया गया है। ग्रमुवाद में घटना प्रधान कीतृहल की रोचक्ता प्रस्तुत करना ही नाटककार का नेपुएय है।

ग्रॅंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सिपियर के सुखान्त नाटक "मर्चेन्ट ग्राफ वेनिस" का दुर्लम वन्धु ( ग्रंथीत् वरापुर का महाजन ) के नाम से ग्रनुवाद किया था। चन्नत् १६३० वि॰ ज्येष्ठ शुक्ल की हरिश्चन्ट चिन्द्रका ग्रीर मोहन चिन्द्रका में इसका प्रथम दृश्य छुपा है जिसमें केवल इतना लिखा है कि — निज वन्धु यालेश्वर प्रसाद बी॰ ए॰ की सहायता से ग्रीर वगला पुस्तक "सुर-तला" की छाया है भारतेन्द्र जी ने लिखा है। इस पित्रका के सम्पादक भारतेन्द्र जी के धिन्ट मित्र

विष्णुलाल मोहनलाल पड्या थे। सम्भवत यह श्रनुवाद श्रपूर्ण था, जिसे प० राम-

श्विताश मार्शनाल पड़्या य । सम्भवत यह अनुवाद अपूर्ण था, जिसे प० रामशकर व्यान तथा वावू राधाकृत्ण दास जी ने पूरा किया था। उक्त कथन में मतभिन्नता भी है जिसके अनुसार यह अनुवाद मूल रूप से बाबू वालेक्वर प्रसाद कृत
है, परन्तु उक्त सज्जन का अनुवाद काशी पित्रका खएड प्रथम में "वेनिस का सौदागर"
के नाम से प्रकाशित हो चुका था। भारतेन्दु जी ने 'नाटक' मे इसका उल्लेख किया
है। भारतेन्दु जी के अनुवाद में अप्रेंजी नामों को भी व्यवस्थित हिन्दी रूप दिया गया
है। जिस प्रकार एन्टेनियों का अनन्त. वसेनियों का वसन्त, तथा प्रौशिया का पुरशी
आदि। इस अनुवाद में उक्त दोनों नाटकों से भारतेन्दु जी ने सहायता अवश्य ली
है, तथा वगला के "सुर-लता" से भी सामग्री प्राप्त की होगी। इस अनुवाद में
ईसाई को हिन्दू तथा यहूदी को जैन माना गया है जो कि हिन्दू जैन सम्प्रदाय की
प्रवृत्ति के अनुकूल मौलिक सी प्रतीत होती है।

सती प्रताप रूपक सावित्री-सत्यवान के पौराणिक त्र्राख्यान को लेकर लिखा नाया है। यह नाटक श्रपूर्ण रह गया था, जिसे स्व० बा० राधाकृष्णदास जी ने बाद को पूरा किया। सात दृश्यों में से चार भारतेन्दु द्वारा लिखे गये हैं, श्रीर शेषाक की पूर्ति बा॰ राधाकृष्णदास जी द्वारा की गई है। यह उपाख्यान स्त्रियोपयोगी है, इसमे सती सावित्री का चरित्र प्रयान है। प्रथम हक्ष्य में ग्रप्सराये पातिव्रत की प्रशसा करती हुई दिखाई गई हैं। दूसरे में सानित्री तथा सत्यवान का प्रथम मिलन होता है। तीसरे में सावित्री का प्रेम दिखलाया गया है। चौथे में नारद जी के समकाने पर स्थवान के पिता बुमत्सेन अपने पुत्र का विवाह सावित्री से करना स्वीकार करते हैं। इसमें मनसा पति-वरण कर लेने के बाद दूसरे से न विवाह करने का प्रण करके भी माता पिता की आज्ञा पर ही इच्छा पूर्ति को औप देने ही ने सावित्री शब्द को सती का पर्यायवाची आज तक बना रक्खा है, दोनों की मर्यादा का निर्वाह यथेष्ट रूप से मिलता है। यह रूपक लाला निवासदाम के 'तप्ता सवरण' से प्रेरणा प्राप्त कर लिखा गया कहा जाता है। मारतेन्दु जी को लाला जी की उक्त रचना से सन्तोष न हुआ, श्रत उन्होंने सवत् १९४१ वि० के लगभग इस उपाख्यान को एक रूपक में श्रावद किया। इस उपाख्यान में लौकिक वासना पूर्ण प्रेम के स्थान पर अलौकिक प्रेम का समावेश किया गया है।

मारत जननी बगला के भारत माता के आधार पर लिखी गई एक मौलिक रचना है। यह सर्वप्रथम सन् १८७७ ई० के हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में प्रकाशित हुई थी, परन्तु सन् १८७८ ई० को "कवि-बचन सुधा" प्रकाशित स्चना से यह आभास मिलता है कि यह नाटक भारतेन्द्र जी द्वारा शोध कर प्रकाशित किया गया है। इसके मूल लेखक कोई इनके मित्र थे। भारतेन्द्र जी ने श्रपने नाटक शीर्षक लेख में इस आति को पूर्णक्षेण दूर कर दिया। यह उनकी स्वरचित रचना है, अन्य किसी का

इसमें कोई हाय नहीं है। सन् १८८१ ई० के १० अक्टूबर के किव-वचन सुधा की सम्पादकीय टिप्पणी से इसकी स्थिति और भी अधिक स्वष्ट हो जाती है। इसी नाटक के विषय में तथा नाटककार की प्रशंसा में वक्तव्य है। "इस आशाय की प्रशंसा करने में कुछ ईश्वराश हुये विना किसकी सामर्थ्य है कि यह हिन्दी माधा परमाचार्य किव-वर श्री बाबू हरिश्चन्द्र की प्रशंसा करें"। ३१ दिसम्बर सन् १८८१ के 'उचित वक्ता'' में बा॰ रावाकुरुणदास ने विज्ञापन देते हुये इसे भारतेन्द्र रचित लिखा है। हरिश्चन्द्र चन्द्रिका तथा मोहन चन्द्रिका (कला नं ६ किरण ८, स॰ १९३८ भाट-पद) में भी यह भारतेन्द्र रचित लिखा गया है। यह मारतेन्द्र जी के जीवन-काल में कई बार अभिनीत हुआ था। दुमराव के दीवान राय जयप्रकाशलाल ने इस नाटक के अभिनीत होने की भारतेन्द्र जी को सूचना दी, तथा उनकी रचना पर बधाई का सन्देश भेजा।

भारतेन्द्र जी ने ऋपने नाटय-साहित्य में नाटकों के सभी मुख्य रूपों को विक-िंत करने की चेष्टा की है, श्रीर साथ ही समाज के सभी स्तरों की गति-विधि पर दृष्टिपात किया है । वे नाटकों का शास्त्रीय ज्ञान रखते थे । उन्होंने नाटक शीर्षक निवध में विभिन्न नाटय शैलियों का विवेचन किया है, उनकी रचनात्रों में सस्कृत नाटय साहित्य की छाप स्पष्ट भलकती है। परन्तु नाटय-शास्त्र के नियमों का प्रच्रारशः पालन उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने ऋपने नाटकों को नधीन गति प्रदान की है। भारतेंद्र जी पास्चात्य नाटय-कला से भी अनिभन्न न थे, योरोपीय नाटकों की जो छाया वगला नाटको पर पड़ी थी, उसका प्रतिविम्व कुछ अशों में मारतेन्द्र जी की रचनाओं मे मिलता है। त्रत यह स्पष्ट है कि नाटकों की रचना के सम्यन्ध में हम भारतेन्द्र जी का प्राचीन श्रौर श्रविचीन दोनों ही शैलियों का श्रच्छा श्रध्ययन पाते हैं, श्रीर उनकी थैली में दोनों ही का सम्मिश्रण मिलता है। उन्हीं के कथनानुसार 'प्राचीन काल में श्रमिनयादि के सम्यन्ध में तात्कालिक लोगों की श्रीर दर्शक मएडली की जिस प्रकार रुचि थी, वे लोग तदनुसार ही नाटकादि दृस्य-काव्य रचना करके सामाजिक लोगो का चित्त विनोद कर गये हैं। किन्तु वर्तमान समय मे इस काल के कवि तथा सामा-जिक लोगों की रुचि उस काल की श्रपेदा अनेकाश में विलद्द्रण है, इससे सम्प्रति प्राचीन मत त्रवलम्यन करके नाटक ग्रादि दृश्य काव्य लिखना युक्ति सगत नहीं '।'

माग्तेन्दु जी प्राचीन शैली को सम सामयिक नहीं समस्ति थे। उसका प्रयोग वहीं तक सीमित है, जहाँ तक देश काल के अनुसार वह उपयोगी प्रतीत होती है। प्राचीन आचायों के नियम उन्होंने ब्रह्म किये हैं, परन्तु अब-मिक के साथ उनका पालन नहीं किया है। बहुत से अनुपयुक्त प्राचीन नियम छोड़ देने तथा प्राचीन नाट्य नियमों को अशास्त्रीय प्रचलित अर्थ ब्रह्म करने में उन्होंने कोई हानि नहीं समसी

भाटक निवन्ध, भारतेन्दु जी।

है। नाटको की मूल प्रेरणा को निम्न घारात्रों में विमाजित किया जा सकता है:— सामाजिक, राजनैतिक, पौराणिक तथा प्रम सम्बन्धी। मारत दुर्दशा, नीलदेवी सुद्रा-राक्त तथा भारत जननी राजनैतिक कोटि के नाटक हैं। सत्य हरिश्चद्र, सती प्रताप, पौराणिक गायात्रों के द्राधार पर रचे गये नाटक हैं। भारतेन्द्र जी के प्रेम प्रधान नाटक क्रिधिक उत्कृष्ट हैं। इस कोटि में हम चन्द्रावली नाटिका, कर्पूर मज्जरी, विद्या सुन्दर, को ले सकते हैं। सामाजिक समस्यात्रों को लेकर नाट्य रचना का सर्वप्रथम प्रयास भारतेन्द्र जी ही ने किया। हिन्दी नाट्य साहित्य में यथार्थवादी पद्धति का श्री गर्भाश भारतेन्द्र जी ही के द्वारा किया गया है। "प्रेम योगिनी" यथार्थवादी शैली पर बहुत ही सुन्दर रेखाचित्र है।

राजनैतिक तथा सामाजिक कोटि के नाटक देश तथा समाज की समसामयिक ित्यांत पर प्रकाश डालते हैं। मारतेन्द्र जी सुधारवादी देश हितैधी थे, उन्होंने उक्त नाटकों को राजनैतिक श्रीर समाज के परिकार के हेतु ही लिखा था। मारतेन्द्र जी को श्रपनी कला कुशलता उनमे दिखाने का श्रवसर कम मिला है। प्रेम सम्बन्धी कृतियों मे नाटककार ने रस श्रीर श्रवकार श्रादि साहित्यिक तत्वों का समावेश श्रिधक किया है। नाटकों मे सामाजिक उन्नयन का न्यापक हिन्दकीण प्रस्तुत है जो कि भारतेन्द्र जी के समाज-सुधार की सदेश-वाहनी का उद्घाटन करता है। नाटच विधान में सर्वथा स्वतत्र परम्परा का श्रनुसरण किया गया है। प्राचीन तथा श्रविनेन नाटय शैलियों का पूर्णरूपेण श्रनुसरण न कर स्वच्छन्दता वादी विचार धारा का प्रवर्तन किया है।

भारतेन्दु जी ने नाटको में काव्य को प्रमुख स्थान दिया है। इनकी लिलत छदों पूर्ण नाटकावली अग्रेजी नायय के लिरिकल एएड पोइटिक ड्रामाज् (Lyrical and Poetic Dramas) काव्यमय गीति नाटकों की कोटि में रखी जा सकती है। इनके सर्विषय नाटकों में से सत्य हरिश्चद्र, चन्द्रावली और भारत दुर्दशा में शृगार के वियोग पक्त की प्रधानता दी गई है। चन्द्रवली नाटिका विप्रलभ शृगार की अनूठी कृति है, श्रीकृष्ण की वाल सुलम, चपलता, सौदर्य और गुण देखने से पूर्व राग उत्पन्न होता है। देखा देखी के पश्चात् यह पूर्व राग प्रेम में परिणत हो जाता है। प्रेम का आधिक्य हो जाने पर उसे छिपाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार के क्रिमक विकास को चन्द्रावली नाटिका में दिखाया गया है वह विरह की शास्त्रीय दशों दशाओं के अनुकृत्त है। नाटिका में चन्द्रावली के विरह में नियोजित अभिलाधा, चिन्ता, स्मृति, उद्देग तथा उन्माद आदि की अवस्थाओं का विकास शास्त्रीय आधार पर ही प्रहण किया गया है।

चरित्र चित्रण श्रीर रस की दृष्टि से सत्य हरिश्चन्द्र श्रीर नील देवी में भार-

तेन्दु जी ग्रधिक सफल हुये हैं। हरिक्चन्द्र वीरोदात्त नायक हैं, ग्रौर ग्रपने ग्राटर्श वास्य का ग्रज्ञराश प्रतिपालन किया है —

> ·· चन्द्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार, पै इड श्री हरिचन्द को, टरै न सत्य विवार । · · ·

नीलदेवी में स्पेदेव सच्चा राजपूत चित्रित किया गरा है। प्रतिनायक अब्दु-रशरीफ खा का खलनायक के आधार पर सफल चित्रण है। नीलदेवी के चरित्र में बीर भारतीय ललना के द्वारा 'शठ प्रति शाठ्यम् कुर्यात्" का सन्देश दिलाया गया है। कथावस्तु की दृष्टि से अधिकाश नाटक सुगठित हैं। पात्रों के चित्रण में तथा उनके विकास को प्रदर्शित करने में किन्हीं स्थलों में भागतेन्दु जी की कला का ययेष्ट परिचय मिलता है। भारतेन्दु जी के प्रतीकवादी रूपकों में चरित्र को विशेष स्थान नहीं प्राप्त है।

"भारत दुर्रशा" रूपक प्रतीक पद्धति ( Allegory ) का नाटक है। अत: उसमें चरित्र चित्रण का विशेष स्थान नहीं है। प्रेम योगिनी के अध्ययन मे ज्ञात होता है कि कथावस्तु समसामयिक समाज का व्यग चित्रण है, और यथार्थ के घरातल पर उसका निर्माण किया गया है। काशी के सामाजिक जीवन का चित्रण यड़ा ही सजीव है।

सत्तेप में यह कहना उपयुक्त होगा कि भारतेन्द्र जी ने नाटक के विभिन्न श्रगों में श्रन्छा नैपुर्य दिखलाया है, उस युग के श्रेष्ठ वगला नाटकों से तुलना करने पर भारतेन्द्र जी की नाटकीय प्रतिभा का परिचय श्रीर हिन्दी की मीलिक शक्ति सामर्थ्य का श्राभास मिलता है।

### रगमंचीय भाषा का सूदम विवेचन :--

पारसीक रगमच की चर्चा पूर्व ही की जा चुकी है। रगमचीय व्यावसायिक मनोवृत्ति ने माधा को दूषित कर दिया था। "इन्दर-सभा" को ख्रादर्श मानकर उसी शैली में रगमचीय नाटक लिखे जाने लगे। प्राय. इन नाटकों की भाषा फारसी मिश्रित उर्दू होती थी। इन पारसीक रंगमचीय नाटकों का हिन्दी रगमच पर धातक प्रभाव पड़ा। शैदा जौहर, ख्रागा हथ्र कादमीरी, जेवा, वेताव तथा नजीर के नाटकों का पारसीक रगमच में अधिकाश प्रयोग होता था। भारतेन्दु जो के समकालीन "नजीर" साहव ने ख्रपने रामलीला नाटक में राम ख्रीर सीता के कथोनकथन के दृश्य को ख्रद्रशील ख्रीर महा कर दिया है। "

परमेश्वर ने क्या स्रत है सवारी, सीता ने जिगर पै नेन कटारी सारी।

१ आधुनिक हिंदी सादित्य, श्री लद्दमीसागर वाय्रोय—२० १२६

### त्रालवेली वाकी वरछी तिरछी चितवन, चलते में लचके कमर हिचकती कमान।

मापागत आये हुये फूहड़ तथा अश्लील शब्दों में जानी, दिल जानी, जोवन उमारना आदि समाज के नैतिक स्तर को द्रुतगित से गिरा रहे थे। भारतेर्न्दु जी ने इनमें ममीहत होकर 'नाटक' शीर्षक नियन्ध में पारसीक रङ्गमच की निराशापूर्ण स्थिति पर अपने विचार व्यक्त किये हैं —

"काशी में पारसी नाटक वालों ने नाच घर में जब शकुन्तला नाटक खेला, श्रीर उसमें धीरोदात्त नायक दुन्यन्त खेमटे वालियों को तरह कमर पर हाथ रखकर मटक मटक कर नाचने श्रीर 'प्तरी कमर बल खाय' यह गाने लगा तो डा० थिबी, बा० प्रमदादास मित्र प्रभृति यह कहकर उठ श्राये कि श्रव देखा नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर खूरी फेर रहे हैं।" '

पारिं रङ्गमच से दूषित वातावरण के परिकार के ही प्रयोजन से मारतेन्दु जी ने हिन्दी नाटक च्रेत्र में श्रपनी लेखनी उठाई। सम्भवत उनके मस्तिष्क में पारिंक रङ्गमच के विरोध की भावना काय कर रही थी। भारतेन्द्र जी के श्रधिकाश नाटकों में एक श्रमोखी रङ्गमचीय भाषा का प्रयोग है। वस्तुत हिंदी नाटक में रगमचीय माषा का प्रयोग भारतेन्द्र जी का ही श्रविष्कार है। श्रधिकाश नाटक रङ्गमचीय उपयोगिता की दृष्टि से लिखे गये हैं, इसीलिये एक विशिष्ट प्रकार का भाषा प्रवाह कथोपकथनों में दृष्टिगत होता है। भाषा में यथाशक्ति विशुद्ध हिन्दी के प्रयोग का प्रयास किया गया है, जिसे समकालीन नात्थकारों ने श्राश्चर्य माना है।

मारतेन्दु जी युग सिंघ पर खड़े थे। किंच के नाते उनमें रीति कालीन छाया श्रवशेष थी। इनके पूर्व के नाटकों में श्रिधिकाश बज माषा का प्रयोग था। यद्यपि भारतेन्दु जी खड़ी बोली के प्रतिनिधि उन्नायकों में सेथे फिर भी इनकी भाषा में कहीं-कहीं बज का प्रयोग मिलता है। यह बजमाषा साहित्य तथा खड़ी बोली का संधि युग था, इसीलिये नाटयातगंत बजमाषा अ का प्रयोग श्रस्वामाविक नहीं प्रतीत होता है। भारतेन्दु जी ने भाषागत श्रनेक रूपता प्रस्तुत की है। कहीं कहीं बज श्रीर खड़ी का तथा

१ नाटक निवन्ध—भारतेन्द्र वा॰ हरिश्चद्र (र का १८८३ ई॰), पृष्ठ ६४

२ वन .- (हाथ वकड़ कर ) कहां चली सजि के 2

चद्रा - रियारे सों निलन काज-

वन - कहां तू खड़ी है....

चदा - प्यारे हो को यह धाम है।

वन - कहा कहै मुख सों ?

चदा - पियारे प्रान प्यारे--

<sup>(</sup> चद्रावली नाटिका श्रक, दितीय, पृष्ठ २१२ )

बनारसी भी मोजपुरी का प्रयोग दिखाई देता है। ग्रेंमयोगिनी नाटक में एक साथ ही कई भाषा श्रों का सम्मिश्रण पाया जाता है। दिल्लिणी पात्रों में मराठी का प्रयोग भी विद्यमान है। भाषा के ब्राधार पर कथोपकयनों में स्वाभाविकता लाने के लिये विभिन्न व प्रान्तीय भाषात्रों का प्रयोग किया गया है। भारतेन्दु जी ने भाषा को पात्रों के ब्रानुकूल रखने का सतत प्रयत्न किया है। नाटकों की भाषा एक विशेष रंग-मचीय स्थान स्थापित करती हुई दिखाई देती है।

नाटकीय प्रयोगों में शब्द चयन का भी विशिष्ट स्थान है, भारतेन्दु जी श्रपने शब्द विन्यास के लिये श्रिविक सजग रहे। भारतेन्द्र जी के नाटकों में विशेष रगमचीय शब्द प्रस्तुत हैं। सिखयाँ बार बार "बिलिहारी सखी" का प्रयोग करती हैं। विशेष प्रकार के शब्दों का प्रवलन पारसी रगमच में प्रचलित था। नाटकीय कथोपकथन में प्रयुक्त रगमचीय शब्द पारसीक रगमच की छाया का प्रभाव मात्र प्रतीत होते हैं, जिससे उन विशिष्ट प्रकार के शब्दों से श्रिमनय की रोचकता बढ जाती है। मारतेन्द्र जी ने श्रपने इन प्रयोगों को सत्य हरिश्चन्द्र में सार्थक कर दिखाया है। चतुर्थ प्रकार हर्य में शिशाचों का की इनकौतुक विभत्स चित्रण-मापा तथा हश्य दोनों ही हिन्टकोण से रंगमचीय उत्कृष्टता का उदाहरण है।

१ ऋरे ' हरजनवा । मोहर का सदूक ले आया है न <sup>2</sup>
सत्य -क चीवरो । मोहर लेके का करवो <sup>2</sup>
धर्म -तोह से का काम गृष्टै से <sup>2</sup> (सत्य हरिश्चद्र तृतीय अंक पृष्ठ =६)

२ बुभुक्षित - खरें, काय मारा मारा माली र अच्छा ये तर बैठ केल पण आखेरीस आमचे तड़ाचीकाय व्यवस्था र बाह्मण वाणलेस की नाहीं ? का हात

हलबीतव आलास १ प्रेम जोगिनी चौया अङ्क अ १६१ )

३ वगाली .—(खड़े होकर) सभापित साहव जो बात बोला बहुत ठीक है। इसका पेश्तर कि भारत दुर्देश हम लोगो का शिर पर आ पड़े कोई उसके परिहार का उपाय शोचना अत्यत आवश्यक है। किंतु प्रश्न एंडे है जे हम लोग उसना दमन करने शकता कि हमारा बोर्जोवल के बाइर की बात है। क्यों नहां शाकता रिश्रलकता शकैगा, परतु जो शव लेग एक मत होगा (करतल घ्व'न)।

( भारत दुर्दशा, पाववाँ अ क, पृष्ठ ४८२ )

३ (पिशाच और डाकिनी गण परस्पर श्रामोद करते और गाते वजाते हुये आते हैं) पि॰ औ॰ डा॰-हैं भूत प्रेत हम, डाइन हैं इमा इस,

हैं ऐवें मक्षान शिव को भर्जे वोले वम वम वम ।

पि ।-हम कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ हड़ी को ताड़ेंगे, हम भड़ भड़ धड़ घड़ पड़ पड़ सिर सवका फोड़ेंगे। डा॰-हम घुट घुट घुट घुट घुट होट़ निलावेंगी,

हम चर चर चर चर चर चर ताला वजावेगी।

सव-नीचे मिलकर थई थई बई कूरें धम् बम् बम्, हे भूत-( सत्य हरिरचद्र पृ० ६८ ) नाटकीय कथोवकथना में ग्रहा वाह वाह, ग्रारे क्यों नहीं ग्रादि विस्मयादि बोधक, ग्राकाश माधित तथा नेपथ्य सकेतों का बाहुल्य है जिनकी रगमचीय ग्रामि-नेय उपयोगिता चाहे ग्रवश्य हो, परन्तु भाषा प्रवाह के ग्राधार से दोपयुक्त प्रतीत होते हैं। शब्द चयन में निरकुशता का ग्राभास है, भारतेन्दु जी पात्रों के ग्रानुकूल शब्दों का निर्माण करते चले हैं।

यद्यपि भारतेन्दु जी के सम्पूर्ण गद्य की माधा का प्रवाह एक ही तरल गित के साथ चलता है, भाषा भाव प्रधान है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, नाटकों में वर्णनात्मक मनोवृत्ति का उल्लेख पद्याशों में हैं, मद्यात्मक कथोपकथनों में मावात्मक प्रज्ञा का प्रयोग यथेष्ट रूप में मिलता है। नाटकों तथा निवन्धों की भाषा में ग्राधिक मौलिक ग्रन्तर नहीं प्रतीत होता। जैसी वर्णनात्मक शैली का श्रनुसरण किया गया है, दोनों में समान रूप से विद्यमान है। मारतेन्दु जी के निवन्धों का महत्व नाटकों से कम नहीं है।

नाटकों में काव्य का बाहुल्य है, भावों की अभिव्यजना जहाँ गद्य में स्वत रूप से नाटककार नहीं दे सका है, वहाँ काव्यगत भावों में स्फट श्रीर सुलभी हुई विचारधारा देखने में ब्राती है, मारतेन्दु भी सर्वप्रथम कवि थे फिर नाटयकार। नाटको के कयोपकथन के साथ श्राये हुये काव्य का भावुक प्रवाह जैसा चन्द्रावली नाटिका में उपस्थित है, वैसा श्रन्यत्र नहीं है। धनजय विजय व्यायोग में कथोपकथन की भाषा पद्यमय रखी गई है, रगमच के दृष्टिकोण से अभिनय के साथ कथोपकथनों में गायन का समावेश होना आर्वाक्यक है। पारसीक रगमच के अभिनयों में जनता श्चव तक श्चरलील गजलें तथा दादरा श्चादि सुनती श्चाई थी, भारतेन्द्र जी ने अपने नाटकों में बीच बीच में उमरी, कजरी तथा लावनी आदि छदों को देकर जन साधारण के रुचि परिवर्तन का सतत प्रयत्न किया। हिन्दी के समस्त छुदों में भी उन्होंने पद शैली, मात्रिक छद, वर्णिक छंद श्रीर जन गीतों की शैलिया श्रपनाई हैं। कहीं कहीं सूर के पदों से साम्य स्थिर किया जा सकता है। पदों के छन्दों के विविध टेकों के साथ विध्यु पद (१६,१० मात्रायें) नरसी (१६, ११ मात्रायें न्त्रन्त में ८।), सार (१६, १२ श्रन्त में सम), मरहठा, माघवी (१६, १३ श्रन्त में) ताटंक (१६, १४ ऋन्त में सम), वीर (१६, १५ ऋन्त में ८।) श्रीर सवाई (१६, १६ मात्रा अन्त में सम ) का प्रयोग हुआ है । वर्शिक छन्दों में कवित और

२-(श्र) जनाने, नाराज, हफ्ता, मसाला, खुरमा, चासनी खुरमा, चावनी खबगी, जादे बरखास्त ।

<sup>(</sup>व)-श्र धरी मजिस्टर, कमेटी, किरिस्तानी, जजमाद, मूरत, नहान, श्रापुस । (स)-भई श्रावता, ई (यह), कहाते हैं, करथी, लिहिन है, होय गई, जायो, आदि शब्द चयन पात्र श्रनुकूल ही प्रयुक्त हैं ।

श्रीर सवैयों का प्रयोग हुआ है, जिस शैली के कारण रीतिकालीन परम्परा का प्रभाव उनके छुन्दों में दिखाई देता है। अज माधा के साथ परिपक्ष श्रीर सफल, सवैया श्रीर धनाचरी ही को उन्होंने श्रपनाया है। सवैया में दुर्मिल (८ सगण), किरीट (८ भगण), श्ररसात (७ मगण, १ रगण) श्रीर मत्त गयद (७ भगण + 5 5) का प्रयोग किया गया है, धनाचरी छुन्द में मनहरण श्रीर रूप धनाचरी के श्रतिरिक्त कुछ नवीन प्रयोग भी हिष्टगत होते हैं।

रङ्गमञ्जीय दृष्टि से सङ्गीत का ध्यान विशेष रूप से रखा गया है। सूर श्रीर नुजसी की भाँति भारतेन्दु सङ्गीत क्लाविद् ये। सङ्गीत में श्राये हुये राग भैरव, श्रुपद, चौताला, दुमरी, कजली, लावनी, कालिंगड़ा, विहाग, दुमरी, गजल श्रादि का समावेश नाटकों के श्रान्तर्गत श्राये हुये गीतों में उपस्थित है। हिन्दी रङ्गमञ्ज के नवीन प्रयोगों में पारसीक रङ्गमञ्ज के जोड़ की रोचक सामग्री प्रस्तुत करना श्रावि श्रावश्यक था। श्रात उस प्रमाव से हिन्दी माधी जनता को युक्त करने के हेतु तथा नाटकों की श्रमिनेय उपयोगिता बढ़ाने के लिये भारतेन्दु जी ने नाटकीय काव्य में सङ्गीत की योजना की थी।

मारतेन्दु युग के पूर्व के नाटकों में सम्पूर्ण रङ्गमञ्जीय अभिनेय अवयव विद्य-मान नहीं हैं। इस युग के उन्नायक ने नाट्य लेखन शेली में नवीन प्रयोग किये तथा सफलता प्राप्त की। इन प्रयोगों द्वारा पारक्षिक रङ्गमञ्च द्वारा प्रस्तुत विधाक्त यातावरण को दूर करने से सराइनीय सफलता मिली तथा हिन्दी नाट्य साहित्य में एक नवीन पटपरिवर्तन हुआ। निश्चय ही भारतेन्दु जी के सम्पूर्ण नाटक हिन्दी रङ्गमञ्च के प्रथम प्रयोग हैं। हिन्दी रङ्गमञ्च के नवयुगीन उत्थान में सब-से अधिक अये इन्हें ही प्राप्त है। नाटयकार स्वयमेव अभिनेता था, इसीलिये कलाकृति में रङ्गमञ्चीय तथ्य निरूपण की मात्रा अधिकता से प्राप्त होती है। वस्तुत नाटयकार भारतेन्दु ने हिन्दी रगम च के आन्दोलन को मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों से ही सफल करने का भरसक प्रयत्न किया।

### नाटकों का वर्गीकरण और सामान्य परिचय

श्रन्दित नाटक — भारतेन्दु जी के समस्त नाटमें को तीन प्रवान वर्गों में विमाजित किया गया है। (१) अन्दित नाटक (२), रूपन्तर तथा छायानुवाद (३) मीलिक नाटक तथा प्रहसन। भारतेन्दु काल के पूर्व से ही अन्दित नाटमों की परम्परा चली आ रही थी। क्लाकार इस मूल प्रभाव धारा से अछूता न रह समा श्रत नाट्यकार के प्यम प्रयास अन्दित नाटमों ही से प्रारम्म होते हैं। अन्दित नाटमों की श्राधारशिला मुख्यत: सस्कृत और अभेजी नाट्य साहित्य था। अन्दित नाटमों में से पाँच (रत्नावली नाटिका, पाखरड विडम्पन, कर्ष्र मर्जरा, घनज्जय विजय तथा मुद्रा राज्ञ्स) सस्कृत नाटकों के श्रनुवाद हैं, तथा त्राग्नेजी के सुप्रसिद्ध नाटयकार शैक्सिपियर के "मर्चेंट ब्राफ वेनिस" का ब्रनुवाद "दुर्लम बधु' शीर्षक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

चौदहवीं शताब्दी से उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक हिन्दी नाटकों का आघार चेत्र सस्कृत नाटक ही बने रहे। यशावन्तिसंह कृत "प्रबोध-चन्द्रोदय", निवाज कृत "शक्कुन्तला", हदयराम कृत "हनुमान नाटक", देव कृत "देव माया प्रपञ्च", महाराज विश्वनाय कृत "आनन्द रधुनन्दन", श्रादि नाटक सस्कृत अनुवादों के प्रारिम्भक प्रयास कहे जा सकते हैं। यद्यपि इनमे नाटयक्ला क तत्वों का प्रभाव तथा काव्य तत्व का बाहुस्य पाया जाता है, फिर भी हिंदी नाटक सरकृत नाट्य कथानको द्वारा प्राप्त प्ररेखा के परिखाम स्वरूप हैं। नहुष (बा० गिर-वरदास कृत) नाटक में समस्त नाटकीय तत्वों का समावेश है, अ्रत. वह सम्पूर्ण नाटकीय अवयवों से पूर्ण प्रथम दिदी नाटक कहा जा सकता है। इन अनुवादित नाटको की परम्परा के प्रभाव से भारतेंद्र जी भी अक्षूते न रह सके अतः सर्वप्रथम उन्होंने अनूदित नाटक रचनाओं को ही हिंदी नाटक साहित्य में प्रस्तुत किया है। रत्नावली नाटिका की भूमिका में वे स्वयमेव इस तथ्य को स्वीकार करते हैं।

रत्नावली नाटिका महाकवि श्री हर्ष रचित "रत्नावली नाटिका" का अनूदित अश है। इस नाटिका में नादी प्रस्तावना तथा विष्कमक के श्रितिरक्त मारतेन्द्र जी पूर्ण श्रन्तवाद न कर सके। श्रपूर्ण नाटक होने के कारण इसकी विवेचना नहीं की जा सकती है। सामान्य रूप से प्रारम्भिक नादी इलोकों को ज्यों का त्यों रखकर माधान्तर कर दिया गया है, नादी तथा सूत्रधार के कथोपकथन में नाटक तथा मूल नाट्यकार का परिचय प्राप्त होता है। नटी तथा सूत्रधार कथानक की सूक्ष्म भालक प्रस्तुत करते हैं। नाटक के प्रयोजन का केन्द्रीकरण सूत्रवार के निम्न वाक्यों में निहित्त दिखाई देता है.—

"जौ विधना श्रनुकृत तो दीपन सो सव लाय। सागर मधि दिग श्रन्त सो तुरतिह देत मिलाय।

उपरोक्त दोहें में कथानक का कुछ सूत्र उपस्थित सा दिखाई देता है, क्योंकि प्रस्तावना तथा विष्क्रभक दोनों ही में इसकी पुनरावृत्ति की गई है। विष्क्रभक के

<sup>9 &#</sup>x27;शकुन्तला के सिवाय श्रीर भव नाटकों में रतनावली नाटिका बहुत श्रव्छ' श्रीर पढने वाला को आनद देने वाली है, इस हेतु से मैंने पहिले इसी नाटिका का तर्जु भा िया है और जो ईरवरेच्छा श्रनुकृ रही, श्रीर आप गुरा शहकों की श्रनुपह हिन्द है तो दारे वीरे कुछ नाटको का तर्जु पा कर प्रकाशित होता जायेगा।"

२ धन्नवार वात्य, रानावली नाटिका, पृष्ठ ७० भारतेन्दु नाटिकावली।

स्रारम्भ में योगधरायण त्राता है, प्रसन्न मुद्रा में कथानक का परिचय देने के पूर्व ही "जो विधना स्रनुकूल तो दीपन सो सव लाय, सागर मधि दिग स्रन्त सो तुरतिह देत मिलाय।" दोहराता है। इसके पश्चात् स्वगत कथन ही में दर्शकों के समुख कथानक वताता है। विष्क्रमक के स्रन्त में नेपथ्य कोलाहल यसन्तोत्सव की स्चना देता है। योगधरायण राजा के स्रारों पर पहुँचने की स्चना देकर चला जाता है। भारतेन्दु जी के स्रपूर्ण नाटक में भी अनुवाद की सफल योजना स्पष्ट दिग्टिगोचर होता ह। स्रनुगदों में नृतन शैली का प्रयोग भागतेन्दु जी ने ही प्रिधापित किया है। नाट्य तत्या रगमंचीय प्रयोजन के सफल चिन्ह उक्त नाटिका में स्राङ्कत दिखाई देते हैं। यदि यह नाटिका पूर्ण होती तो कदााचत् सफल स्रनुवादों की कोटि में कचा स्थान पाती।

पावरड-विडम्पन प्रगीत रूपक का उत्कृष्ट उदाहरण है इसम भावों का द्वर तथा श्रन्तर के ऊहापोह का मनोवैज्ञानिक चित्रण कलाकार भारतेन्द्र जी की मो।ल-कता का परिचायक है। यह । पक प्रतीक पद्धित को श्रपना +र लिखा गया है। पाखरड विडम्पन श्री कृष्ण मिश्र कृत 'प्रवोध चन्द्रोद्य'' नाटक के तृतीय श्रद्ध का श्रमुवाद है। श्रमुवाद की दृष्टि से इस नाटक के गद्ध तथा पद्य दोनों में ही समान सक्तता दिखाई देती है।

द्वदात्मक माय प्रधान इस नाटक के नायक विवेक तथा मोह हैं। मोह विवेक का प्रावस्य देखकर दम के आवेश में काशी पर अपना प्रमुख्त जमाने जाता है। और अद्धा तथा धर्म में भेट डालने के लिये मिध्या दृष्टि को भेजता है। शान्ति को वर्दी करने की आज्ञा देता है। यह उक्त नाट्य की पूर्व पीठिका है, मूल नाट्य प्रप्रोध चढ़ोदय के तृतीय अक से ही प्रारम्भ होता है, और इसी आह्न के अन्त न ही यह समाप्त हो जाता है। प्रारम्भ में शान्त के साथ कहणा आती है, और अपनी माता अद्धा की खोज म चिन्तित दिखाई देती है। कहणा के समक्ताने पर उसे खोजने लगती है। दिगम्य जेन, योद्ध तथा सोम सिद्धान्त वादी, क्पालिक कमश्च. आते हैं और अने अपने मत का प्रतिपादन करते हैं छुज्ञ वेशी अद्धा क्पालिनी के रूप में आकर प्रयम दोनों के विवेक पर मोह का परदा डाल देती है, और वह क्पालिक का श्च पत्य स्वीकार करते हैं। उन्हें जय यह जात होता है कि वास्तव म अद्धा और धर्म विष्णुम्भिक्त की शरण में हैं तब वे महा विद्या के यल से उन्हें अपने वशा में करने का प्रयन्त करते हैं। वस्तुत्थिति का यथार्थ ज्ञान हो, यह पाखरड विडम्मन का मूल प्रयोजन है, यग्वि नाटककार अपनी कि के अनुकूल विष्णु-मांक की और अधिक भुकता दिखाई देता है।

एकाकी रूपक होने के कारण इसके नाट्य तत्वीं का विवेचन करना कटिन है। काव्यानुवादों तथा मौलिक गीतों में कलाकार की निज की भावना कार्य करती दिखाई देती है। रूपक के कवित्त समसामयिक जीवन पर सचेष्ट प्रकाश डालते से प्रतीत होते हैं। इनमें व्यग रेखा चित्रों का सा श्राभास मिलता है।

"कर्पूर मजरी" राजशेखर के प्राक्तत भाषा मे रिचत कर्पूर मजरी नाटक का अनुवाद है। प्रस्तुत रचना चार अर्कों का सट्टक है। नाट्य नियमानुसार इसमें प्रवेशक और विष्कमक का प्रयोग नहीं हुआ है। चतुष्पदी नादी का प्रयोग प्रारम्भ में किया गया है। घटना चक्र को तीन अर्थ प्रकृतियों में विभाजित किया गया है। सर्वप्रथम राज दरवार में मैरवानन्द का आगमन, तथा अपनी मत्र शक्ति का परिचय देना कथा का बीज है, र—विदूषक के बताने पर भैरवानन्द जी द्वारा कर्पूरम्मजरी का मत्र बल से बुलाना विन्दु माना जा सकता है, र—कर्पूर मजरी के साथ राजा का विवाह कार्य तथा उद्देश्य पूर्ति हो सकता है।

समस्त कथावस्तु के कार्य व्यापार का विवेचन किया जाय तो चारों श्रद्धों में विमाजित कथा का कम इस प्रकार चलता है। मूल रूप से कथा का श्रारम्भ मेरिवानन्द जी के कथन से है, इसे मुख सिन्ध कहा जा सकता है। विदर्भ नगर की राजकुमारी को बुलवाने का काय व्यापार यहन माना जा सकता है। चीथे श्रक में जहां विद्षक राजा क' यह सूचना देता है कि रानी ने सुरग का मुँह वन्द करके चारों श्रोर रच्नकों को नियुक्त कर दिया है, प्राप्त्याशा श्रोर गर्भ सिध के श्रन्तर्गत श्राता है। विवाह श्रारम्म होने के पूर्व रानी का विश्रम में पड़ जाना नियताति तथा विमर्श सिन्य मानी जाती है। श्रन्त में विदूषक के श्राप्त प्रज्वित करने का यहन, होम यज्ञ तथा श्राप्त की फेरी श्रादि की कथा श्रंश फलागम तथा निवहण सिन्य कही जा सकती है।

चारों श्रद्धों में घटना कम के श्रनुसार कथावस्तु का चयन किया गया है। प्रयम श्रद्ध में राज-भवन में राजा चढ़पाल श्रीर उनकी रानी विदृषक तथा ।वचल्या के साथ उपस्थित होते हैं। श्रृदु-राज वसंत के श्राने का सदेश वहाँ का वातावरण दे रहा है—राजा श्रीर रानी परस्पर वसनागमन की वधाई देते हैं। नेपथ्य में दो वैतालिक वसतराज की महिमा का गान करते हैं। राजा के श्राग्रह से मित्र विदृषक वसंत महिमा पर कितता पढ़ता है, विचल्या उसका उपहास करती है, दोनो की नोक-भांक का श्रानन्द राजा श्रीर रानी लेते हैं। रानी के श्राग्रह पर सखी विचल्या श्रपनी कितता सुनाती है। राजा उसकी प्रशसा करता है, विदृषक कठकर चला जाता है, तथा बुलाने पर भी नहीं श्राता है, वह स्वयम ही किर लौट श्राता है, श्रीर भैरवानद जी के श्राने का समाचार देता है। राजा भैरवानन्द से कुछ चमत्कार दिखाने का श्राग्रह करता है। विदृषक की सम्मति से राजा उनसे विदर्भ नगर की राजकन्या

<sup>9</sup> भरित नेह नव नीर नित, वरसत सुर्य अथोर। र जयति अपूरव घन काऊ, लखि नावत सन मोर॥

कपूर मझरी को मन्त्र वल से बुलाने को कहता है। मन्त्र वल से खिंची हुई रमणी उत्तियत होती है। राजा प्रथम दर्शन ही से उस पर ग्रासक्त हो जाता है, वह भी राजा के व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। वार्तालाप के ग्रन्तर्गत जब यह ज्ञात होता है कि विदर्भ राज कन्या रानी की मौसेरी बहिन है वह उमे श्राग्रह पूर्वक महल में ले जाती है ग्रोर उमे पन्द्रह दिन तक ग्रामे साथ रहने का ग्राग्रह करती है

द्वितीय ग्रद्ध मे राजा कर्पूर-मजरी की स्मृति में विरहाकुल दिखाई देता है। विद्युपक तथा विचन्नणा प्रवेश करते हैं ग्रीर राजा को केवड़े के पत्र पर कर्पूर मजरां की लिखी चिट्ठी देते हैं। वह रिनवास में होने वाले कर्पूर मजरीं के समस्त शृगार-विधान का वर्णन करती है ग्रीर राजा को विश्वास दिलाती है कि कर्पूर मजरी उनके विरह से दुखी है।

हिडोला-चतुर्थां के दिन केले के कुछ में बैठकर वह एक बार फिर भूला म्हलती हुई मजुन मुखी कर्पूर मछरी को देखता है, श्रीर उसके श्रदय हो जाने पर उसके बिरह में दुखां होता है। रानी के श्रादेश से कर्पूर मछरी कुरवक, तिलक तथा श्रशोक बच्चों का कमश: श्रालिंगन, दशंन श्रीर स्पर्श करती है, जिबसे वे पुष्पित तथा परजवित हो उठते हैं।

तृतीय श्रद्ध में विदृष्क राजा से श्रपना स्वम कहता है। प्रेम की परिमाधा करते हुये लच्च्या का प्रयोग करता है। राजा श्रपने मित्र के विनोद को समक्त जाता है। मित्र विदृष्क के ही प्रयत्नों से राजा श्रोर कर्ष्र मञ्जरी का मिलन होता है। कप्र मञ्जरी विरह व्याकुल है। राजा उसने वार्तानाप करते छत पर ले जाता है। इसी बीच नेपय्य में कोलाहल सुनाई देना है। कप्र मञ्जरी सुरग की राह से महल में पहुँच जाती है ताकि महारानी उसका श्रीर राजा का मिलन न देख सकें।

श्रार में रानी को ज्ञात होने पर सुरग का मुँह वन्द कर दिया जाता है, श्रीर कपूर मझरी पर वह नियन्त्रण रखने के हेत पहरा बैठा देती है। रानी के ही श्रादेश से राजा श्रीर विद्पक घट सावित्री पूजन देखने के लिये छत पर जाते हैं। रानी भी श्रनुत्ररी सार्रिंगका राजा को स्चना देती है कि रानी संन्या समय लाट देश के राजा चन्द्रसेन की कन्या घनसार मझरी से उनका विवाह करेंगी। राजा भ्रम में पड़ जाता है। विवाह मएडप के समय मैरवानन्द जी के चमत्कार से रानी चिकत होती है। श्रन्त में दो प्रेमी विवाह स्त्र में वेंग्र जाते हैं। राजा को यह जानकर श्रिषक प्रसन्नता होती है कि घनसार मझरी ही कपूर मजरी है।

यह प्रनूदित सट्टक सुखान्तक है। शृंङ्कार तथा हास्य दोनों रखें का परिपाक उत्कृष्ट है। प्राय •हास्य प्रसग विदृषक श्रौर राजा के तथा विदृषक श्रौर विचन्त्या के कथापक्यन में उपस्थित है। शृगार के उद्दोपन का कार्य वसन्त का वातावरण करता है। नायिका के सोदर्य वर्णन में रीति-कार्लीन कवियों के कवित्तों का श्राश्रय

लिया गया है। मारतेन्द्रु जी के स्वरचित पद भी विद्यमान हैं जो रीतिकालीन छाया से प्रभावित हैं।

प्रमुख पात्रों में राना, रानी, विदूषक, विचल्त्णा तथा भैरवानन्द हैं। कपूर मजरी केवल कार्य साधन के ही लिये प्रस्तुत की गई है। राजा धीर लिलत नायक के रूप में चित्रित किया गया है। वह कला श्रीर सौंन्दर्य का प्रेमी है। रानी स्वभीया नायिका के रूप में है, विनय श्रीर शील की मजुल मूर्ति ह। उसमें मध्या नायिका के भी गुण विद्यमान हैं। कपूर मजरी उक्त नाटक की उप-नायिका के रूप में चित्रित की गई है, प्रगत्मा नायिका के से गुण से उमे युक्त पाया जाता है विदूषक तथा विचल्णा विनोदशील तथा राजा के कार्य में सहायक चित्रित किये गये हैं, जिसमें विचल्णा बुद्धिमती श्रीर कार्य कुशल सिद्ध हुई है। भैरवानन्द परोपकारी तात्रिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उसके वचनों मे श्रात्म प्रदर्शन तथा श्रहमन्यता की मावना विद्यमान प्रतीत होती है।

काचन किन रचित धन अप विजय'' व्यायोग का अनुवाद भारतेंदु जी ने प्रस्तुत किया है। कथानक महाभारत की ऐतिहासिक घटना है। नायक घीरोद्धत है। घटना नक में सघर्ष का कारण स्त्री पात्र नहीं है। इसमें समस्त पुरुप पात्र हैं तथा स्त्री पात्र के अभाव होने के कारण यह व्यायोग की अरेणी में रखा गया है एक ही दिन का वृत्तान एक ही अक में वर्णित है, शृगार और हास्य का नितात अभाव है, तथा इसमें वीर रस का समावेश है। सात्वती वृत्ति का प्रयोग मिलता है।

श्रारम्म में चतुष्पदी नादी का प्रयोग किया गया है, पूर्व रग में सूत्रधार प्रात काल श्रीर शरद ऋतु के सम्बन्ध में पद गाता है। सूत्रधार श्रपने कथोपकथन के प्रारम्म में ही नायक का परिचय प्रस्तुत कर देता है। निम्न दोहे मे प्रस्तावना पूर्ण स्पष्ट प्रतीत होती है।

"सत्य प्रतिज्ञा करन को छिप्यौ निशा ऋज्ञात।

· तेज पुज श्ररजुन सोई, रविसो कडत लखात ॥"

श्चर्जुन की प्रतिशोध भावना तथा कौरवों पर सफलता प्राप्त करने का भाव बीज रूप में उपस्थित है। नायक के विना परिश्रम किये तथा स्थितियों की विषमता विना ही श्चर्माष्ट सिद्धि द्वितीय पताका स्थान का द्योतक है। श्चन्त में दुर्योधन को परास्त कर विराट की गाये छुड़ा लाना कार्य निर्वाह का कारक है।

प्रस्तुत कथावस्तु का विवेचन इस प्रशार किया गया है कि पाडवों को कौरवो द्वारा एक वर्ष का ग्रज्ञातवास दिया गया था। पाएडवा ने इस अञ्चातवास की श्रविव को महाराज विराट के यहाँ ग्रज्ञान रूप से व्यतीत किया। समय पूर्ण होने के श्रन्तिम दिन कौरवों ने श्राक्रमण करके विराट का पशुधन बलात् छीन जिया। बृहन्नला रूप त्रार्जुन त्राकेले ही समस्त सेना को परास्त कर पुन: गार्वे लौटा लाने में सफल हुये। महाराज विराट ने वस्तुस्थिति को समक्तकर हार्दिक प्रसन्नता प्रगट की त्रौर दोनों का सम्यन्य चिरस्थाई बनाये रखने के हेतु रानकुमारी उत्तरा का विवाह श्रीममन्यु के साथ कर दिया।

उपरोक्त घटनाचक को लेकर इस रुक्त का निर्माण किया गया है। श्रास्म में श्रा निर्नाट के श्रमात्य से यातयीच करते दिखाये गये हैं। श्रा ने श्रमात्य को गो-हरण ने पीड़ित पुरवासियों को वैर्घ देने के लिये भेजते हैं, विराट का पुत्र उत्तर श्रा ने के रूप का सारथी बनता है। श्रा ने उसने कोरवों का पीछा करने के लिये श्री श्रता से रथ हों कने के लिये कहते हैं हु तगित से श्रा हुये रय को देख कृपचार्य श्रा ने या होने का सन्देह करते हैं। युद्ध क्षेत्र में उपस्थित कृपाचार्य, दु शासन, मीप्म, श्रा व्यास्मा, कर्ण श्रादि का परिचय श्रा ने सुमार को देते हैं। इसी समय उन्द्र, विद्याघर, तथा प्रतिहारी का श्रद्ध प्रवेश होता है। इनके कथोपकथन से युद्ध-भूमि के समस्त दृद्ध का परिचय श्राप्त होता है। श्रा ने तथा दुर्योघन के बीच तीखा व्यग्प क्षेपकथन प्रस्तुत किया गया है। श्रा ने मीप्म पितामह के श्रितिरक्त सब पर प्रस्त्रास्त्र छोड़कर श्रचेत कर देते हैं, श्रीर सभी को वस्त्र विहीन कर दोपदी चीर हरण का प्रतिशोध लेते हैं।

विजयी श्रर्जं न समस्त गायों को लेकर नगर में प्रवेश करते हैं, विराट सहित समस्त साई उनका स्वागत करते हैं। प्रगट होने पर विराट धर्मराज युधिष्ठिर से ज्ञायाचना करते हैं। उत्तरा श्रीर श्रिमम्यु का विवाह सम्पन्न होना है।

नाटक में पत्रों का वाहुल्य है, ग्राधिकाश कथोपकथनों के लिये गत्र नापा का अयोग न कर छहां का प्रयोग किया गया है। प्रधान नायक ग्राईन ही कहे जा तकते हैं, नाटक में चीर-रस्त का परिपाक है। एकाकी होते हुये भी इसमें दोहरे रगमच की ग्रावस्यकता प्रतीत होती है। प्रथम तो युद्ध चेत्र के लिये तथा ग्रन्य विराट- पुरी के लिये।

विशाखदत्त रिचत मुद्रा राज्यस नाटक संस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट नाटक है। भारतेन्द्र जी ने इसके अनुवाद में यत्र तत्र परिवर्तन तथा परिवर्दन भी किया है। परन्तु इसकी त्वाभाविकता की रह्मा करने का सर्वथा ध्यान अनुवादक ने रखा है, जिससे कथानक के किसी अङ्ग की भी हत्या नहीं होती।

प्रस्तुत नाटक के प्रथम पद्म माग में आशीर्वादात्मक नादी का प्रयोग किया गया है। इसमे पदों के शास्त्रीय नियम का निर्वाह नहीं पाया जाता। उक्त नादी को अष्टपदी नादी कहा जा सकता है। नांटी का प्रारम्भ इस दोहे से होता है:— भरत नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर । जयित अपूरव घन कोऊ लिख नाचत मन मोर॥

श्रमुवाद में नास्त्रकार की स्वतंत्र रचनाशैली का समावेश है। उक्त पद मौलिक रचना है। नादी-पाठ के शेष दो छदों में शक्कर श्रौर पार्वती के छद्म व्यापार के प्रसग वर्णन में प्रस्तुत नाटक के विषय का साधारण श्राम्मस मिल जाता है। नाटक की प्रस्तावना में स्त्रकार श्रौर नटी के कथोपकथन द्वारा कथावस्तु का सूक्ष्म परिचय मिल जाता है। सूत्रधार के द्वारा प्रयुक्त पद घटना निर्वाह को गति देने में सहायक होते हैं।

चन्द्र विंव पूरन भए करूर केतु हठ दाप। बल सों करि हैं ग्रास कह . . . . ॥

उपरोक्त वाक्य सुनकर प्रथम श्रद्ध में चाणक्य "बता है कौन हैं, जो मेरे जीते चन्द्रगुप्त को बल से प्रसना चाहता है" कहता हुत्रा प्रवेश करता है। इस कथोद्धात प्रस्तावना में नटी सूत्रधार के कथोपकथन की गूट्रार्थ व्यक्तना पर्ह जाती है।

नाटक की पूर्वपीठिका में चन्द्रगुप्त का पाटलिपुत्र पर श्राक्रमण, पर्वतक पर विषक्तन्या का प्रयोग, वैरधोक श्रौर सर्वार्थ-सिद्धि की हत्या, नन्द के राज-भवन का दाह, राज्ञ्स का पलायन, श्रौर उसके पीछे भागुरायण श्रादि का चाणक्य-के चर रूप में मलय-केतु के पास पहुँचना प्रदिशत किया गया है। इन घटनाश्रों पर एक पृथक नाटक लिखा जा सकता है, परन्तु इसमें प्रदर्शित युद्ध तथा हत्या के हक्ष्य सम्भवत जन-रुचि के प्रतिकृत्त हैं। भारतीय नाट्य-विधान ऐसे हक्यों को युक्तिसज्ज नहीं वताता। श्रतएव नाटककार ने भारतीय नाट्यकला का ध्यान रखते हुये समस्त घटनाश्रों का उपयोग चाणक्य की महत्वाकाज्ञी मनोवृत्ति के प्रदर्शन तथा राज्यस्त की भाव तीवता में वेग देने के लिये वार्तालाप के रूप में किया है। कुछ घटनाश्रों में चाणक्य की श्रात्म-प्रशस्ता का श्राभास भिलता है श्रौर कुछ में विराधगुत के दौत्य कार्य का परिचय।

घटनाकम का विकास चाण्क्य द्वारा सम्पादित कार्यों के निर्देश को लेकर चलता है। चर के द्वारा शकटदास ग्रीर चन्दनदास का परिचय प्राप्त करना, शकटदास से राज्ञस की मुद्रा से मुद्रित पत्र लिखवाना, चन्दनदास जीहरी की मर्त्सना तथा चन्द्रगुत के त्रातक का निदर्शन, शकटदास को श्रूली की त्रात्रा तथा राज्ञ्स मित्र चन्दनदास को सपरिवार वन्दी बनाना त्रादि घटनात्रों का प्रवाह एक सूत्र में वधा सा दिखाई देता है।

कथावस्तु का तृतीय पद्म राद्मस के शिविर का दृश्य है। नन्द-राज्य के सर्वनाश से सतत राद्मस निष्कार्धित अवस्था में चाएक्य से प्रतिशोध लेना चाहता है, परन्तु वह स्वय कुछ ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करने लगता है जो शत्रु पक्त ने मिले हैं। यही मैत्री उसकी अधोगित का कारण हो जाती है। मनसा, वाचा, कर्मणा मलय केतु का मित्र राक्ष्स जिन वातों को चन्द्रगुम के विरोध में कहता है, वे ही भागुरायण द्वारा प्रतिध्वनित होकर राक्ष्स के प्रतिकृत वैठती हैं। निष्कलक राक्ष्म सिद्धार्थक द्वारा प्रवचित होकर जन महाकृतम्न और अविश्वासी घोषिन कर, दिया जाता है, तन उसकी ग्लानि उसे नैतिक पतन की और दक्षेल देती है।

चाणक्य श्रीर चन्द्रगुप्त की कृत्रिम कलह से पट परिवर्तन होता है । इसमें यदि लेखक ने चन्द्रगुप्त के मुख से प्रनावटी कलह का नाम न ले लिया होता तो घटना जिस बरातल पर पड़ती है, उसमें भिन्न हो जाती श्रीर कीत्हल का कारक होती, तथा चरित्र-नायक के चरित्र ने मिलनता श्रा जाने की सम्मावना थी।

नाटक के अन्तिम पद्म में राद्मस चाण्क्य की कुटिल नीति रूपी शतरज की चालों में फस जाता है। अपने परम मित्र चन्द्रनदास का दु ख उससे सहन नहीं होता अत. वह अपना आत्म-समर्पण कर चन्द्रगुतका मन्त्री वनना स्वीकार कर लेता है। यही चाणक्य की सफलता है।

नाटककार ने मूल ग्रानुवाद से विलग घात प्रतिवात श्रीर सवर्ष के प्रदर्शन में मौलिक सफलता दिखाई है। सुलान्तक कथावस्तु योजना की सफलता इस नाटक में कलाकार की श्राभृतपूर्व देन है। मुद्रा राच्चस हिन्दी साहित्य के सफल ग्रानुवादों की कोटि में है, तथा भारतेन्दु जी का अंष्ड ग्रानुदित नाटक है।

दुर्लभ वधु श्रङ्गां के लव्य प्रतिष्ठ नाट्यकार शेक्सिपियर के "मर्चेन्ट श्राफ वेनिस" का श्रनुवाद है। उक्त श्रनुदित नाटक में पात्रों का चयन श्रति उत्हम है। श्रद्भारेजों के नाट्य में दिये हुये पात्रों का सम्पूर्ण हिंदीकरण कर दिया गया है। नाटकीय स्थिति को भारतीय समाज का बहुत ही सफल श्रावरण दिया गया है। मूल नाटक में श्राये हुये ईसाई पात्रों को हिन्तू तथा यहूदी पात्र को जैनियों की श्रेणीं में रखना कलाकार की श्रनुपम सुफ्त का परिचायक है।

श्रद्गरेनी से श्रन्दित होने के नाते भारतेन्द्र जी ने उक्त नाटक में भारतीय नाटा विधान का निविह नहीं किया है। कथावस्तु इस प्रकार चित्रित की गई है— प्रथम श्रद्ध में वश्पुर के राज मार्ग का टश्य श्रद्धित है। श्रनन्त, सरल श्रीर सलोने धाते हैं। श्रनन्त चिन्तित सा प्रतीत होता है, श्रीर श्रपने वन से लदे हुये व्यापारिक जहाजों के विपय में वात करता है, उनके सकुशल लीटने की चिन्ता में वह व्यय सा दिखाई देता है। वसन्त तथा श्रनन्त के कथोपकथन के श्रन्तर्गत कथा का मूल नियी नन प्रकाशित होता है। वसन्त विख्वमठ की श्रधीश्वरी पुरश्री के वारे में चर्चा करता है। श्रनन्त श्रपने मित्र वसन्त की कार्य विद्वि में सभी प्रकार का सहयोग देने

के लिये प्रस्तुत है, परन्तु नकद रुपया न होने के कारण विवशता प्रकट करता है। उसकी जमानत पर कहीं से धन मिल जाने पर वह सहायता के लिये तैयार हो जाता है। दूसरे हक्ष्य में पुरश्री तथा उसकी श्रनुचरी नरश्री श्राती हैं। पुरश्री तथा नरश्री उसकी प्रतिज्ञानुसार श्रपना भाग्य श्राजमाने श्राये हुये निराश प्रेमियों के बारे में चर्चा करती प्रतिज्ञानुसार श्रपना भाग्य श्राजमाने श्राये हुये निराश प्रेमियों के बारे में चर्चा करती है। पुरश्री उनकी उपेच्तित श्रालोचना करती जाती है। इसी बीच श्रनुचर मोरकुटी के राजकुमार के श्राने का समाचार देता है। तीमरा दृश्य जैन धनिक शैलाच के स्थान का है। शैलाच से बसन्त छ सहस्र मुद्रा तीन महीने के वादे पर मागता है, जिसकी जमानत श्रनन्त लेने को तैयार है श्रनन्त शैलाच का प्रतिद्वन्दी व्यापारी है। जैन व्यापारी में प्रतिशोध की कुटिल भावना जाग्रत होती है श्रीर उधार देने की विलच् शत तमस्युक पर लिखता है। श्रनन्त उसे श्रपने मित्र के लिये सहर्ष स्वीकार करता है। वसन्त छ सहस्र मुद्राये लेकर श्रनन्त के साथ लीटता है।

द्वितीय श्रङ्क के प्रथम दृश्य मे पुरश्री के निवास स्थान पर मोरकुटी के राज-कुमार का प्रवेश होता है। पुरश्री अपनी शर्त बताती है और मज्या चुनने को बाध्य करती है। वशनगर के राजमार्ग पर शैलाच के ग्रानुचर गोप को उसका पिता वृद्ध गोप मिल जाता है । वह ऋपने पुत्र को नहीं पहिचान पाता । गोप के परिचय देने पर उमे जानता है। वृद्ध की सहायता से गोप बसन्त के यहाँ श्रमुचर नियुक्त होता है। तत्मश्चात् वसन्त, लोरी तथा गिरीश में वार्ती होती है। बसन्त से गिरीश विल्वमठ में साथ चलने का ऋनुरोध करता है। तीसरे दृद्य में जसोदा गोप द्वारा लवग को प्रेम सदेशा भेजती है चौथे दृश्य में गिरीश, लवग, सलारन तथा सलोने वशनगर के राजमार्ग पर वसन्त के घर की श्रोर प्रस्थान करते तथा त्र्यापस में वार्तालाप करते प्रस्तुत किये गये हैं। गोप लवग को जसोदा का पत्र दे देता है। सभी उक्त ग्रवसर पर ग्रायोजित उत्सव के विषय मे बात करते हैं। पाचर्वे दृश्य मे बसन्त के यहा स्रामित शैलाच् ग्रपनी पुश्री जसोदा को सावधान करके बसन्त के घर की श्रोर प्रस्थान करता है। ग्रवसर पाकर गिरीश ग्रौर सलारन वेष बदले ग्रपने मित्र लवग की सहायता के लिये त्राते हैं, श्रीर शैलाद्ध के मकान के बाहर ठहर जाते हैं। इतने ही में लवग त्रा जाता है। जसोदा उसकी प्रतीचा मे रहती है, तथा अवसर पाकर वह लवग के साथ निकल जाती है। गिरीश ग्रौर ग्रनन्त की भेंट होती है ग्रौर वह उससे न्तुम समाचार कहता है । सातवें दृश्य मे मोरकुटी के राजकुमार की माग्य परीचा होती है ग्रीर वह ग्रसफल रहता है। पुरश्री उससे छुटकारा पाने पर ग्रांत प्रसन्न होनी है। ग्राटवें दृश्य में सलारन ग्रौर सलोने जसोदा के ग्रदृश्य होने पर उन्मत्त जैन महाजन शैलाद्ध के विषय में वात करते हैं। नवें दृश्य में पुन पुरश्री के कमरे में ग्रार्य ग्राम के राजकुमार ग्राते हैं ग्रौर उन्हें भी ग्रसफल वायस लौटना पड़ता है। यसन्त के स्रनुचर के स्राने का सन्देश पुरश्री को प्राप्त होता है ।

तीसरे ग्रद्ध के प्रथम दृश्य में ग्रानन्त के जहाज दूरने का समाचार ज्ञात होता है, शैनाच् ग्राता है ग्रीर सलोने तथा सलारन से ग्रपनी पुत्री के विषय में पूँछता है। मलोने तथा सलारन ग्रानन्त के मृत्य के साथ चले जाते हैं। ग्रान्य जैनी दुर्वल ग्राता है ग्रीर शैलाच् से उसकी पुत्री के विषय में बात करता है तथा ग्रानन्त के जहाज दूरने का समाचार बनाता है। शैलाच् उक्त समाचार पर ग्राति प्रसन्न होता है, प्रतिशोध के सफल होने की कामना से उसकी प्रसन्नता वढ जाती है।

तीमरे श्रद्ध के दिनीय हर्य में पुरश्री वसन्त, नरश्री तथा गिरीश श्राते हैं। चसन्त पुरश्री की प्रतिज्ञानुसार मजूपा खोलने को व्यग्र हो रहा है। पुरश्री श्रपने प्रेमी की सफलना म सशय होने के कारण उससे कुछ च्या ठहरने का निवेदन करती है, परन्तु यसन्त श्रपने भाग्य निर्णय का शीप्र निपटारा करना चाहता है। श्रन्त में वह उमी मजूपा को खोलने में सफल होता है, जिसमें पुग्श्री की प्रतिमा है। वमन्त श्रीर पुरश्री के स्रायह से गिरीश तथा निर्श्रो का विवाह होता है। जसोदा, लवग श्रीर सलोने श्राते हैं श्रीर सलोने यमन्त को श्रमन्त का पत्र देता है। वसत पत्र पटकर चितित हो उठता है। पुरश्री वसन्त से पत्र के बारे में पूँछ कर वस्तुस्थिति का ज्ञान करती है। वसन्त पुरश्री ने विदा होता है।

शैलाज, वजारन, श्रनन्त श्रीर कारागार के प्रवान का श्रागमन; श्रनन्त के कथोपकथन से शैलाज नहीं पसीजता। वह श्रपने तमस्तुक के ही शर्त पर श्रारूट रहता है। हारकर वमन्त को न्यायाधीश मण्डलेदवर के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। पुरश्री तथा नरश्री श्रपने स्वामी के मित्र की प्राण रज्ञा के हेतु योजना बनाती हैं श्रीर श्रपने श्रातिथियों का समुचित प्रवन्ध कर वह चल पड़ती हैं।

चौथ श्रद्ध मे श्रनन्त, यसन्त, गिरीश, सलारन, सलोने तथा श्रन्य सहयोगी मगडलेस्वर के न्यायालय में उपस्थित होते हैं। शैलाच्च बुलाया जाता है। वह कथित शतों में विमुख नहीं होना चाहता। नरशी वकील के लेखक के वेश में श्राती है। श्राने को पागडुपुर के यलयन्त का श्रमुचर यताती है श्रीर न्यायाधीश को पत्र देती है जिसमें श्रस्वस्थता के कारण यालेसर वेशी पुरशी को वकील नियुक्त किया गया है। पुरशी न्यायालय में प्रवेश करती है। पुरशी पच्च श्रीर विपच्च दोनों हो में तर्क उपस्थित करती है श्रीर शैलाच्च का श्राधा केर माम लेना न्याययुक्त वतलानी है। हर्प उनम्च शिलाच् हुरी टेंना है श्रीर श्रमन्त को श्राधा मेर मास देने के लिये प्रस्तुत रहने के लिये कहा जाता है। ज्यों ही शैलाच्च हुरी में मास काटने को उद्यत होना है, पुरशी उण्मावयान कर देती है, तुम श्राधा मेर मास खुशी में ले सकते हो, परन्तु समरण रहे कि रक्त का एक यूँद मी न गिरने पाये। न्याय का भूखा शैलाच्च श्रपना मन्तव्य पूरा न होते देख समभीता करने को तैयार हो जाता है, परन्तु उसे श्रपनी सम्यांच से हाथ धोना पहता है। पुरशी की बुद्धिमचा की सभी सराहना करते हैं।

श्च करता है। समी चिकत रह जाती है। साखया, विद्या आ उपर वनोद होता है ग्रीर ग्रन्त म विद्या श्रीर सुन्दर का गन्धव । ववाह विद्या मालिन से उसे पुन लाने का आग्रह करती है। सुन्दर विद्या श्चाकर उसमे एक विद्वान सन्यासी के सवध में चर्चा करता है कि वह में तुम्हें वरण काने श्राया है। उसकी विद्वता के समस्त हारकर उमे ना पड़ेगा। यह जान विद्या ग्रत्यन्त दुखी होती है। किंतु जब यह जान लेती सन्यासी सुन्दर ही है, अन्य नहीं तो उसे सतोष होता है। तीय ग्रक में सुन्दर सुरंग खोदने वाला चोर समभकर ईरा मालिन त्र वनाया जाता है। यहाँ उने सिपाहियों तथा चौकीदार के व्यामात्मक ने पड़ते हैं। सुन्दर के बदी होने के समाचार में विशा अत्यत दुर्छा होती गोग में इसी बीच राजा का भेजा हुआ गगा भाट लौट आता है, स्रोर वह तो पहिचानता है। राजा मालिन तथा सुन्दर को मुक्त करता है। सुन्दर श्रोर ।वद्या कं सम्मुख उपस्थित किये जाते हैं। राजा दोना के विवाह की तैयारी की श्राज्ञा है, ग्रुवसाद का वातावरण सुखान्तक घटना म परिणत हो जाता है प्रस्तुत नाटक में वेवल तीन श्रङ्क हैं। प्रथम श्रङ्क म चार गर्भीक हैं। श्रेष त्राह्नों म तीन-तीन गर्भोंक हैं। प्रस्तावना किसी प्रकार की नहीं दी गई । नाटक की भाषा ग्रन्य नाटकों की ग्रप्ता ग्रांधक प्रोट नहीं सम्कृत साहित्य में ग्रार्थ च्रेमीधर कृत चराड कौशिव ग्रौर रामचन्द्र कृत तत्य हिश्चन्द्र नाटकम् नाम के दो रूपक मिलते हैं जो राजा हिरिश्चन्द्र की ग्राख्या-यिका लेकर निर्मित हुये हैं। भारतेन्दु जी ने दोनों नाटकों का स्त्राधार लेकर रूपान्तर कि हि। चएड की शिक का कुछ भाग उन्होंने अनुवाद के रूप में अपन न टक मे अपनाया है। चेमी बर कृत चएड-कौशिक रामचन्द्र कृत सत्य हरिश्चन्द्र नाटकम

तथा भारतेन्दु जी के सत्य हारश्चन्द्र के कथानक म मीलिक अन्तर है। चएड की।शक तथा सन्य हरिश्चन्द्र नाटकम् मे प्रत्यत्त दान देने की कथा वर्षित है। प्रथम म राजा हरिश्चन्द्र शिकार खेलते वन जाते हैं। उन्हें वहा स्त्रियों का ग्रातनाद सुनाइ दता है। अपनी कतव्य समस्तिर वह उ क रहायं जाते हैं विश्वामित्र उन पर अपनी नाधना भग करने का दोपारोपण लगाकर दण्डस्वरूप सारा राज्य ले लेते हैं। सत्य हांग्श्रन्द्र नाटकम् के कथानक म राज्य-बुलपात की कन्या की प्रिय होरणी का घोल म ग्रालेट करने के कारण कुलपित को सारा राज्य सीप देते है तथा उक्त कन्या को दस सहस्र नुवण मुद्रा देते हैं। भारतेन्द्र जी क कथानक म स्वप्न में ही ग्रमुक न म शहरण को भारा राज्य दान देना ता उस श्रह्मण का विश्वामित्र के रूप में प्रस्तुत होना, श्रीर इतने बड़े दान की दिल्णा दम महस्र मुद्रायें लेना निज कल्पना प्रस्त है। तीनों हा में कुछ श्रशों में पौराणिक तथ्य निरूपण है, परत कथानक के विकास की शैली पृथक-पृथक है पौराणिक श्राधार पर भारतेन्द्र ची की कथावस्तु में काशी स्थित गङ्गा का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से श्रस्वामाविक है। राजा हरिश्चन्द्र मार्गार्थ के पूर्वजा में से कह जाते हैं। उस समय में गङ्गा का काशी म होना ऐतिहासिक दृष्टि से श्रसंगत है।

सत्य हरिश्वन्द्र की कथा चार श्रद्धा में समाहित है। नायक राजा हरि चन्द्र तथा प्रतिनायक वि वामित्र हैं। प्रस्तावना के प चात् प्रथम श्रद्ध में इन्द्र की सभा का ह य चित्रिन किया गया है, नारद श्राकर राजा हरि चन्द्र व तप श्रीर सत्य वत के ावपाम चर्ची करत है। नारद द्वारा प्रशासत हरि चन्द्र को तपोश्रष्ट करने के श्रामप्राय स इद्र वि वामित्र में मत्रणा करता है। वि वामित्र कोध के श्रावेश म उमे तपश्रष्ट करने की प्रतिज्ञा कर बैठत हैं।

दितीय श्रद्ध म राना शेव्या द्वारा देखे गये दुस्वप्न का शमन ब्राह्मण गुरू की द्वारा मेंने गये श्राममात्रत जल से करता है श्रीर थोंड़ ही समय वाद शेव्या के पास राजा हार वन्द्र श्रात हैं। ये गव्या से निन्ता का कारण पूँछते हैं एव श्रयन दु.स्वप्न का चर्चा करत हैं कि मेंने एक कोधी ब्राह्मण को सारा राज्य उसके मागन पर दान कर दिया है। स्वप्न की सत्यता पर शङ्का समाधान करते हैं, श्रार श्राह्म-पत्र जारी करत हैं कि महाराजा ने स्वप्न म श्रवात नाम-गोत्र ब्राह्मण का पृथ्वा दी हैं श्रार श्रव मत्री मांति की राज्य कार्य सम्हालंगे, इसी समय विस्वामन्न का काथ युक्त वश्र स श्रागमन होता है। राजा सारा राज्य उन्हें दान कर देने हैं, उक्त दान का दाच्या क हेतु एक मास की श्रवांध लेकर देह दारा, सुवन वैचन क लिये प्रस्थान करते हैं

तृतीय श्रद्ध म श्रद्धावतार के श्रतगंत पाप द्वारा काशी एव हरिस्चद्र का महात्म्य वर्णित कराया गया है, श्रीर यहीं हरिस्चद्र के रत्ताथ इश्वर द्वारा मैरव को नियाजित किया जाता है। तृतीय श्रद्ध में राजा हरिश्चद्र काशी के घाटों पर घूम रहे हैं श्रीर विश्वामित्र के श्रृण चुकाने में चितित हैं विश्वामित्र सकोध श्राकर दित्तणा मागते हैं श्रीर शाप दने पर उद्यत हो जाते हैं। परंतु राजा सूर्यास्त तक दित्तणा चुका देने का वचन देकर ह्युटकारा पाते हैं। हरिश्चद्र काशी के वाजार में सपरिवार श्रपने को वेचने की पुकार लगाते हैं। इसी बीच एक उपाध्याय पाच सहस्र मुद्रा म रानी तथा पुत्र को क्रय कर लेता है। श्रेप पाच सहस्र के लिये राजा को चाएडाल के हाथ विकना पड़ना है। इस तरह ब्राह्मण श्रृण मुक्त होते हैं।

चतुर्थ त्रङ्क मे श्मशान का दृश्य है जहाँ का वीमत्त एव भयानक वातावरण जास उत्पन्न करता है। हरिश्चद्र के हृदय में नाना प्रकार की माचनायें उठती हैं, कभी शैत्या की दशा सोचते हैं कभी रोहितास्व की। समशान देवी स्राती हैं, श्रीर राजा उससे ग्रापने स्वामी के कल्याण का वरदान मागते हैं। कपालिक तथा वैताल ग्रादि ग्राकर राजा को ग्रानेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। कोई उनके विद्वनों का निवारण करने को कहता है, श्रीर कोई "रसेन्द्र महा निधान" भेंट करना चाहता है, महासिद्ध निधियाँ देना चाहता है, पर दास धर्म के विरुद्ध समस्तकर राजा कुछ भी स्वीकार नहीं करते। राजा की बाई आँख फड़कती है, अपशकुन की स्चना मिलती है, सूर्य कठिन परीचा के लिये कटिवद्ध होने के लिये सावधान करते हैं। नैपथ्य में रुदन का स्वर सुनाई देता है, किसी स्त्री का पुत्रशोक में रुदन सुन अपने कम में कटिबद्ध हो जाते हैं। जब उन्हें झात होता है कि वह रानी शैव्या मृतक पुत्र रोहिता-रव का शव लिये सामने प्रस्तुत है, तो शोकाकुल राजा धैर्य की सीमा छोड़ देते है। परत तत्त्वण अपने कतव्यवश रानी से आधा कफन कर स्वरूप माग त्रापने पुत्र की अरुपेष्टि किया करने का उपक्रम करते हैं। अत में शैव्या अपनी साड़ी का श्रर्भ माग फाड़कर देना चाहती है, त्यो ही भगवान प्रकट होकर "वस महाराज वस ' कहते हुये चमत्कृत कर देते हैं। फिर महादेव पावती आदि देवता, विश्वामित्र, इद्र प्रभृति श्राकर हरिश्रद्र की ग्तुति करते हैं एवं स्तमा मागते हैं। बहुत त्रायह करने पर हरिश्चद्र भगवान से श्रपनी प्रजा के कल्याणार्थ वर माँगते हैं। भरत वाक्य में चफलता की याचना करते हैं :-

"खल जनन सों सज्जन दुखी मत होइ हरि-पद रित रहें। उप धर्म छूटै सत्व निज भारत गहें कर-दुख बहै। वुध तजहि मत्सर, नारि नर सम होहि सब जग सुख लहें। तजि प्राम कविता सुकवि जन की श्रमृतवाणी सब कहें।।"

रूपान्तरित नाटकों में सत्य हरिक्चन्द्र कदाचित् सर्वोत्कृष्ट नाटक है। रूपान्त-रित कथावस्तु में नाटककार का निज का व्यक्तित्व निहित दृष्टिगोचर होता है। मूल श्रमुवादों के श्रमुशासन से श्रलग श्रपने रूपक में रोचकता का समावेश करने का मन्तव्य सदैव नाट्यकार की दृष्टि में रहा है। सत्य हरिश्चन्द्र में मूल कथानक के विकास से भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार विद्या-सुन्दर में प्रेमाख्यान तथा सती प्रताप में सतीत्व का महत्व वताना नाट्यकार का मूल प्रयोजन रहा है। मूल वस्तु-व्यापार में नाटककार के कल्पनाप्रसूत मान व्यापार उसके नवीन प्रयोग हैं। कथा-वस्तु का रगमचीय श्राधार पर परिवर्तन तथा परिवर्द्धन कलाकार की नाट्य विज्ञता का परिचायक है। रूपान्तरित नाटकों की कथावस्तुश्रों में मौलिक परिवर्तन कर श्राकर्षक कलेवर देकर कथावस्तु की रोचकता को द्विगुण्ति किया है। सत्य हरिक्चन्द्र में सभी श्रवयव रंगमचीय दृष्टि से पूर्ण हैं। यथाशक्ति रगमञ्चीय प्रयोजन की सफलता का निर्याह किया गम है। परन्तु कुछ हक्यों में अवस्य नाटककार ने अभिनेयता की असफलता पर दिन्यात नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि काव्य चमत्कार प्रदिश्ति करने के लिये उक्त हक्य को वलात् ठूसा गया है। करुणा के साथ मनो-रखन का सामज्ञत्य भी नाटय-कौशल को अभृतपूर्व देन है। विद्यासुन्दर प्रेम प्रधान रूपक है। मूल कथानक ते इसमें अधिक परिवर्तन नहीं किया गया है, उक्त नाटक की कथावत्तु ऐयारी नाट्य घारा के कथानकों का स्वरूप है। घटना प्रेम प्रधान है। शृगार के सयोग नथा वियोग दोनो पत्तों का वर्णन है। अवण से ही पूर्वानुराग उत्यन्न हो जाता है, दर्शन तथा विचार करने पर उसकी पुष्टि होती और फिर मिलन होता है। अन्त में वियोग होकर पुनर्मिलन होता है। वियोग और सयोग की घटनाओं के घातप्रतिधात नाटककार की निज को शैली है।

सनी प्रताप त्रपूर्ण रूपान्तरित रुपक है। मूल पौराणिक श्राख्यान के कलेवर में श्रामूल परिवर्तन किया है। तीसरे दृदय में वैतालिकों के गायन में महाकवि देव क कावत्त तथा स्वरचित कवित्तों में वियोगिनी का योगिनी से भी श्रीधक महत्व यतामा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कथा प्रसग से श्रालग श्रपनी भावनाश्रो का समावेश कलाकार श्रपनी कलाकृति ने देखना चाहता है, श्रात उक्त काव्य-प्रदर्शन के लिये उने नवीन स्थल खोजने पड़ते हैं। वहीं वह श्रपनी कलाना के श्राश्रय से कथा-वस्तु का कलेवर घटाया बढाया करता है।

छायानुवादों में भारतेन्दु जी ने श्रपने श्रनुवादों से श्रधिक सफलता प्राप्त की है। स्वय हरिदचन्द्र उनके काल ही में जन-प्रिय रूपान्तरित नाटक रहा है। मौलिक नाटक

भारतेन्दु जी के मौलिक नाटकों में तीन प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का समावेश निहित दृष्टिगोचर होता है। सर्वप्रथम वे नाटक जिनकी पृष्ट-मूमि पौराणिक तथा ऐतिहासिक है। इस कोटि के नाटकों में चन्द्रावली नाटिका तथा नीलदेवी का वि'श्रष्ट स्थान है। प्रतीकवादी गीत रूपकों की आड़ में नाट्यकार ने अपने राजनैतिक विचार व्यक्त किये हैं, जो कलाकार की देश मिक्त तथा राजनैतिक विचारधारा के परिचायक हैं। नारतेन्द्र जी ने नारत दुर्वशा तथा भारत जननी रूपकों में अपनी राष्ट्रीय मनोवृत्ति का यथेष्ट परिचय दिया है। भारत जननी की प्रेरणा वग साहित्य का प्रांत फल कही जा सकती है, परन्तु भारत दुर्वशा नाटककार के पददिलत मारतीय समाज में असतीय के परिणान स्वरूप देश प्रेम की अलख जगाने का शिखनाद कहा जा सकता है।

नाटककार की ग्रहस्य रूप से देश सुघारक तथा समाज सुघारक की सी मनो-वृत्ति रही है, ग्रत सम-सामयिक कुरीतियों के परिन्कार के हेतु व्यङ्ग किये विसा वह न रह सका। हिन्दी नाट्य साहित्य में प्रहसन को स्थान भारतेन्दु युग मे ही मिला। समाज के व्यग चित्रों के रूप मे प्रस्तुत एकाकी प्रहसन भारतेन्दु जी की ही प्रथम देन के रूप में हिन्दी नाट्य साहित्य के अन्तर्गत दृष्टिगत होते हैं।

श्रधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमीषधम् तथा प्रेम योगनी समाज के व्यग चित्र तथा द्वास्य प्रधान रूपक हैं। नाटककार का मूल प्रयोजन विनोद के लिये निर्धक विनोद नहीं है, परन्तु प्रत्येक प्रहसन में निज की सामान्य निशेषता विद्यमान है। कहीं पर व्यक्ति विशेष के श्रराजक व्यवहार का व्यंग रूपक प्रस्तुत है, श्रीर कहीं सामाजिक दूषण में लिस इन समाज के ठेकेदारों पर कटा है। मौलिक नाट्य-रचना कलाकार के व्यक्तिगत जीवन की यथेष्ट रूप रेखा प्रस्तुत करती हैं। सामाजिक दूपणों में पोषित कलाकार व्यक्तिगत दुर्वलताश्रों को स्पष्ट व्यक्त करने म तिनक भी नहीं हिचकता। इन व्यगो में निज के व्यक्तित्व का भी श्रामास मिलता है। मारतेन्द्र जी के प्रहसन सस्कृत साहित्य की विद्षक प्रणाली के हास्य से भिन्न प्रकार के हैं। स्वादों में व्यग की गरिमा तथा लक्त्यण का प्रयोग स्पष्ट ध्वनित होता है। इसी प्रकार की शैली का श्रनसरण समकालीन नाट्यकारों ने भी किया है।

भारतेन्द्र की मीलिक रचनाश्रों में चद्रावली नाटिका का विशेष स्थान है। इसमें उनकी काव्य रचना का प्रीट रूप दिखाई पड़ता है। साथ ही इस बात को समभने का भी पूरा अवसर प्राप्त होता है कि उनमें किसी सिद्रात को सजीव दंग से प्रत्यच्च करने की कितनी चमता थी। इस कृति में नाटककार का व्यक्तित्व अधिक स्फुट हुआ है। इसमें उसकी प्रेम चर्या श्रीर भावकता का यथेष्ट परिचय मिलता है। यहाँ देश काल की परिधि से परे होकर वह उन्मुक्तावस्था का अनुभव करता प्रतीत होता है। विचवित्त की एकोन्मुखता, मगलमय एव पुनीत विश्वण ही इस नाटिका का लक्ष्य प्रतीत होता है। चद्रावली में प्रेम का आदर्श और उसकी अवातर स्थितियों का रूप साकार हो उठा है, इसमें भारतेन्द्र जी के हृदय की भलक तथा माव प्रवण्णता का पूरा योग मिलता है। उक्त नाटिका में नाट्यकार ने शास्त्रीय विधान का ज्ञान ही नहीं प्रदर्शित किया है, वरन विधान प्रयोग की सम्पूर्ण मर्मज्ञता का परिचय दिया है।

परिभापा के अनुसार नाटिका उपरूपक में इतिवृत्त किय कस्पनाश्रित होता है और अधिकाश पात्र क्षियाँ होती हैं। इसमें चार अङ्क होते हैं। धीर लिलत नायक कोई प्रख्यात राजा होता है, और अत पुर से सम्बध रखने वाली अथवा सगीत प्रेमी राजवशीया कोई नवानुरागिनी नाथिका होती है, मिहपी के भय में नायक का प्रेम शकायुत रहता है, और महिषी के आश्रित रहता है, जो निरन्तर होती है। नायक और नायिका का समागम उसी के आश्रित रहता है, जो निरन्तर मान किया करती है। नाटिका में वृत्ति कौशि होती है, और अस्पन्विमही युक्त

ग्रथवा विमर्श श्रस्य सवियाँ होती है। नाटिका के उक्त गुणों के ग्रनुकृल ग्रांघकाश विशेषताये इस रचना में मिलती हैं। जिस रूप में चद्रावली का इतिवृत्त यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, वैसा पौराणिक तथ्य में नहीं निरूपित किया गया है। ग्रवक्य ही कृष्ण और अन्य पात्रों स इस परम्परा में परिचित हैं, सारा भागवत सम्प्रदाय ग्रीर हिंदी के किंव इस प्रकार के श्राख्यानों का उपयोग सदैव करते रहे हैं। परतु जिस रूप में कथानक का सारा उतार चडाव ग्रीर परिस्थिति-योजना इस नाटिका म स्वीकार की गई है, वह कवि-कल्पित है, उससे कोई पौराणिक सम्बंध नहीं है। स्त्री पात्रों का बाहुत्य दृष्टिगोचर होता है। पुरुष पात्रा में नारद तथा शुकदेव जी का विक्सक में उल्लेख है, पर रचना की व्यापार श्रृङ्खला से उनका कोई सम्बंध नहीं है। इसालिय उनकी गण्ना नाटिका के पात्रों म नहीं की जा सकती है। केवल कृत्ण पुरुष पात्र की को।ट में ग्रात हैं, ग्रीर जिनका सम्बंध फल प्राप्ति से हैं। परिभाषा क अनुरूप ही सम्पूर्ण वस्तु विधान चार ग्रङ्का म विमाजित है।

प्रथम ग्रङ्क की कथा चद्रावली ग्रौर उसकी ग्रुन्तरंग सखी लिलता के सवाद से प्रारम्म होती है। ग्रास्भी उता पूर्ण और व्यक्तिगत यातचीत दोनों में चलती है। र्धारे-धीरे चद्रावली ग्रपने ममं का ग्रवगुठन खोलती है श्रीर श्रपने प्रेम क निश्चित लक्ष्य का स्पष्ट उल्लेख अपनी सखी से करती है। लिलता अपनी सखी की दयनीय दशा पर सहातुमूर्ति प्रगट करती है, और उसके दुख निवारण का उद्योग करने म प्रयत्नशील होती है। इस प्रकार नाटिका की बीजोलात्त का स्वरूप स्थिर होता है।

दितीय ग्रह में चदावली की विरहावस्था का चित्रण है। इसम विप्रलभ की विविव अन्तर्दशास्त्रों का सजीव स्त्रीर काव्यात्मक वर्णन है। बनदेवी सच्या स्त्रीर वर्णा के योग से चद्रावली के विरहीन्माद का जो विवरण यहाँ उपस्थित किया गया ह. उसमें मात्राधिक्य अवश्य है, पर मानुकता के विकास का भी अव्छा अवसर प्रस्तुत हुआ है, वस्तुत इस ग्रङ्क में कार्य की प्रयत्नावस्था का स्पष्ट ग्राभास मिलना चाहिय, प्रन्तु इसके लिये नाट्यकार ने एक प्रथक ग्रह्मायतार की व्यवस्था की है। उसम प्रकारातर से अपने प्रियतम के पास भेजे गये चढ़ावली के पत्र को प्रकाशित करक नाटककार ने 'प्रयत्न' नाम की कार्यावस्था की सिद्धि की है। मुख्य किया को इस प्रकार गौण-स्थान देने से विषय की गहनता के अनुरूप उद्योग का प्रधार नहीं होने पाया। प्रयत्न कुछ दया सा रह गया है। विरह के विस्तार में ही यदि इसी प्रकार के प्रयत्न का कुछ रूप चला दिया गया होता, तो कार्य की इस ग्रवस्था का भी यल भिल जाता। फिर भी, चपकलता ग्रपनी सखी के पत्र की ययास्थान ग्रवस्य पहुँचाती है।

तीसरे ग्रह म चद्रावली, मायवी, काम मजरी, विलासिनी, चढ़ाकाता,

श्यामला, भामा, कामिनी, तथा माधुरी के साथ उद्यान में उपस्थित है, एखियाँ उद्यान-विहार कर रही हैं। इस ग्रद्ध में विरह विदग्धा नायिका के लिये प्रकृति की ग्रापार सुप्रमा उद्दीपन का कार्य करती है। वर्षा ग्रीर भूले के प्रसंग से चढ़ावला का विरहोच्छ्वास ग्राधिकता ते ग्रान्दोलित होता है, वह विरह प्रलाप का स्माव सम्भाषण प्रारम्भ करती है। प्रेम की मधुर व्यजना का प्रसार स्वभावत ग्राहिकर नहीं पतीत होता है, परन्तु इस के प्रसारगामी काव्यत्व ग्रीर दुर्वल नाटकत्व से हम स्वभावत परिचित हैं। उद्दीपन की ग्राकुलता के साथ सविधानक की ग्राकाचा का ज्ञान भी निरन्तर बना रहता है। फल प्राप्ति की ग्राशा की ग्रोर उन्मुख सदैव प्रयत्नशील रहता है। सिखिया ग्रपनी सखी चन्द्रावली के दु ख निवारण के हेतु सहयोगिनो का कार्य सम्पादित करती हैं, "हम तीनि हैं सो तीनि काम बाटि ले। प्यारी जू के मनाइवे को मेरो जिम्मा। यही काम सब में किटन है, ग्रीर तुम दोउन में को एक याके घर के नसो याकी सफाई करावे, ग्रीर एक लालजू सो मिलिव को कहै।" इस प्रकार सखी सेना मार्ग विरोध को ग्राक्त बनाने की चतुर्मु खी योजना तैयार करती हैं, ग्रीर कार्य सिद्धि की ग्राशा का उदय होता है।

चतुर्य ख्रद्ध में प्राप्त्याशा नियताति में पिरणत होती है। प्रेमी कृष्ण जोगिन का वेश बारण कर स्वय चन्द्रावली के पास ख्राते हैं। चन्द्रावली छौर लालता का वार्तालाप चलता है, जोगिन की अलख से उनका व्यान टूटता है. जोगिनी गाती है। मारा वातावरण प्रमन्नता का है। नायिका को सगुन भाषित होता है उसको भावोद्रे के होते ही जोगिन प्रकट हो जाती है। इस स्थिति को देखकर निक्चय हो जाता है, कि प्रमी और प्रेमिका का मिलन हो जायेगा। कुछ काल तक गोप्य-गोपन किया यों ही चलती है, पर विमश का न तो प्रसग खाने पाता है, खौर न तो कोई ख्राशका ही दिखाई देती है। ख्रत में चन्द्रावली गाते-गाते ख्रात्म-विद्वल हो जाती है, ख्रौर वेसुध होकर गिरने लगती है, कि एकाएक विजली सी चमकती है, ख्रौर जोगिन श्रीकृष्ण वन उसे गले लगाती है। पूर्ण प्रसगो में फल-सिद्धि का विस्तार विद्यमान, है, परन्तु उनमें उपादेयता नहीं है। इस प्रकार सम्पूर्ण कथानक विरह छौर मिलन की कहानी है।

उक्त नाटिका में राति भाव का जैसा वर्णन हुन्ना है, उसमें स्वष्ट हो जाता है कि कृतिकार ने चन्द्रावली के द्वारा एक न्यादर्श की स्थापना की है। एक निष्ट प्रेम न्योर निकाम राति की जैसी विवृति चन्द्रावली में दिखाई गई है, वह न्याध्यात्मिक प्रेरणा की मूलक है। डाक्टर स्थामसुन्दर दास के शब्दों में 'इस नाटिका में जिस प्रेम का चित्र श्राद्धित किया है, वह मारतेन्द्र जी के भक्त भाव का प्रतिविद्य है' श्रोचित्यपूर्ण जान पड़ता है। मारतेन्द्र जी ने समर्पण में स्वय स्वीकार किया है 'इसमें तुम्हारे उस प्रेम का वर्णन है, इस प्रेम का नहीं, जो ससार

में प्रचितित है। कृष्ण-भक्ति सम्प्रदाय की छाप नाट्यकार की वंश परम्परा में प्रति छित थी छोर स्वय उनकी अनुरक्ति कृष्ण-भक्ति की श्रोर श्रविक थी। इस दृष्टि से चन्द्रावली के प्रतिपाद्य का स्पष्टीकरण हो जाता है कि नाटककार कृष्ण-भक्ति के अनुराग में इतना अनुरक्षित प्रतीत होता है कि भाव प्रवण्ता का भावुक ऊहापोह सीमा-विहीन हो जाता है।

नील-देवी नाटक की पृष्ठ-भृमि सुगलकालीन सुसिलभ-विलासान्धता की श्रोर इगित करती हुई, एक घटना को लेकर निर्मित हुई है। श्रव्दुश्यरीफ सूर पजाय के राजा सूर्यदेव को छल में युद्ध में बन्दी बना लेता है, किन्तु रानी नीलदेवी श्रपूर्व कृटिनीति कौशल का परिचय देती है। नर्तकी के वेश में श्रमीर की महिफल में उसका वय कर देती है। इन प्रकार श्रवने स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर वह स्वय भारतीय परम्परा के श्रनुसार सती हो जानी है।

सम्पूर्ण कथा दस दृशों के श्रन्तर्गत वर्णित है। प्रारम्म से श्रप्सराय मारत की च्राणियों का चरित्र गान करती हैं। युद्ध के डेरे में श्रव्दुश्सरीफ तथा काजी के वीच सम्बाद होता है, जिससे यवन सेना राजपूर्तों से श्रातिद्धित मालूम देती है। 'इन कम्बख्तों से खुदा बचाये", "सूरजदेव एक बदवला है", 'यहाँ तक पञ्जाय में ऐसा बहादुर दूसरा नहीं", श्रस्तु यह निश्चय होने पर कि "सामने लड़कर फतह न मिलेगी", "इस दुश्मने इमा को है धोखे से फसाना", एक षड़यत्र का सूत्रपात होता है ताकि "इस्लाम की रोशनी का जल्या हिन्दोस्तान में" दिखाई पड़े।

तीसरे दृश्य मे राजा स्पंदेव तथा रानी नीलदेवी श्रन्य राजपूरों के साथ वैठे हैं, रानी यवनों से सावधान रहने की सम्मित देती है। राजपूरों को श्रपने पौरुष पर श्रात्म-विश्वास है कि "धर्म-युद्ध में तो हमें पृथ्वी पर कोई जीतने वाला नहीं" श्रीर राजा सूर्यदेव का श्रादेश है "जीते तो निज-मातु-भूमि का उद्धार श्रीर मरेंगे तो स्वर्ग" मिलेगा।

चौथे दृश्य में चपरगट्टू खाँ, पीकदान ऋली तथा भिठयारिन का वार्तालाप है। यवन सैनिक जो कायरता के प्रतीक हैं, श्रीर जो सदैव "मारतों के पीछे श्रीर मागतों के श्रागे" रहते हैं श्रीर श्रावित श्राने पर "श्रपनी कौम श्रीर दीन की मजम्मत श्रीर हिन्दुश्रों की तारीफ" करके श्रपनी जान बचाते हैं।

पांचरें हस्य में एक राजपूत सैनिक की मनोदशा का चित्रण है, जो युद्धमूमि में अपनी पत्नी व परिवार की याद करता है, उक्त प्रहरी द्वारा गाये गये पद
अत्यन्त मार्मिक हैं। परतु राजपूत रक्त में देश के प्रति असीम अनुराग है, अत यह
कहता है "घर की याद आवे तो प्राण छोड़कर लड़े"। राजपूत सैनिक का चरित्र
मुसलमान सैनिक से अधिक उत्कृष्ट तथा कर्तव्यपरायण है। अन्त में मुगलों के
अचान क आक्रमण की सूचना तथा स्थिदेव के बन्दी होने का सकेत है। छठे हदय

में अमीर और काजी तथा अन्य सरदारों का विजय के उपलक्ष में प्रसन्नता प्रगट करना तथा इवादत करना। सातवें इक्ष्य में राजा सूर्यदेव लौह पिंजड़े में बन्द यवन शिविर में मूर्छित पड़ा है, उसके सम्मुख देवता द्वारा मारत के भविष्य के विषय में गीत प्रस्तुत करना प्रदर्शित किया गया है। वह मारत की अवनित तथा यवनों द्वारा पद्दिलत किये जाने की ओर सकेत करता है। देवता के गीत से राजा की मूर्छी भग होती है, उसे अपनी अवस्था पर पश्चाताप होता है। वह व्यथा से पूर्ण पुन: मूर्छित हो जाता है।

श्राठवें दृश्य में नीलदेवी की कृटनीतिज्ञना का कुछ श्रामास मिलता है। उमके दो गुप्तचर पागल श्रीर मुसलमान के वेश में भेद लेकर परस्पर मिलते हैं, श्रीर पता चलता है कि सत्ताइस यवनों को मारकर राजा वीर गित को प्राप्त हुश्रा। नवे दृश्य में उत्तेजित राजपूतों तथा राजकुमार सोमदेव की वीरोचित रण-योजना का परिचय मिलता है, किन्तु नीलदेवी की बुद्धिमता से उश्कृत युद्ध योजना का स्वरूप यदल दिया जाता है, श्रीर "सम्मुख युद्ध न करके कीशल से लड़ाई करना श्रन्छा है" मान्य ठहराया जाता है।

दसवाँ दृश्य अमीर की मजलिस से प्रारम्भ होता है, जहाँ शराय का दौर चल रहा है। इसी समय वहाँ चिण्डिका नाम से नीलदेवी आती है। अमीर गायिका के गायन में तन्मय हो जाता है, उससे मद्यपान का आग्रह करता है। अवसर पानर छुद्रावेशी चिण्डिका अमीर की हत्या कर देती है। तत्काल ही सहचर, समाजी, तथा राजपूर्तों के साथ कुमार सोमदेव अकस्मात् यवन शिविर पर आक्रमण कर देता है, राजपूर्त यवनों को परास्त कर देते हैं और नीलदेवी आर्थ ललनाओं की माँति सती हो जाती है।

नाटककार ने नाटक की भूमिका के रूप में एक वक्तव्य दिया है जिसमें पश्चात्य रमिण्यों के उत्कप श्रीर वर्तमान भारतीय नारी समाज पर खेद प्रकाशित किया है। उपरोक्त नाटक की रचना का मूल श्रमिप्राय वर्तमान भारतीय-समाज को जागरण का चदेश देना है। नाट्यकार श्रपनी प्राचीन सस्कृत श्रीर वीर रमिण्यों के इतिहास के पुन पृष्ट खोलता है श्रीर भारतीय नारी जगत् को उन्हीं वे समान श्राचरण करने का एक सन्देश सा देता है। उसकी कामना है कि वे वीरागनाय पनकर स्वदेश गौरव की रक्ता में समर्थ हों। प्रस्तुत नाटक में नाट्यकार ने श्रपनी उपरोक्त भावनाश्रों को साकार स्वरूप देने का सतत् प्रयास किया है। तृतीय टश्य में राजा सूर्यदेव तथा श्रन्य राजपूत सेनिकों के भध्य यवनों ते सावधान रहने की मत्रणा जो देती है, वह वीर प्रस्ता रमिण्यों के बुद्धि कौशल का परिचायक है। राजा के यन्दी होने पर भारतीय रमणी श्रयला बनकर निरुपाय नहीं हो जाती, प्रस्तुत वह नर्दी होने पर भारतीय रमणी श्रयला बनकर निरुपाय नहीं हो जाती, प्रस्तुत वह नर्दी होने पर भारतीय रमणी श्रयला बनकर निरुपाय नहीं हो जाती, प्रस्तुत वह नर्दी हो के वेश मे जाकर श्रपने पति की हत्या का बटला स्वथम श्रमीर का वय

करके लेती है। धेर्य और शौर्य की प्रतीक रानी नीलदेवी भारतीय नारी समाज के न्सम्मुख श्रादर्श प्रतिष्ठापन करती है। कथानक में यवनों के श्रत्याचार तथा श्रातद्ध-वाटी श्राचरण का चित्रण ऐतिहासिक श्राधार पर सत्य तो श्रवश्य कहा जा सकता है, परन्तु उपरोक्त कथानक में श्रातिरज्जना का समावेश हो सकता है। नाष्ट्यकीय मनोवृत्ति में राजपूतों की रणकुशलता श्रोर शौर्य का परिचय श्रवश्य दिया नया है, परन्तु उसमें कुछ शिथिलता का श्रामाम मिलता है।

अप्रेजी नाट्यकार रोक्सिपियर की मांत देवी व्यक्तित्व की अवतारणा सुपर नेचुल एलीमेन्ट, (Supernatural element) टेकर मावी आश्रद्धात्रों का सकेत नाटककार का नवान प्रयोग कहा जा सकता है। राजा सूर्यदेव लीह पिंजड़े में मूर्छित अवस्था में पड़ा है और उसे अदृहश्य देवता का गान सुनाई देता है। देवता का गान 'सुनकर वह किर उठाता है और कहता है कि "इस मरते हुये शरीर पर अमृत और विष दोनों एक साथ क्यों वरसाया श्रिरे श्रमी तो यहाँ खड़ा गा रहा था। अभी कहाँ चला गया। ऐसा सुन्दर रूप और ऐसा मधुर सुर और किसका हो सकता है।"

नाट्यान्तर्गत पात्रोचित भाषा का श्राधिक ध्यान रखा गया है, अत कहीं कहीं भाषा में दुरुहता त्या गई है, विशेषत यवन सरदारों तथा काजी के बीच प्रस्तुत कथोपकथन में पारसी मिश्रित मापा का प्रथोग किया गया है। "सरदार, कुफ्फार दाखिले दोखंख होंगे श्रीर पयगम्बरे श्राखिरुल जमा सल्लालाह श्रले हुसलम का दीन तमाम रूए जमीन पर फल जायगा" (छुटा दृश्य ।। इसी प्रकार नाटक में प्रथुक्त गललों में श्रिधिक उद्वी पन है, जोिक रंगमञ्च की दृष्टि से लोक-भाषा से श्रलंग सा प्रतीत होता है। राजपूरों की मौति यवनों को "मोछों पर ताव" देना चिंग किया गया है, इस्लाम के श्रमुसार यह किया श्रसगत प्रतीत होती है।

प्रस्तुत नाट्य रचना वियोगात ऐतिहासिक गीत रूपक है, जिसका नायक -सूर्यदेव, नायिका नीलदेवी, तथा प्रतिनायक अन्दुर्शरीफ सूर है। सम्पूर्ण नाटक में वीर तथा करुण रस का परिपाक किया गया है। पागल के सम्वाद में वीर तथा करुण रस का कोई स्थान दृष्टिगत नहीं होता, परन्तु हास्य रस का पुट अवस्य है। राम में प्रस्तावना का प्रयोग नहीं है, वरन् पाक्षात्य नाट्य प्रणाली का अनुगमन किया गया है, आरम्भ में अप्सराक्षों का गान अँगेजी नाट्य विवान के कोरस गान का स्वरूप है। अतिमानुषीय श क द्वारा मिविष्य निर्देश का नवीन प्रयोग भी पादचात् नाट्य परम्परा की छाया कही जा सकती है, सम्भव है, नाट्यकार शेक्सपियर की नाट्य

दुस हो दुस करिने चारहुँ श्रोर प्रकासा। अय तमह धीरवर भारत की सब आमा
 इत कन्ह विरोध सम्बन के निय पर करिने। मुख्यता को तस चारहुँ श्रोर पहरिने।

शैली से प्रभावित हुआ हो। हिन्दी नाट्य साहित्य में वियोगात रूपक की यह प्रथम योजना है।

मीलिक नाटकों में राष्ट्रीयता का समावेश भारतेन्द्र जी के भारत-जननी तथा भारत दुर्दशा में व्यक्षित होता है। भारतेन्द्र जी सुधारवादी विद्रोही कलाकार थे। दोनों ही नाटकों का एक ही उद्देश कहा जाय, तो श्रिधिक उपयुक्त होगा। किल्पत प्रतीक व्यक्षना में नाट्यकार ने देश की श्रधोगित की श्रोर श्रीर श्रापकी वैमनस्य की श्रोर इगित किया है, व्यक्तिगत स्वार्थ-परता की मत्संना की है, तथा कापुरुषों की तरह निरुद्देश्य जीवन व्यतीत करने वालों को देश प्रेम की चेतनता दी है। युग प्रवर्तक कलाकार ने राष्ट्रीय चेतना का शखनाद किया। भारत जननी में नाट्यकार का उद्देश जन-जगारण का अवश्य है, परन्तु राष्ट्रीय कलाकार श्रपनी भावनाश्रों में श्रीधक निर्मांक नही दिखाई देता है। भावनाश्रों में राजद्रोह से हानि का सशय है, तभी वह सारे उत्थान श्री राज राजेश्वरी महारानी विक्टोरिया की छन्नछाया तथा उनकी दया की कोड़ में करना चाहता है। वस्तुत इसमें सन्देह नहीं कि कलाकार राष्ट्रवादी भावभारा को पल्लिवत होने देना चाहता है, परन्तु उसमें राज सत्ता की दवी हुई सकुचित उपेन्ता है, विद्रोह मावना की गरिमा नहीं है।

भारतेन्द्र जी ने भारत जननी की प्रेरणा वगभाषा के राष्ट्रीय नाटक भारत माता से प्राप्त की थी। उक्त रूपक एक ही ख्राङ्क का रूपक है, ख्रेंग्रेजी नाट्य-विधान से इसे ख्रीपेरा की कोटि में रखा जा सकता है। इस नाटक में प्राच्य ख्रीर पाइचात्य दोनों नाट्य विधानों का सगम सा प्रतीत होता है। सर्व प्रथम स्त्रधार ख्राकर नाट्य मन्तव्य कहता है, ''उसमें से एक मनुष्य भी यदि इस भारत भूमि के सुधारने मे एक दिन भी यत्न करें, तो हमारा परिश्रम सफल है" इस वाक्य मे नाटककार का उहे देश निहित्त है।

भारत जननी श्रपनी सतानों के साथ निद्रित श्रवस्था में एक भग्नावशेष खड़ में दिखाई गई है। भारत की सरस्वती, दुर्गी तथा लक्ष्मी कमश श्राती हैं। ये तीनों बहा की त्रिमृर्ति शक्तियाँ हैं, जो श्रपने वक्तव्य में कहती हैं कि भारत में उनके लिए न तो कोई श्रादर है, श्रीर न श्रव उनके लिये स्थान ही रह गया है, श्रीर वे वलात् विदेश ले जाई जा रही हैं। भारत की विद्या, शक्ति श्रीर धन तीनों क्रमश विदेशियों के श्रिधकार में जा रही हैं, पर भारत सतान उस दृदय को मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं। भारतमाता श्रपने पुत्रों को सचेष्ट करना चाहती है, परन्तु उन्हें श्रालस्य तन्द्रा के श्रावरण ने दिग्नम में डाल दिया है। परन्तु जब श्रपनी स्थिति का थयेष्ट ज्ञान श्राता है, तो श्रपनी निर्वलता तथा विद्याता पर पत्रचात्ताप करते हैं। भारत जननी श्रपने कष्ट निद्यारण के लिये महारानी विक्टोरिया से दया याचना करने के लिए कहती है। महारानी से याचना करने वाले भारत पुत्रों के बीच में गोराग मार्ग बावक बनता है,

स्रोर कहता है "रे नरावम! राज विद्रोही। महारानी के पुकारने में तुम लोगों को तिनक भी भय का सचार नहीं होता। उह, यदि ऐसा जानते तो क्या तुम लोगों को लिखना पट्ना सिखाते। दूसरा विदेशी श्राकर भारत-जननी को सात्वना देता है, दोनों साधक सिद्धक का सा कार्य करते हैं। अन्त में धेर्य का प्रवंश होता है, वह भारत जननी तथा उसकी सतानों को सात्वना प्रवान करता है, तथा श्रभिमान लोभ, अप्रमान, श्रात्म-समाज प्रशसा, परजात-निंदा द्रादि को त्यागने के लिये सावधान करता है। अन्त में भारत जननी अपने पुत्रों को प्रोत्साहित करती हुई उपदेश देती है, श्रीर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वर्तमान भारतवर्ष की खोई हुई उन्नति पुन प्राप्त हो जाय।

"वल कला कौशल अमित विद्या वत्स मेरे नित लहें। पुनि हृद्य-ज्ञान प्रकाश तें अज्ञान-तम तुरतिह दहें। तिज हृप ईर्षा द्रोह निन्दा देश उन्नित सब चहें। अभिलाख यह जिय पूर्ववत धन धन्य मोहि सबही कहें॥"

भारतेन्दु जा ने श्रपने हास्य रूपक भारत दुदेशा में राजनैतिक वातावरण तथा भारतीय श्रधोगित के कारणों को प्रतीकावरण देकर श्रमुपम चित्र खींचा है। नि सदेह उनकी कल्पना के श्राश्रय में रूपकों का कलेवर उनक उद्गारों द्वारा जन-जागरण का सन्देश प्रतीत होता है।

प्रथम श्रद्ध में योगी द्वारा उक्त गीत में भारत के पूर्व गौरव एवं वर्तमान पतन का मार्मिक चित्रण दिया गया है, पारस्परिक मार्मिक कलह ने यवनों को श्रामन्त्रित किया। उनसे मुक्ति मिलने पर श्रवंजी राज्य में भी प्रजा को चैन नहीं है, श्राधिक शोपण प्रजा को श्रात्यधिक कष्ट दे रहा है।

दूसरे श्रद्ध में एक ध्वस्त स्थान में पददिलत भारत श्ररण्य रोदन कर रहा है — "कोड निह पकरत मोरो हाथ।

वीस कोटि सुत होत फिरत में हाहा हीय श्रनाथ।"

विलाप करता वह दुख तथा सताय के कारण मृद्धित होकर गिर पड़ता है। इसी समय "निर्लंजता" ग्राती है, जो शरीर के प्रति मोह उत्पन्न करने वाली है। उसका कथन है "एक जिन्दगी इजार नै-ग्रामत है।" ग्राशा की सहायता से निर्लंजता मृद्धित भारत को उठा ले जाती है, ग्रीर उपचार का उपक्रम प्रारम्म करती है।

तीसरे अक में भारत दुर्व यितनायक के रूप में उपस्थित होता है, जो इंदवरीय कोप के कारण उत्पन्न हुआ है। वह हपोंन्मच प्रलाप द्वारा भारत की दुर्दशा के कारणों को व्यगपूर्ण शब्दों में विणेत करता है। इसके परचात् वह अपने सहायक-गणों की सहायता से भारत को पतनोनमुख करने की योजना बनाता है। वह अपने सहायकों के कौशल का वर्णन करता है कि किस प्रकार मारतीय समाज पर विजय पाकर उन्हें पतन के गर्म में दकेला है। सत्यानाश फौजदार ने भारतीयों में धर्म, जाति सम्बन्धों फूट डाली, लोगों को अन्धिविद्यासी एवं कूपमण्डूक बनाया, अन्ध सन्तोष, किंद्यादिता, अदालत, फैशन, सिफारिश बूस, चाटुकारिता आदि से भारतीय नेतिक पतन में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त उसके विष्वंसक सहायक वैमनस्य, ईष्मी, लोभ तथा स्वार्थपरता आदि हैं। भारत का ऐक्य नष्ट हो गया तथा भारतीय शस्य अनावृष्टि तथा नील की खेती के कारण नष्टशाय हो गया। अब कमश रोग, मद्य, आलस, अन्धकार आदि देश पर अपना आधिकार जमा रहे हैं।

चोथे श्रद्ध में रोग श्राकर भारत दुरैंव को श्रपने कार्य की सफलता का विचरण देता है। श्रपनी सफलता का कारण जनता में प्रचलित नाना प्रकार के श्रम्भ विक्वास, चेचक के शिके श्रादि न लगवाना, श्रकाल तथा दरिद्रता श्रादि हैं। श्रावल्य जन जन पर छाया हुआ है। श्रवाच्छनीय उदासीनता तथा श्रकमंग्यता बटती भी दिखाई देती है। मदिरा पान का भी प्रयल प्रचार हो रहा है, इसको चिरकाल ने राज्याश्रय मिलता चला श्रा रहा है, ''सरकार के राज्य में तो हम एक मात्र श्राभूषण हैं" (मदिरा)। श्रद्धान क्षी श्रावरण से मारतीय समाज में श्रन्थकार व्यात हो गया है। 'भूले रहत श्रापुने रग में फमें मूडता माहि।'

पाँचवें श्रद्ध मे एक पुस्तकालय में सभा का दृश्य है, जिसमें श्रानेक प्रान्त के प्रतिनिधि तथा भारतीय सन्यता के कथित ठेकेदार एकत्रित हैं। महाराष्ट्रीय, बगाली कवि, सम्पादक तथा देशी व्यक्ति मारत दुर्दैव द्वारा उत्पन्न सकट का निराकरण करने का उपनार सोचने में व्यस्त हैं। यहाँ व्यग पूर्ण विनोद की व्यजना श्रति ही उत्कृष्ट है। बगाली महोदय समाचार पत्रों के प्रचार द्वारा सरकार को भवभीत करने का प्रस्ताव करते हैं, श्रीर एक मत वनने पर जीर देते हैं। देशी महाशय स्वगत शका उत्पन्न करते हैं कि उन्हें राजद्रोही न मान लिया जाय, भारतीय जनों की भीवता पर कटाच है। कयि की विलक्त कराना में विनोदपूर्ण व्यग है कि नादिरशाह के ब्राक्रमण को अवरुद करने के लिये बनाया गया भाड़ों का उपाय प्रयोग में लाया जाय ( 'मुए इयर न ग्राइयो, इधर जनाने हैं") ग्रर्थात् पुरुषोचित संघर्ष न लेकर मरकार की दमन नीति के सम्मुख बुटने टेक देने का श्राभिप्राय व्यक्तित किया गया है। साराशत कायुरुपों की भौति दमन के डर से सुवार की कोई योजना सम्मुख रखने में हिचकते हैं। सम्पादक महोटय एड्रकेशन सेना तैयार करने का मुभाव प्रम्तुत करते हैं, कमेरी की फीज, स्थीचों के गोले लेकर चटाई बोलने की बात कहते है। देशी महाराय को डाकिमा की अकृषा का डर है, श्रीर महाराष्ट्र महोदय को हाकिमा के अप्रेजी सरकार ने मिल जाने की आशाका है। कवि महोदय पुन सुक्ताव

पेश करते हैं कि भारतीयता को छोड़कर कोट पेट पहन अग्रेजियत अपनाये, ताकि मारत दुर्दें वहमें अग्रेज समक्त कर सताना छोड़ दे। इसी प्रकार वगाला महोदय पिसान से स्वेज पाटकर तथा वास की नली में अग्रेजों की आँखों में धूल कोंकने की विलज्ञ् योजना रखते हैं। इस अन्गंल वादिववाद के बीज ही पुलिस की चर्दी में डिसस्यायस्टी प्रवेश करती है, वह सव पर मरकार के विरोध का आरोप लगाती है। सदस्यगण उसमें चाद-विवाद करते हैं, 'गवर्न मेन्ट की पालिसी', "इगलिश पालिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा में" सभी प्रकृ कर ले जाये जाते हैं।

छठे श्रद्ध में मूर्छिनावस्था में भारत पडा दृष्टिगोचर होता है। भारत भाग्य उमे उठाने क चेष्टा करता है "श्रवह चेति पकिर राखो किन जो कछु वनी यड़ाई।" यार-यार प्रयास करने पर जब वह नहीं जागता है, भारत-भाग्य दुखित हाकर कहता है जो जान ब्रुफ्तकर सोता है, उसे कौन जगा नकता है? वह भारत की किंदिवादिता, श्रव्यविष्यास श्रादि की कटु श्रालोचना करता है, भारत की नाडी देखता है, उमे ज्वर का प्रकोप है। दुखित भारत भाग्य श्राह्मधात कर मुक्ति प्राप्त करता है।

प्रस्तुत नाट्य भारतेन्द्र जी का दुलान्तक नाटक है। नाट्यकार ने तत्कालीन प्रवृत्तियों की कटु ग्रालोचना की है, जिनकी राजनैतिक प्राप्ति से उन्हें घोर ग्रस-न्तोष है, नाट्यकार व्यक्तिगत विचारों का उल्लेख करता नई। प्रतीत होता है नावनाग्रों में तटस्थता की ग्रामा प्रतीत होती हैं, परन्तु सम्पूर्ण कथानक समाजसुधार तथा देश की विगडती हुई दशा के सुधार की ग्रोर श्रवदय लिंचत करता है। नाटक म प्रयुक्त भ रत, भारतदुर्देंच, निर्लज्ञता, श्राशा, सत्यानाश, रोग, श्रालम्य, श्रम्थकार ग्रादि कल्पित पात्र प्रतीक स्थापन वृत्ति का परिचय देते हैं।

# मौलिक प्रहसन -

मारतीय नाट्य साहित्य में विदृष्क की परम्परा सस्कृत नाट्य साहित्य की देन हैं। रगमञ्जीय नाटकों में विनोद 'की सामग्री अत्यन्त आवश्यक आह है। नाटक में एकरसता तथा एकरपता से दर्शकों का मनोविनोट नहीं हो सकता। अत इस प्रवाह में परिवर्तन लाने के लिये तथा विशेषत करण रस के नाटकों में विषादयुक्त वोभित्न चित्तवृत्ति को हलका करने के ालये नाट्य में हास्य का समावेश लाने का यक्त किया जाता था। नाट्य पात्रों के अन्तर्गत विदृषक का भी प्राथमिक स्थान था, जो कि दर्शकों को अपने अभिनय से हांसाने का उद्योग करता था। हिन्दी नाटक साहित्य में प्रहसन इसी प्रेरणा से प्रेरित तथा संस्कृत नाट्य साहित्य से प्रभावित नाट्य म्यक कहा जा सकता है।

भारतेन्टु जी ने अपने मौलिक प्रहसनों में एक प्रकार का नवीन प्रयोग उप विश्वत किया है। प्रहसनों में हास्य की व्यञ्जना विद्वक के द्वारा नहीं उपस्थित की गई हैं, सम्पूर्ण प्रहमन व्यञ्ज रूपक हैं, तथा हास्य प्रधान व्यञ्ज रेखा चित्र हैं, जिनका मन्त य किसी व्यक्ति विशेष तथा समाज विशेष द्वारा किये हुये दूषित आचरणों पर आचेर हैं। सारे व्यग रूपकों में समाज सुधारवादी प्रेरणा निरतर कार्य करती हुई प्रनीत होती है। इन मौलिक व्यग रूपकों म क्रमश अधेर नगरी चौपट राजा, वैदिक हिंमा हिसा न भवति, विपस्य विषीमध्यम्, तथा प्रेम योगिनी हैं।

श्रियर नगरी प्रइसन में किसी राज्य के श्रव्यवस्थित शासन प्रवन्ध का व्यग चित्र है। जिस श्रियर नगरी का मूर्ख राजा है, वहाँ की व्यवस्था सुचार रूप से चल ही नहीं मकती, इस्रोलिए उक्त प्रहसन को "श्रियर नगरी चौपट्ट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाना नामकरण दिया गया है। प्रथम श्रद्ध में महन्त श्रपने दो शिष्यों के साथ भजन गाते हुये नगरी में प्रवेश करते दिखाई देते हैं। महन्त श्रपने शिष्य को भिका लाने का श्रादेश देता है, परन्तु श्रियक लोग न करने का भी निर्देश करता है।

दितीय श्रद्ध में बाजार का हदन उपस्थित किया गया है, जहाँ कबाव वाला, घासीराम, नारगी वाली, हलवाई, कुंजड़िन, चृरण वाला, मछली वाली श्रादि उपस्थित हैं, जो श्रपने श्रपने माल की प्रशसा में गाकर वेचते हैं, सभी का एक भाव है, सभी वस्तुएँ इस नगर में टके सेर हैं। शिष्य गीवर्धनदास साढे तीन सेर मिटाई लेकर चलता है।

तृतीय त्रङ्क में महन्त के सम्मुख शिष्य गोवर्धनदास मिठाई रखता है, त्रौर नगर की प्रशास करता है। महन्त भावी त्राशकात्रों से त्रातङ्कित उस नगर से तुरन्त चल देने की सलाह देता है। उसके कथनानुसार ऐमे देश में पल भर भी न टिकना चाहिये, जहाँ —

''सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास। ऐसे देश कुदेश मे, कबहुँ न कीजै बास"।

महत्त ग्रपने शिष्य नारायणदास के साथ चल देता है, गोववनदास गुरू की इच्छा ने विरुद्ध वहीं टिक जाता है।

चीय अद्भाग राज दरवार का दृश्य है। मद्यपी राजा सूर्यनखा के नाम से चौक जाता है। इमफ परचात् एक फरियादी आता है, जिसकी बकरी कल्लू विनये की दीवार गिरने म मर गई है। कमश कल्लू विनया, कारीगर, चूनेवाला, भिरती, क्साई गद्गिरा, तथा कोतवाल अपराधी क रूप में बुनाये जाते हैं। एक दूसरे पर दीव मटकर मुक्ति पात हैं, परन्तु कोतवाल धूम बाम से सवारी निकालने के कारण दोपी ठहराया जाता है, श्रीर फाँसी के हेतु लें जाया जाता है, परन्तु फाँसी का कन्दा यहा हो जाने के कारण किसी मोटे श्रादमी की खोज की जाती है।

पाँचवें ग्रद्ध में गोवर्धनदास को चार सिपाही पकड़ते हैं। मीटे होने के कारण उमे फाँसी के उपयुक्त समक्का जाता है। इस ग्राकिस्मक विपत्ति में वह बहुत करण कन्दन करता है, ग्रपने गुरू की शिक्षा का पुन स्मरण करता है।

छुठे ऋड़ में इमशान में गोवर्धनदास को आपित्त में मुक्ति दिलाने के निये गुरू जी उपस्थित हो जाते हैं। उपदेश के वहाने गुरू शिप्य के कान में कुछ कहता है। इसके बाद दोनों ही परस्पर फाँसी पर चढ़ने के लिये होड़ करने लगते हैं। उसी समय राजा, मन्त्री, तथा कोतवाल आ जाते हैं। राजा महन्त तथा गोवर्धनदाम के मरने के लिये इस होड़ के विषय में प्रश्न करता है। महन्त कहता है "इस समय ऐसी साइत है, कि जो मरेगा, सीधा वैक्क ठ जायेगा"। गुरू की इस बात से मन्त्री और कोतवाल में मरने के लिये होड़ हाने लगती है, राजा बीच में पड़ कर कहता है कि "राजा के आछत और कीन वैकुएठ जा सकता है, हमको फाँसी चढाओ, जरुटी जरुदी"। राजा फाँसी पर चढा दिया जाता है।

प्रस्तुत प्रहसन में एकमात्र उद्देश मूर्ख राजा की राज्य-व्यवस्था से लोगों को त्र्यवगत कराना है। इस प्रहसन की प्रेरणा में मत-भिन्नता है। तत्कालीन ग्रंग्रेजी-राज्य में फैली दुर्व्यवस्था का व्यग चित्र क रूप में उक्त प्रहसन को रखना उक्ति सगत नहीं है, जितना कि यायू वृजरत्नदास जी के शब्दों में यह प्रहसन निहार स्थित एक दुरा-चारी सामनत की ग्रालोचना में लिखा गया है। यह नाट्य प्रहसन नेशनल थियेटर म ग्रामिनेयार्थ एक ही दिन में लिखकर समाप्त कर दिया गया था।

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, शाकों की धर्म-व्यवस्था का व्यग रूपक है। पच-मकार को महाशक्ति के अर्पण समभ उसे हिंसा अथवा पाप न मानने वाले धर्मान्धा का रेखाचित्र उक्त रूपक में प्रहसन के आकार में दिया गया है।

प्रथम ग्रद्ध में रक्त रंजित राज-भवन में गृप्रराज, चीयदार, पुरोहित श्रीर मंत्री श्राकर वैठते हैं। मछली के स्वाद के सम्बन्ध म राजा द्वारा पूछे जाने पर पुरोहित वडी प्रशासा करता है। श्रृपि के वश में उत्पन्न बाहाण के मुख से मास की प्रशासा सुनकर राजा श्रादचर्य प्रगट करता है। इस पर पुरोहित श्रीर मन्त्री भागवत श्रीर मनुस्मृति के उद्धरण देकर वह सिद्ध करते हैं कि मास भन्नण में किसी प्रकार का दोप नहीं है। इसी समय एक वगाली सज्जन श्राकर 'पराशरीय स्मृति" के श्राधार पर विधवा विवाह का समर्थन करता है। पुरोहित भी वगाली महोदय के कथन का श्रनु-मोदन करते हैं।

दितीय श्रद्ध में राजा, मन्त्री, पुरोहित तथा मद्दाचार्य पूजायह में वैठे हैं, इसी समय वेदाती श्राते हैं, विदृषक उनसे पूँछता है, कि श्राप मासमज्ञी हैं, श्रयवा नहीं। वेचारे वेदाती उन समा में टेटी दृष्टि करके रह जाते हैं। महाचार्य जी मत्स्य का खाना मास मक्षण नहीं मानते इस पर वेदाती छीर वगाली में वैष्णव धर्म को लकर वादिववाद होने लगता है। इसी बीच शेंव छीर वैष्णव छा जाते हैं। वगाली महाशय शेंव छीर वैष्णव मतो को वेद के बाहर वताते हैं, शेंव इसका विरोध करते हैं, छौर कहते हैं कि वैष्णव तो मास खाते ही नहीं, शेंव में भी केवल नष्ट-बुद्धि पाणी ही मासाहार करते हैं। इसी समय गण्डकीटास के प्रवेश में बातचीत की धारा वदल जाती है छौर वैष्णव, शेंव तथा वेदान्ती छपने छनुकूल वातावरण न समभक्त उठकर चले जाते हैं।

तृतीय श्रद्ध में राजपथ पर पुरोहित माला पहिने टीका दिये श्रीर बोतल लिये हुये उन्मत्त सा श्राता है। वह मदिरापान तथा मास मन्नण का समर्थन करता है, श्रीर पीते पीते वेसुध होकर गिर पड़ता है। राजा मन्त्री से कहता है, "पुरोहित जी श्रानन्द में हैं" तत्पदचात् राजा श्रीर मन्त्री वैदिक हिंसा का सप्रमाण समर्थन करते हैं, श्रीर न्ययम् दोनो उन्मत्त हौकर नाचते हुये गाते हैं।

चतुर्थ श्रद्ध मे यमपुरी में यमराज के पास चित्रगुप्त खडे हुये हैं, श्रीर चार दूत राजा, पुरोहित, मन्त्री, गडकीदास, शैव श्रीर वैष्णवों को लेकर त्राते हैं। यमराज के समस्र इन सब का न्याय होता है। शैव श्रीर वैष्णवों को छोड़कर शेष सभी श्रपने दुष्कमों के परिणाम में बचने के लिये धर्म शास्त्रों में प्रमाण उद्भृत करते हैं। राजा कहता है "जो मास खाया वह देवता-पितृ को चडाकर खाया है, महाभारत का उदलेख करते हुये "श्राह्मणों ने श्रकाल के समय गोमास खाया था", मास भन्तण पाप नहीं स्वीकार करता है।

पुरोहित भी इसी प्रकार श्रपने पक्त में तर्क रखता है। मन्त्री चित्रगुप्त को घम देकर प्रचना चाहता है। गडकीदास का कथन है कि पाप-पुण्य जो करता है. वह मनुष्य ईन्चरी प्रेरणा से करता है, इसमें मनुष्य का क्या दोप है! यमराज चारों को नरक की यातना भोगने का टण्ड देता है, श्रौर शैव तथा वैष्ण्यों को उनभी भक्ति के कारण कैलाश श्रौर वैकुष्ठवास की श्राज्ञा दी जाती है।

प्रस्तुत प्रहसन मे हिन्दू जाति की सामाजिक कुप्रयात्रों के प्रति तीखे द्यग किये गये हैं। वन मनुष्य के हृदय में मास श्रोर मिदरा सेवन के प्रति श्राकष्ण उत्पन्न करता है, श्रौर श्रन्ततोगत्वा उसे विलासी बनाकर उसका लौकिक एव पार-लौकिक जीवन समूल नष्ट कर देता है। मानव मन इतना निर्वल है कि वह श्रपने दोप को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाता है। वह श्रपने पापा के श्रौचित्य के लिये शान्त्रा ने प्रमाणादि खोजने का प्रयत्न करता है।

नौ पृष्टों के भाग रूपक विषस्य विषमौषधम् में भारतेन्दु जी ने ऐतिहासिक

( १११ )

घटनात्रों की योजना की **है।** भएटा चार्य विपाद युक्त सास लेकर निम्नांकित दोहा। पढता है —

> परनारी पैनी छुरी, ताहिन लाश्रो श्रङ्ग। र रायन हू को सिर गयो, परनारी के सङ्ग ।

इसके परचात् वह मरहठों के राज्य के सम्यन्य म कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख भी करता है। लेखक ने भएडाचार्य द्वारा क्हाई गई वार्ता के लिये प्रमाण भी उप-स्थित किये हैं।

सन् १८७० ई० में मब्हारराय ( यडौदा नरेश ) की शासनाधिकार प्राप्त हुआ । कहा जाता है कि गायकवाड़ के शासन की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामों की भयकरता को देखकर यडौदा के रेजीडेन्ट कर्न ल रोवर्ट फेयर ने वहाँ की चिन्तनीय अवस्था का समाचार सरकार के पास मेज दिया । यह भी कहा जाता है कि रेजीडेन्ट के इस कार्य से असन्तुष्ट होकर शासक द्वारा उन्हें विष देने के लिये भी उपाय किये गये । भारतीय सरकार ने मब्हारराव के शासन की अव्यवस्था की जाँच के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की । जिसके परिणाम-स्वरूप सन् १८७५ ई० में राजा को गद्दी त्याग करनी पड़ी। उनके स्थान पर सयाजीराव को शासनाधिकार दिया गया। प्रस्तुत रचना में इस घटना का उब्लेख होने के कारण इसको विवस्य विषमीषधम् नामकरण दिया गया है ।

प्रारम्भ मे नाटककार ने भएडाचार्य द्वारा स्त्री के प्रमाव का उल्लेख करते हुये कहा है :—

"पुरुष जनन के मोहन को विधि यत्र थिचित्र वनायों है। काम अनल लावन्य सुजल वल जाको विरचि चलायों है। कमर कमानी वार तार सो सुन्दर ताहि सजायों है। धरम घडी अरु रेलहु सो विद यह सबके मन भायों है।"

नाट्यकार ने शासक को विषय वाधना में लिप्त विशित किया है। शासन शिथिलवा, विलासिता तथा पारस्परिक फूट ने भारत में अप्रेजों के पैर मजबूत किये हैं।

"धन्य है ईश्वर । सन् १५६६ में जो लोग सौदागरी करने आये थे, वे आज स्वतन्त्र राजाओं को यो दूध की मक्खी बना देते हैं।" नाट्यकार ने आये जी शाकन की सुव्यवस्था की सगहना की है। वह भारत की कल्याण कामना करता हुआ निम्न लिखिन मरत वाक्य भी उपस्थित करता है :—

> "परितय परधन देखिन, नृपगन चित्त चलावें। गाय दूध वहु देहिं, मेघ सुभ जल वरसावे। हरि-पट मे रित होई, न दुखकोऊ कह व्यापें। अगरेजन का राज ईस, इत थिरकरि थापे।'

अति पय चलें सज्जन सबै सुखी होहिं तजि दुष्ट भय, किव जानी थिर रस सों रहे, भारत की नित होइ जय।

नियमानुसार माण की इस रचना में एक ही श्रद्ध है, श्रीर एक ही पात्र सम कुछ कह डालना है। रगमच गर पात्र उगस्थित होकर श्राकाश की स्रोर देखकर प्रश्न करता है, श्रीर स्वयम् उत्तर भी देता है। इस प्रकार के कथोपकथन को श्राकाश मासित कहते हैं।

च्यपूर्ण मौलिक नाटक -

प्रेम-योगिनी नाटिका भारतेन्दु जी का काशी जीवन का अपूर्ण "व्यग चित्र" है। पहले अक के चार गर्भा क से अधिक इसके आगे की रचना प्रस्तुत नहीं की जा सकी। नाट्यकार ने प्रथम गर्भांकों में रामचन्द्र के रूप मे अपने जीवन की यक्तम भाकी दी है। भारतेन्द्र जी का जीवन काव्य और सगीतमय था। वे विनोदी एव रिषक थे। उनका सदैव दरवार लगा रहता था। इनके समाज में कुछ ऐमें प्राणी थे, जिन्हें इनकी यह दिनचर्या रूचिकर न थी, इसलिये माखनदास तथा छुम्मू जी के कथोपकथन में व्यग्योक्ति विचार वारा का आमास सा मिलता है।

माखनदास — ''यस, रात दिन हाहा, ठी ठी, बहुत मवा दुई चार कवित्त यनाय लिहिन यस होय चुका।''

छुम्मू - ''कियत्त तो डनके वापौ बनावत रहे। — कियत्त बनाना कुछ ऋपने लोगन का काम थोरै हय।''

माखनदास— "उन्हें तो ऐसी सेखी है कि सारा जमाना मूरल है, स्रोर में पड़ित। थोडा सा कुछ पट वढ लिहिन है।"

बालमुकुन्द श्रौर मल जी की वार्ता से उनके विलासमय जीवन के सम्बन्ध में लोगों की विचारधारा का परिचय मिलता है। वनदास श्रौर विनतादास के कथोपकथन से गोसाई लोगों की स्त्री विषयक श्रासक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। रामचन्द्र के कथन से श्रानरेरी मजिस्ट्रेटो पर किये गये व्यग में उनकी दशा का परिचय मिलता है।

दूसरे गर्मांक मे दलाल, गगापुत्र, दूकानदार, मडारिये ग्रीर भूरीसिंह दिखाई देते हैं। इनकी दिनचर्म में काशी के निठल्ले, ग्रक्मर्पय तथा लफ्गों के जीवन का परिचय प्राप्त होता है। परदेशी के गीत में काशी के मनुष्यों ग्रीर उनकी दिनचर्या का बड़ा ही दयनीय चित्र खीचा गया है।

तृतीय गर्मांक में मुगलसराय स्टेशन का एक दृश्य उपस्थित किया गया है। एक परदेशी पड़ित के पूछने पर काशी निवासी सुधाकर जी काशी महात्म्य विग्ति करते हैं। उस वर्णन में भोगोलिक स्थिति, वार्मिक एव सामाजिक स्थिति, प्रसिद्ध धार्मिक स्थान, शिद्धा-केन्द्र तथा लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों का वर्णन स्ना जाता है।

चौथे गर्मांक में बुमुक्ति पडित, गण-पडित, रामभट, गोपाल शास्त्री, माधव शास्त्री ग्रादि के कथोपकथन में काशी के पंडितों की दैनिक-चर्या तथा मनोनृत्ति का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त होता है।

प्रस्तुत नाटक में नाट्यकार ने प्रस्तावना के रूप में सूत्रधार द्वारा श्रापने जीवन की करुणा का रहस्य खोला है। ऐसा प्रतीत होता है कि नाटककार प्रेमयोगिनी के रचना-काल में श्रापने जीवन से श्रात्यधिक व्ययित था। निम्नपद में उसकी सारी करुणा उमड़ी सी पड़ती है।

> 'कहैंगे सवै ही नैन नीर मरि भरि पीछे, प्यारे हरिचद की कहानी रहि जायगी।"

पौराणिक आख्यायिकों में वट सावित्री की कथा लोक-प्रचलित है। सावित्री त्या सत्यवान के श्राख्यान को लेकर भारतेन्द्र जी ने एक गीत रूपक लिखने का पयास किया, जिसे वृह पूरा न कर सके। उसका शेषाश वा॰ राधाकृष्णदास ने पूरा किया। कथानक का मूल आख्यायिका से विलग स्वरूप है। वस्तु व्यापार में नाटककार-ने नवीन शैली का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम तुग्लता-वेष्ठित एक टीले पर वैठी हुई, तीन ऋग्मराओं में से दो पातिव्रत धर्म की प्रशासा में गायन करती हैं, तथा अन्त -में तीसरी ऋतु-पति के श्रागमन से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन का वर्णन करती है। द्वितीय, श्रद्ध में लता-मरहप में पैठा सत्यवान विचारमग्न है श्रोर विगत जीवन के सुख श्रीर यतंमान के दु ल को सोचकर पीड़ित होता है, माता पिता की समुचित सेवा न कर सकने के कारण ग्रत्यन्त नुद्ध है। इसी समय सावित्री त्रपनी सिखयों के साथ प्रवेश करती है। संखियाँ मधुकरी, सुरवाला तथा लवन्नी गाती हुई फूल चुनती हैं। सत्य-वान की श्राकर्षक मूर्ति देखकर प्रणाम करती हैं। सत्यवान उनसे श्रातिथ्य स्वीकार करने की विनय करता है, इस पर माता पिता की आज्ञा लेकर किसी दिन आमत्रण स्वीकार करने का वचन देकर चली जाती हैं। तृतीय श्रञ्ज में जयंती नगर के गृही-द्यान में सावित्री सत्यवान के ध्यान में मग्न प्रदर्शित की गई है। सखियाँ उसका ध्यान भग करने का प्रयत्न करती हैं। माता पिता के आदेश से वह सत्यवान के प्रति विराग उत्पन्न कराना चाहती हैं, किन्तु विफल होती हैं।

चौथे दृश्य में सुमत्तेन अपने आश्रम में बैठे हैं। सुमत्तेन अपनी निर्वनता पर दुखी हैं। पुत्र की श्रव्यायु उनकी महान चिंता का कारण है। नारद जी आकर उनकी शका का समाधान करते हैं और उनके पुत्र सत्यवान का विचाह अश्वपित की कन्या सावित्री से करने का आग्रह करते हैं। सुमत्मेन नारद की श्राङ्का मान लेता है।

इस अपूर्ण कथानक का जितना भी रूप मारतेन्दु जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे नाट्यकार की रुचि का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। नाटकीयता के।साथ साथ प्रेम और पातिव्रत सम्बन्धी उत्कृष्ट मारतीय आदर्श उपस्थित किया गया है। कथावस्तु के साथ साथ संगीत प्रवाह अधिक सुन्दर है, नाट्यकार ने निज की रचनाओं के साथ साथ रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि देव के छदों का भी उपयोग किया है।

बाबू रावाकृष्णदास द्वारा पूर्ति किये गये पाँचवें दृश्य में वनदेवी तथा वनदेवता आते हैं और सावित्री सत्यवान के निवास से वन की शोभा-वृद्धि की सूचना देते हैं। छुठे दृश्य में सावित्री तथा सत्यवान का प्रेमालाप होता है, सत्यवान लकड़ी लेने जाता है और उसके अनन्तर अपशकुन होने से घवड़ाकर सावित्री उसे खोजने निकलती है। साववें दृश्य में मूर्श्वित सत्यवान को पाकर सावित्री उसका उपचार करती है। यमदूत आते हैं, परन्तु पातित्रत के तेज से डर कर चले जाते हैं। फिर यमराज स्वयम् आते हैं। सावित्री के सतीत्व पर प्रसन्न होकर कई घर देते हैं, अन्त में उन्हें सत्यवान के प्राण पुन वापस कर देने को बाध्य होना पड़ता है। सत्यवान मूर्छित अवस्था से जागकर अपना स्वप्न बताता है, फिर दोनो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सत्यवान अपने प्राण बचने का कारण सावित्री को जानकर सती के पातित्रत की महिमा की बड़ाई करता है। अन्त में नारद जी आकर दोनों को आशीर्वाद देते हैं।

वस्तुत उपरोक्त कथन में नाटको का वर्गीकरण (अनूदित, रूपातरित तथा मीलिक) तथा सामान्य परिचय दिया गया है। प्रत्येक वर्ग का विशद् विवेचन अभिम अध्यायों में पृथक पृथक रूप में प्रस्तुत है।

### सप्तम-अध्याय

व्यायोग, कप्र मजरी तथा मुद्रा राज्ञ्स को संस्कृत नाट्य साहित्य से श्रन्दित किया था। रत्नावलो की भूमिका में नाट्यकार ने स्वय स्वीकार किया है कि 'शकुन्तला

भारतेन्दु जी ने क्रमश. रत्नावली नाटिका, पाखएड विडवन, धन जय विजय

भारतेन्द्र के अनुदित नाटकों की विवेचना :-

के सिवाय और सर नाटकों में रत्नावली नाटिका बहुन अच्छी और पढने वालों को श्रानन्द देने वालों है, इस हेतु से मैंने पिढले इसी नाटिका का लर्जुमा किया है।" इसके पूर्व ही कुँवर लक्ष्मणिसंह द्वारा श्रामिज्ञान शाकुन्तल का श्रनुवाद किया जा चुका था। यह सर्वप्रथम नाटक था, जिसने हिन्दी नाट्य साहित्य में भाषा के स्वरूप का मान-दएड स्थापित किया था। भारतेन्द्र जी हिन्दी नाट्यसाहित्य के माधागत स्वरूप को स्थायी बनाना चाहते थे, अतः कुछ सस्कृत नाट्याख्यायिकाओं को श्रनुवाद करने की प्रेरणा से प्रेरित होकर उपर्यु क स्पकों का श्रनुवाद प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम मार-तेन्द्र जी ने रत्वावली नाटिका का श्रनुवाद किया है। यद्यपि नाटिका का श्रनुवाद श्रपूर्ण उपलब्ध है, फिर भी प्रस्तावना तथा विक्कभक के श्रनुवाद में श्रापकी मीलिक रुचिका परिचय प्राप्त होता है। नाटककार मूल में किये हुए शृगार व्यंजक भक्ति प्रवाह से श्रिधक प्रभावित सा प्रतीत होता है। नान्दी के तीनों क्लोकों में पार्वती तथा शिव के स्वरूप वर्णन का उत्कृष्ट श्रनुवाद नाटककार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। रूपक विधान

किया है, जो उनकी सर्वोत्कृष्ट मौतिक कृतियों में मानी जाती है।

मारतेन्दु जा ने पाखएड विडम्बना प्रतोक रूपक में मिनत के परे सभी साधनाश्रों में पाखएड व्यापार का समावेश बताया है। यह श्री कृष्ण मिन्न रचित प्रवोध
चन्दोदय नाटक के तृतीय श्रक का उत्कृष्ट श्रनुवाद है। मिक्त के साथ श्रद्धा का सामजस्य
किया गया है। विष्णु पद में नाट्यकार की व्यक्तिमत श्रद्धा भी है। मारतेन्दु जी
ने उक्त नाटक के श्रनुवाद में समर्पण के सदेश में इस पर प्रकाश डाला है-

में नाटिका के स्वरूप तथा लाक्षिक भावना से वह श्रधिक श्राकृत्ट सा प्रतीत होता है। मौलिक कृतियों में भी नाट्यकार ने नाटिका किपकु विधान में चन्द्रावली का निर्माण

१ स्री प्राया चतुरका लिखता भियात्मिका विह्तायां। प्रवृत्त गीत पठ्या रित सम्भोगात्यिका चैष ॥ ६२ । २३१, भरत नाट्यशास्त्र काभोपचार युक्ता प्रसाधन कोध सयुता चापि । नायक दृती चापि देवी सम्बन्धा नाटिका ह्योपा ॥ ६३॥ " अन्तभविगता ह्योपाभाव योठमयोरिप । अय दशैतानि रूपाणि इत्युदितानि तु । ६४ ॥ (अथ नाटिका) भरत नाट्य-शारत्र

"भला इससे पाखरड का विडम्बन क्या होना है ? यहा तो तुम्हारे सिया सभी पाखरड है, क्या हिन्दू क्या जैन ? क्योंकि मैं पूछता हूँ कि बिना तुमको पाये मन की प्रवृत्ति ही क्यों है, तुम्हें छोड़कर मेरे जान सभा भूठे हैं, चाहे ईश्वर हो चाहे ब्रह्म चाहे वेद हो, चाहे इजील"।

भारतेन्दु जी श्रपनी विचारधारा के श्रमकूल ही विष्णु-भिनत परम्परा की पुष्टि की ग्रोर श्राकुछ हुये हैं। श्रन्य सिद्धान्तों की छुन्नवेशी साधना का ग्राधार भाग-लिप्सा है । निर्वाण के व्यामोह में मानव अनैतिक श्राचरण करता है, श्रीर उन्हीं भोगों क द्वारा निर्वाण सख कल्पना म विमोर रहता है। साधना के आडम्बर विवान की ब्राइ म पालएडरत विभिन्न सिद्धान्तवादी साधन साधना को मोग सम्बल बना-कर विभ्रम में डाल देते हैं। उनका मूल प्रयोजन पीछे रह जाता है, उनका साधन ही साध्य बन जाता है, श्रीर साध्य उसपाखरड व्यापार का परोच्च साधन प्रतीक व्यजना में सहज ग्रालोचन व्यापारों का उल्लेखन भारतेन्द्र जी को ग्राधिक प्रिय है। मौलिक नाटको म जहाँ ग्रापने अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा की श्रनिव्यक्ति की है, वहाँ धार्मिक मावना ग्रीर लक्ष्य का श्रनुधरण उक्त पद्धति का किया है। भारतेन्द्र जी सुधारवादी कलाकार थे. ऋत उक्त धार्मिक विवेचन में ऋत्य सिद्धान्ती की खोखली नीति की बड़ी ही कद त्रालीचना की है। यद्यपि वैष्णव होने के नाते भक्ति परम्परा की श्रेन्ठता का समर्थन किया है। वैज्याव मक्ति का समर्थन करने वाला "प्रवोध चन्द्रो-दय" का उक्त कथानक नाटककार की व्यक्तिगत श्रमिरुचि का सहज ज्ञान उपस्थित कर देता है। नाटककार का मतव्य कलिकाल के प्रमाव से जीवन में सतोगुण का श्रमाय तथा रजोगुण श्रौर तमोगुण का प्राधान्य है। धर्मावलम्बी विभिन्न वादो के विवाद म फ व कर यथार्थ को भूल जाता है। लोकरजनकारी सिद्धान्तों तथा श्राचरणों को न अपनाकर आडम्बर विधान की ओर अधिक आकृष्ट होता है। उक्त लाक्तिएक प्रतीक विचारों द्वारा पाखरड की विडम्पना की गई है, अन्नत: इसी मूल प्रयोजन से प्रेरित नाटककार ने उक्त अनुवाद को मापागत करने के लिये खेखनी उठाई थी।

धन अय विजय व्यायोग महाकि काचन के धन अय विजय का अनुवाद है। व्यायोग में गद्य तथा पद्य मिश्रित सवाद उपास्थत किये गये हैं। सवादों में पद्य का प्रयोग अधिकता से किया गया है। नाटककार का मतव्य रूपकों में स्थत पदावली प्रयोग करने का निर्देश करना रहा है।

नाट्य के श्रीतिम भरत वाक्य में उक्त वक्तव्य की एक रूप रेखा भालकती दिखाइ देती है —

"कजरी टुमरिन सों मोरि मुख सत कविता सव कोऊ कहै। हिय भोग वती सम गुप्त हरि प्रेम धार नितही वहै॥" सम्भवतः श्रपने समय की कविता की हीन दशा देखकर श्रीर सस्कृत के "किव सूचिपु सानुरागा" शब्दों की व्यनि से प्रभावित नाट्यकार ने हिन्दी नाट्य साहित्य के सामने प्रस्तुत व्यायोग के श्रनुवाद को नवीन प्रयोग के रूप में उपस्थित किया है। इसीलिये नाटककार श्राशीर्वाद रूप में चाहता है कि कजरी श्रीर दुमरी के रूप में बहने वाजी श्रपिष्कृत काव्य-धारा सच्चे काव्य की श्रोर प्रवाहित होकर वेगवर्ता हो। नाटककार ने विभिन्न मूल प्रन्यों का श्रनुवाद भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से किया है, प्रत्येक में निज की मौलिक योजना का स्वरूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

समर्पण के अन्तर्गत नाटककार अपने विशिष्ट मतव्य को लेकर अपने इन्ट को नाट्य समर्पण करना चाहता है, जो निम्न भावों से स्पष्ट हैं:—

"निश्चय ही इस ग्रथ में तुम बड़े प्रसन्न होगे, क्योंकि श्रच्छे लोग अपनी कीत्ति से यदकर अपने जन की कीत्ति से सतुष्ट होते हैं। इस हेतु इस होली के आरभ के त्योहार माधी-पूर्णिमा में है धनजय और निधनजय के मित्र ! यह धन जय विजय तुम्हें समर्पित है, स्वीकार करो।"

कृष्ण-भक्त नाटककार गोविन्द के भक्त श्रौर सखा धन जन श्रर्थात् श्रज्न की व्याख्या करना चाहता है। प्रस्तुत कथानक में व्यायोग के नाट्य-विधान को पूर्ण-रूपेण निभाया गया है। इसमें पद्य का वाहुत्य है श्रौर एक ही दिन की घटना का उल्लेख नाटकीय शैली में हुआ है। भारतेन्द्र जी व्यायोग की श्रवतारणा हिन्दी नाट्य साहित्य के सामने प्रस्तुत करना चाहते थे। श्रनुवाद की सफलता सराहनीय है।

कर्पूर यज्ञरी सहक का अनुवाद राजशेखर के प्राकृत भाषा में रचित कर्पूर मजरी से किया गया है। मारतेन्द्र जी ने सहक के पूर्व कथन में, सूत्रधार तथा पारि-पार्क्वक के सलाप द्वारा उक्त अनुवाद का मूल प्रयोजन स्पष्ट किया है।

- · 'स्त्रधार ठीक है, सट्टक में यदापि विष्कंभक प्रवेशक नहीं होते तो भी यह नाटकों में अञ्छा होता है (सोचकर) तो भला किन ने इसकी संस्कृत ही में क्यों न बनाया, प्राकृत में क्यों बनाया?
  - पारिपार्श्वक :— श्रापने क्या यह नही सुना है !
     जा में रस कछु होत है, पटत ताहि सब कोय ।
     बात श्रन्टी चाहिये, भाषा कोऊ होय ।!

\_7

ĩ

श्रीर फिर--

कठिन सस्कृत ऋति मधुर भाषा सरस सुनाय। पुरुप नारि ऋतर सरिस इनमे भीच लखाय॥"

मारतेन्दु जी शृंगार प्रधान सट्टक की हास्य व्यजना से श्रधिक प्रमावित हुये।

श्रत. उपर्युक्त शब्दों में श्रामी माव-धारा की श्रिमित्यक्ति की है । सरल कथानक तथा श्रम् में सम्पूर्ण प्राकृत सहक की श्रीर श्राकृष्ट हो श्रपने श्रमुवाद द्वारा उसकी उत्कृष्टता का हिन्दी नाट्य-साहित्य को परिचय दिया है। हास्य के प्रयोगो में सकेतात्मक लच्चणा का विनिवेश नाट्यकार के चमत्कार प्रदर्शन की मनोवृत्ति का उद्घाटन करता है। विद्षुक तथा विचच्चणा के कथोपकथन में हास्य प्रणाली में श्रश्लीलत्व न श्राने देना नाट्यकार का नवीन प्रयोग है। जिस प्रकार विद्षुक के विचच्चणा के प्रति कहे गये सवाद से ध्वनित होता है—' बक बक किये जायगी तो तेरा दाहिना श्रीर वाया युधिष्ठिर का बड़ा माई (कर्ण-कान) उखाड़ लेंगे।"

नाट्यकार की मनोवृत्ति मे श्रलकारमयी माधा के प्रयोग की प्रेरणा तथा सौम्य शृगार प्रियता की श्रोर विशेष श्राकर्षण का भाव सम्पूर्ण श्रनुवाद में प्रस्तुत है। प्रसगानुसार रीति कालीन कवियों के छुदों का प्रयोग रस-मय शृगारिक श्रमि-व्यजना का द्योतक है। कभी कभी नाट्य के सजग व्यापारों के साथ साथ भी भार-तेन्दु जी शृगारिक रस मय ऊहा-पोह में सलग्न दिखाई पहते हैं। उक्त स्थान तथा वर्णमय चित्रों में उनकी व्यक्तिगत श्रभिरुचि का समावेश पाया जाता है।

विशाखदत्त रचित ''मुद्रा राज्यस'' सरकृत नाट्य साहित्य मे विशेष ख्याति-प्राप्त नाट्य है। भारतेन्दु जी ने उक्त नाटक के अनुवाद में यत्र तत्र परिवर्तन तथा परिवर्द्धन किया है। परन्तु इसकी मीलिकता का विशेष ध्यान रक्खा है। इस-लिये स्वामायिकता की रज्ञा का पूर्ण प्रयत्न सवत्र परिलक्ति होता है। नादी पाठ के अनन्तर सूत्रधार का निम्न कथन नाट्यानुवाद के विशेष आकर्षण के मतन्य को प्रकट करता है।

"स्त्रघार — सच है, जो सभा काव्य के गुण और दोष को सन भाति सम-भती है, उसके सामने खेलने में मेरा भी चित्त सन्तुष्ट होता है—

> उपजें श्राछे खेत में, मृरखहू के धान। सधन होन मैं धानके चहिय न गुनी किसान।"

मुद्रा राक्त में शास्त्रीयनाट्य-विधान के अनुसार नाटक के रुम्पूर्ण अवयव विद्यमान हैं। सर्वप्रथम नाट्य में मगलाचरण हैं, जिसमें प्रथम नादी कवि कर्यना प्रस्त हैं, तथा अन्य तीन दलोंकों का मूल नाटक के संस्कृत मगलाचरण का सुन्दर अनुवाद किया गया है। इसमें गद्य के स्थान पर गद्य तथा पद्य के स्थान में पद्या-नुवाद का सुन्दर सामजस्य है। भूमिका में अनुवादक ने "पूर्व कथा" के नाम ने नाटक की ऐतिहासिक पृठ-भूमि भी दे दी है। पूर्व कथा बड़े ही खोंजपूर्ण प्रयत्न ने लिखी गई है। भारतेन्द्र जी का उक्त अनुवाद ऐतिहासिक अध्ययन की अभि रूचि का चोतक है। ऐतिहासिक घटनात्रों के घात प्रतिघात का निदर्शन भारतेन्दु जी के त्रानुवाद में बहुत सुन्दर है। माषा इतनी सुष्ठ है कि पढ़ने से मौलिक नाटक का त्रानन्द प्राप्त होता है।

विवाद ग्रस्त ऐतिहासिक तथ्य निरूपणों की स्पष्ट समीक्षा उपसहार में दे दी गई है। मारतेन्द्र जी का मूल मन्तव्य ऐतिहासिक कथनों को खोजपूर्ण प्रमाणों सहित प्रकाश में लाना था। उपसहार में स्वतन्त्र गीतों की योजना से नाट्यकार का मन्तव्य नाटक के कार्य व्यापार में घटनाञ्चों के घात-प्रतिघात से उत्पन्न शिथिलता में नवीन ज्ञाकर्षण का समावेश करना है। मुद्राराक्ष्म हिन्दी गद्य की व्यञ्जना-शक्ति श्रौर नाटककार के गद्य परिमार्जन का नवीन प्रयोग कहा जा सकता है। वस्तुतः नाटककार का मूल प्रयोजन केवल ऐतिहासिक तथ्य निरूपण की स्रमिक्चि ही न थी, प्रत्युत नाटकीय गद्य के घरातल की सुदृढ नीव प्रदान करने की सफल योजना भी कही जा सकती है, जिसके श्राधार पर हिन्दी नाट्य साहित्य का सुदृढ प्रासाट बना हुश्रा है।

सम्पूर्ण नाट्य रूपकों की अवतारणा अनुवादक की व्यक्तिगत अमिरुचि का समावेश विभिन्न दृष्टिकोणों में विद्यमान है, जैसा कि पृथक पृथक रूपकों के अन्वेषण में उपस्थित किया गया है। उच्चकोटि के अनुवादक होने के नाते मारतेन्द्र जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का विनिवेश प्रस्तुत करने का प्रत्येक अनुवाद में प्रयास किया है। मूल नाटकों के परिवर्तन तथा परिवर्द्धन में व्यक्तिगत अभिरुचि का समावेश यत्र तत्र दिखाई देता है, मूल भावों की रज्ञा करने के लिये और नाटक के वातावरण को बनाये रखने के लिये यदि उन्हें कभी अपने अतिरिक्त किसी अन्य किव के छदों की आवश्यकता दिखाई दी, तो उन्होंने उनका उपयोग करने में कोई संकोच नहीं किया। कर्पूर मंजरी में पद्माकर तथा देव के सवैयों को उपयुक्त स्थान देकर रूपक का चोंदर्यवर्धन किया है।

ऊपर हमने प्रासिगक रूप से मारतेन्द्र की उन प्रेरणाओं का उल्लेख किया है, जो उन्हें इन नाटकों का अनुवाद करने में मिली थीं, परन्तु उन प्रासिगक प्रेरणाओं के अतिरिक्त अनुवाद के कुछ सामान्य हेतु मी परिलक्षित होते हैं। भारतेन्द्र जी सस्कृत साहित्य की सुन्दर कृतियों को हिन्दी में अनूदित करके हिन्दी साहित्य का नड़ार समृद्ध करना चाहते थे। सस्कृत नाट्य साहित्य विशाल और वहुमुखी है, इसमें एक ओर जहाँ विषय और जीवन सेन्न की हिन्द से विस्तार और नानात्व है, वहीं नाट्य प्रकार या शैली की दृष्टि से भी बड़ी विविधता और अनेक रूपता है। उदाहरणार्थ— विषय की दृष्टि से जहाँ एक ओर ऐतिहासिक नाटक, पौराखिक वृत्तोपजीवी नाटक, प्रेमास्थान आश्रित नाटक, सामाजिक कथाश्रित उद्देश्य प्रधान या व्यग्यात्मक शैली के नाटक मिलते हैं, तो शैली की दृष्टि से अटारह प्रकार के रूपक उपरूपकों की

परम्परा विद्यमान है। मारतेन्दु जी ने शैली श्रौर विषय दोनों ही की दृष्टियों से विविधता पूर्ण श्रौर सुन्दर नमूने हिन्दी साहित्य के सम्मुख रक्खे हैं। एक श्रोर तो उन्होंने सुद्रा-राज्ञस जैसा विश्वद राज्ञनेतिक श्रौर बौद्धिक चमत्कार पूर्ण नाटक श्रनुवाद के लिये चुना, जो कदाचित सस्कृत की गद्यात्मक या यथार्थवादी नाट्य शैली का एक उत्तम उदाहरण है, दूसरी श्रोर उन्होंने रत्नावली जैसी प्रेम प्रधान श्रौर काव्यात्मक नाटिका की भी श्रवतारणा करने की चेष्टा की। श्रन्दित नाटकों का सामाजिक जीवन के उन्नयन में उपयोग एक विशेष गुण है। इन विविध श्रन्दित नाटकों से मारतेन्दु के मौलिक नाटकों को भी प्रेरणा मिली श्रौर उन्होंने श्रपनी नाट्यशैली में इनका यथेष्ट उपयोग किया, उदाहरणार्थ रत्नावली की भूमिका पर उन्होंने चन्द्रा वली नाटिका की रचना की।

सस्कृत, प्राकृत श्रीर हिन्दी भाषा पर उनका पूर्ण श्रिधिकार था, यह मूल तथा श्रनुवादों दोनों के श्रवलोकन से सहज ही जाना जा सकता है। श्रनुवादों मे मूल के भावों का सुन्दरता के साथ निर्वाह किया गया है। भारतेन्दु की विचारघारा से रंगच्य है कि प्राचीन संस्कृत तथा काव्य परम्परा का नवीत्थान तभी सम्भव हो सकता है जब कि जन-समाज के सम्मुख साहित्य के रूप में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किये जाय। अपने अतीत के आदर्श ही वर्तमान अवस्था में लुप्तप्राय उत्कर्ष को नवीन चेतना प्रदान करेंगे। इसलिये उन्होंने चुन चुनकर ऐसे नाटकों का स्रनुवाद किया, जो काव्य के दृष्टि से उत्कृष्ट हो स्रौर सुरूचिपूर्ण हों। नाटककार स्रपने विषय के चयन में सदेर सावधान रहा है, जनता की तत्कालीन अभिकृति में समूल परि-वर्तन करना नितान्त ऋसम्मव था। जन-ऋभिरुचि का ध्यान रखते हुये परिष्कार की ख्रोर ख्रयसर होते गये। मुद्रा राच्चस राजनैतिक घटनाचक लेकर चलता है, कथावस्तु का प्रवाह, घटनाओं के घात प्रतिधात संघर्ष में ऐतिहासिक तथ्य निरू-पण में नाट्यकार के एक ही साथ कई मतव्यों की योजना निहित दिखाई देती है। यनजय विजय में महाभारत के पौराणिक भ्राख्यान में वीर-रस के उत्कृष्ट . स्थल को लेकर रोचक बनाने का सफल प्रयास नाट्यकार द्वारा किया गया है। वीर काव्य की त्रोर त्राकृष्ट जनता को वीरत्व की रंगमचीय छुटा दिखाने के प्रयोजन से उक्त ग्रनुवाद की रचना की गई है। पाखरड विडवन रूपक में भारतीय दार्शनिक विचारवारा में वार्भिकता का समावेश सुन्दर है। कपूर मजरी सहक मे शृगार प्रवान मनीवृत्तियो का बाहुरव है, राज-दरवार में विदूषको की परम्परा श्रीर राजा की दिनचर्या का सुन्दर चित्रण है। रखावली नाटिका में विष्क्रमक में सृगार मृलक सरस अभिज्यजना है। उपरोक्त सभी भावनात्रों में अनुवादक का जन रुचि र्का ग्रोर निरोप ध्वान पाते 🧗 । भारतेन्दु जी ने ग्रपने ग्रनुवादों म जन-साधारण की श्रमिद्य के श्रमुकुल रूपक प्रस्तुत कर लोक प्रियता प्राप्त की है।

## रत्नावली नाटिका :--

स्रव हम इन अन्दित नाटको की साहित्यिक विशेषताओं का कुछ विस्तार से उत्लेख करेंगे, जिनसे प्रभावित हो कर भारतेन्द्र ने इनका अनुवाद किया था। रतावली नाटिका के मूल रचिषता श्री हर्ष (६०६ से ६४६ ई०) कहें गये हैं। थानेक्वर के राजा हर्ष के काल में संस्कृत साहित्य अपनी चरम विकास की सीमा पर था। हर्ष स्वय किय तथा विद्या-प्रेमी था, उसके प्रश्रय में महाकिव वाण मट के सहस्य प्रतिभाशाली साहित्यकार उत्पन्न हुये। आचार्य मट के काव्य प्रकाश में रतावली नाटिका हर्ष के आश्रित धावक की लिखी बताई गई है। "श्री हर्पा देधविका दी नामि वधनम्" का उल्लेख प्राप्त है। अपने आश्रय दाता के नाम पर उक्त प्रन्थ को लिखकर प्रकाशित किया गया है। कुछ उल्लेखों में महाकिव वाण की कृति वताई जाती है, परन्तु महाकिव श्री हर्प की गुलता पर सश्य करना असगत है, क्योंकि हर्ष की विद्वता के अनेक प्रसशात्मक प्रमाण उपस्थित हैं।

मधुसूदन की भाव बोधिनी 'में रत्नावली का हुए रचित होना प्रमाणित किया गया है। श्री हुए रचित तीन उत्कृष्ट गचनायें संस्कृत साहित्य में उसकी ख्याति वृद्धि में सहा-यक हुई हैं। प्रियदाशिका, रत्नावली तथा नागानन्द जिसमें प्रथम दो नाटिका हैं, श्रीर श्रीतम नाटक है। तीनों कृतियाँ संस्कृत नाट्य-साहिय की श्रानृठी कृतियाँ हैं। रत्ना-वाली नाटिका की कथा कल्पना प्रसूत है, परन्तु श्री हुए ने समकालीन सास्कृतिक-व्यवस्था का उल्लेख वड़ी सुन्दरता से किया है। वत्सराज तथा रत्नावली के प्रयाय वर्णन तथा महारानी के गत्यावरोध तथा स्त्रार्थ ललना का स्त्रत में पति की इच्छात्रों पर श्रात्मसमर्पण् की कथा को वड़े ही रोचक वस्तु व्यापार में दिया गया है। नाटिका में चार श्रद्ध हैं। घटना निर्वाह में नाट्यकार के समकालीन सामाजिक वातावरण की रुपरेखा मिलती है।

भारतेन्दु जी ने उक्त कथानक की रोचकता से त्राकृष्ट होकर नाटिका का त्रमुवाद किया। परन्तु नादी प्रस्तावना तथा विष्क्रमक के श्रितिरिक्त नाटिका का श्रन्य भाग त्रप्राप्य है। जितना भी श्रनृदित हो सका है, वह उनकी श्रमुवाद कुशलता का प्रत्यक्त प्रमाण है। तीनो नादी क्लोको का नापानुवाद तथा मृल क्लोको को उधी

<sup>ै</sup> मालवराजो ज्जयिनीराज धानिकस्य कवि-जन मूर्वन्यस्य रहावत्यारय नाटिक -कर्तु नेहाराज श्री हर्णस्य सम्यौ महाकवि पीरस्त्यौ वाख मय्रा वास्तो । तयोर्मध्ये मय्रा मह रवज्ररो वाख भट कादम्बरा प्रथकतो तस्य जामाता।" (मूल रहावर्लो की भूमिका) १८ सहया ५

प्रकार रखा गया है। सूत्रधार के कथन में मूल में भी श्री हर्प की प्रशसा में एक क्लोक है।

'श्री ह्योनिपुण कवि. परिषद्ध्येषा गुण ग्राहिणी, ल के हारिच वत्सराज चरित नाट्ये चदचा वयम् चस्त्वे के कम पीह वाछित फल प्राप्ते पर्द किं पुनर्मद्राग्यो पच यादप समुद्ति सर्वो गुणानागण ।'

भारतेन्दु जी ने मूल के श्रमुवाद में पूर्ण रूपेण भावों की श्रम्वतारणा दें दी है।

"श्री हर्ष सो ऋति निपुन किय यह समा-जन गुण को धरै।
जग वत्सराज-चित्र मनहर हम लिलत लीला करें॥
इस सबन सो जह होय एकहु मिलिहिं मन बाछित घने।
यह उदय मेरे माग्य को जह सफल गुन गन हैं बने॥१॥
नदो तथा सूत्रधार के सवाद का कम प्रवाह मूल के घटना प्रवाह के समानान्तर चलता
सा प्रतीत होता है।

मूल तथा अनुवाद के उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे अनुवादों की सफ-लता का यथेष्ट प्रमाण मिलता है।

## ( मूल उद्धरण )

नटी — अञ्जउत, इस्राम्हि । स्राण वेदु अञ्थो कोणिस्रो स्रोचिट्टी स्रदृति । ग्रथार — स्रार्य, रत्नावली दर्शन समुत्सुकोऽय राजलोक । तद्गृह्मता नेपथ्यम् । नटी — (सोद्वेगम् ) अञ्जउत्त, णिव्चिन्तोदाणि सि तुमम् । ताकी सण्ण व्यासि ।

> महमन्द्रमा त्राए उर्ण एकक जेल्बदुहिदा। सावितुण किं चिदेसन्तरे ादरेणा कह एत्व दूर देसिट्ड देगा जामा तुणा सहमे शिण्गहण भिव स्सदित्ति इमाए चिन्ताए ग्रप्पा विण मे पिंड मादि किं उराणिच्चद वाम्।

सूत्रवार —श्रार्ये । दूरस्थनेत्यलमुद्धेगेन द्वीपादन्यस्यादपि मध्यादपि जलनिवेर्दिशो श्रप्यन्तात । श्रनीय स्मादित घटयाते विधिरमिमतममिमुखी भूत ॥६॥ ﴿ श्रनुवाद )

नर्टी - प्राण्नाय में ग्राई हूं। कहिए ग्राज कौन सी लीला करनी है ।

सूत्रधार — प्यारी। इन राजा लोगों की रत्नावली देखने की वड़ी इच्छा है, सो तुम जाकर नेपथ्य के सब साज को सम्हालो।

नटी :— (चिन्ता से लम्बी गाँध लेकर) प्राण्यनाथ। श्राप इस वेला निश्चित हो, श्राप क्यों न नाचोगे। मुक्त श्रमागिन की तो एक ही कन्या है। उसे भी श्रापने दूसरे देश में देने को कहा है। ऐसे दूर रहने वाले वर से उसका व्याह कैसे होगा, इस योच में मुक्ते श्रपने देह की भी सुध नहीं है। नाचना कैसा।

सूत्र :- प्यारी । वर दूर देश में है, इस वात की कुछ चिन्ता न करो, क्यों कि ।

जो विधना श्रनुक्ल तौ दीपन सो सब लाय, । सागर मधि

दिग ग्रत सो तुरतिह देत मिलाय।

पद्म के स्थान पर पद्म तथा गद्म के स्थान पर गत्मानुवाद की सफल योजना प्रस्तुत की गई है। प्रस्तावना तथा विष्क्रभक में प्रस्तुत सवादों में कथा-वस्तु की भलक मिल जाती है। विष्क्रभक विषय प्रवेश की सूचना है। अपूर्ण नाटिका होने के कारण इसमें चिर्चों का समावेश नहीं हुआ है। अत चिर्चा तथा पात्रों का विवेचन नितान्त असम्भव सा प्रतीत होता है। नादी प्रस्तावना तथा विष्क्रभक में पूर्ण कथावस्तु का विकास नहीं पाया जाता। यह वेवल प्रारमिक रूपरेखा है। अत. कथावस्तु चिर्च, और रस के आधार पर इसका मूल्याकन नहीं किया जा सकता है।

#### पाखरह विहम्बना

पाखरड विडम्बन श्री कृष्ण मिश्र रचित प्रयोध चन्द्रोद्य के तृतीय श्रद्ध का असुवाद है। रूपक में प्रतीक कराना को लेकर कथित विद्वान्तवादियों के पाखरडरत कार्यों की निन्दा की गई है। साल्विक श्रद्धा तथा वर्म का भक्ति में ही समावेश पाया जाता है। विष्णु भक्ति के महत्व को वढ़ाना नाट्यकार का श्रामिषाय है। प्रवोध चन्द्रो- दय के प्रथम दो श्रद्धों में वनाया गया है कि विवेक की प्रवलता देखकर मोह श्रपने साथी दम्भ के साथ काशी नगरी में श्रपना प्रभुत्व जमाने श्राता है। वर्म श्रीर श्रद्धा में भेट डालने के लिए मिथ्या हिंद्य को भेजता है। मोह शान्ति को पकड़ना चाहता है।

शान्ति अपनी माता श्रद्धा को दूँदती करुणा के साथ आती है, और आत्म-हत्या करने को उद्यत होती है, परन्तु करुणा उसे ऐसा करने से रोकती है, इसी अय-सर पर दिगम्बर जैन, बीद तथा सोम सिद्धान्त के मानने वाले पात्र आते हैं। वे सब अपने मत का प्रतिपादन करते हैं। अन्त में सोम पानकर कपालिक के चेले हो जाते हैं। जब उन्हें ज्ञान होता है कि श्रद्धा तथा धर्म तो विष्णु भक्ति के पास हैं तो वे उन्हें खींचने का प्रयत्न करते हैं।

प्रवीध चन्द्रोदय प्रतीक कत्यना के आधार पर रचा गया रूपक है। अतर उसमें न तो ऐतिहासिक कथानक का समावेश हैं, और न पौराणिक तथ्य गाथा का आमास मिलता है। नाट्यकार ने मनोवैज्ञानिक सज्ञाओं को लेकर उनका श्रात्म-विक्ले- पण सा किया है। अन्दित अवतारणा में यथास्थान गद्य तथा पद्य है। भारतेन्द्र जी ने यथासम्भव अनुवाद में मूल के प्रयोजन को यथाविधि रखने का प्रयास किया है। सवादों में रगमचीय गरिमा है, जो नाटक के स्थायी मान को बढ़ाती है। पात्रों में प्रतीक मावना का व्यापार कार्य करता है। शान्ति, कहणा श्रद्धा मनो-विकारों के प्रतीक पात्र के रूप में उपस्थित किये गए हैं।

मूल तथा श्रनुवादित नाटक के उद्धरणों मे परिवर्तन वेवल नाट्य प्रवाह तथा गीत प्रवाह का दृष्टि-भेद हैं। भारतेन्दु जी ने मूल के उक्त श्रङ्क को बिना नादी प्रस्ता-वना दिए ही उसी प्रकार ज्यों का त्यों श्रनृदित किया है। प्रबोध चन्द्रोदय के तृतीय श्रद्ध में शान्ति माँ को खोजती करुणा के साथ प्रवेश करती है।

"शान्ति—(सास्म्) मातः माताः, क्वासि । देहि मे प्रिय दर्शनम् । तत

मुक्तातंक कुरग कानन भुव शैलः स्खलद्वारय
पुर्यान्यायतनानि सतत तपो निष्ठादच वैखानसा ।

यस्या प्रीतिरमीषु सात्रभवती चर्ण्डालवेदमोदर ।

प्राप्ता गौः किपलेव जीवति कथ पाष्रण्डहस्त गता ॥ १॥

श्रथवाल जीवित सभावनया । यत

माम नालोप्य न स्नाति भुक्ते न पिवत्यप ।

न मया रहिता श्रद्धा मुहूर्तमिति जीविति ॥२॥

तद्धिना श्रद्धया मुहूर्तमिष शान्तेजीवित विद्यम्बनमेव । तत्स्य स्वक्रिंगः

स्वक्रिंगः

सर्वे चितायारचय । यावदिचरमेव हुताशन प्रवेशेन तस्या सहचरी

शान्ति—(सोच से) मेरी प्यारी माँ कहाँ है ! जब्दी मुफे ग्रपना मुखड़ा दिखा। हा ! जो वन में सरितान के तीर, जहाँ वहैं सीतल पीन सुहाई। देवन के घर में, ऋषि के घर में, जिन ग्रापुनी ग्रायु विताई॥ सज्जन के चित में जो रही, हिय में जिन पुन्य की वेलि चढाई। सो परी जाय पखडिन के कर, गाय ज्यों वाविके राखें कसाई॥

भवामि"।

श्रव में जी के क्या करूँ भी १ क्योंकि

मम देखे विन न्हाय नहिं; नहिं पिये, नहिं खाय। मो विन प्रान न राखि है, प्यारी श्रद्धा माय॥

हा ! तो अब अद्धा माता के विना जीना तो दुख ही मोग करना है । सर्खा करुणा, तू मेरा सीच मत करियो, मैं तो आग में जल के अपनी मॉ के पास पहुँचूँगी। (रोती है)

शहान्ति - स्वांति, किंतु प्रतिकृते विधातारि न सभाव्यते । तथाहि -

> श्रा देवी जनकात्मजा दशमुखस्याची हरहे रत्त्वी नीता चैव रवातल मगवती वेदत्रयी दानवै । गन्वर्वस्य मदालचा च तनया पाताल केतुक्छला-देत्येन्द्रोग्राजहार हन्त विषमा वामा विवेव त्य ॥४॥ एव विधि विलचित मे तदिति चष्पधार्य । तद्भवतु । पाखरहा लये॰वेव तावदनुचशव ।

शान्ति—सखी, जब दैव फिर जाता है, तो क्या क्या नहीं होता, देख-श्री रघुनाथ की प्राण्-िप्रया मिथिलेश लला दससीस चही है वेद चुराय के दानव के गन भागे पताल न जाय कही है ॥ वाम मदालसा जो सुर लोक की सो छलिक खलदेत लही है ॥ जो विधि वाम भयो सजनी त्व जो जो करै सो अचर्ज नहीं है । तो चल अव पाखरड के घर में चल कर खोज करें।

उपर्युक्त पद्य श्रीर गद्य दोनों ही श्रमुवादों में नाटकीय सकेतों में श्रम्य भिन्नता है, परन्तु भाषागत भाष समानान्तर ही चलते प्रतीत होते हैं। मूल में दिगवर सिद्वात, च्रायाक तथा तमी गुणी श्रद्धा के संवादों में विशिष्ट प्रकार की भाषा का प्रयोग किय गया है, जो शुद्ध संस्कृत उच्चारणों से भिन्न है, श्रमुवादों में साम्य स्थापित करने के लिए उक्त भाषा का श्रमुवाद या तो राजस्थानी शब्दोचारण में मिलता है या फिर तोतली भाषा में जिसमें भाषागत शुद्ध शब्दों के उच्चारण को विकृत कर देने का श्रमिप्राय है।

शान्त, करणा तथा श्रद्धा श्रादि पात्रों में प्रतीक शैली का थीग है। प्रयोध चन्द्रोदय में प्रयम तथा दितीय श्रद्ध में भी महामोह, श्रहकार, काम, रित, दम्भ, लोम, कोघ तथा मिथ्या दृष्टि श्रादि पात्रों के श्रिमनय में मन स्थित का मनोवैत्रा- निक श्रद्धारोप किया गया है। नाटककार ने श्रद्धा में शान्ति का सामंजस्य तथा नहाँ मिक श्रीर धर्म हैं, वहाँ श्रद्धा का होना नितात श्रावश्यक है—इन मनोवैज्ञानिक ज्यापारों का स्थोग स्थामायिक रूप से किया है। करुणा शान्ति को वल देने वाली

श्रथवा उत्साहवर्धनी सहचरी के रूप में प्रस्तुत है। मनोवैज्ञानिक गुणों के श्राधारभूत स्वाभाविक कहा जा सकता है। विपरीत सिद्धात के श्रनुयायी पात्रों की विचारधारा में श्रद्धा का समावेश नहीं है, वहाँ मोह का श्राकर्षण है, श्रत श्रवने मार्ग तथा सिद्धान की पुष्टि के लिये बलपूर्वक श्रद्धा तथा भक्ति को खींचा जाता है। एक ही श्रक का रूपक होने के कारण इस रूपक का इतना ही विवेचन पर्याप्त होगा।

महाकिव काचन कृत धनजय विजय व्यायोग का भारतेन्दु जी ने छन् १८७३ ई० में अनुवाद किया। नाटक का कथानक महाभारत के विराट पर्व से लिया गया है। पाएडवों के अज्ञातवास-काल में राजा विराट की नगरी में जब दुर्योधन उनकी गायों को हर कर ले गया था, तब राजकुमार उत्तर अर्जुन की सहायता से अपने पशुचन को वापस लाने में सफल हुये थे। उक्त कथानक का महाभारत' के विराट पर्व में इस प्रकार का उल्लेख है कि वैशम्पायन कुमार उत्तर तथा अर्जुन का युद्ध-स्थल की ओर कौरवों से अपनी गाये लाने को प्रस्तुत होने का वर्णन करते हैं। उत्तर विराट-शत्रु समूह को देखकर मय-त्रस्त हो जाता है। अज्ञातवासी अर्जुन अपना गाएडीव लेकर उसे उत्साहित करता है। उसे केवल सारथी के रूप में अपने साथ रहने को प्रेरित करता है। इसी कथावस्तु को सविस्तार मूल के आधार पर मारतेन्दु जी ने निम्न प्रकार से अन्दित किया है। प्रारम्भ में अर्जुन और विराट के अमात्य की बातचीत होती है। अपात्य अर्जुन की वीरता की प्रशसा करता है, अर्जुन अमात्य की बातचीत होती है। अपात्य अर्जुन की वीरता की प्रशसा करता है, अर्जुन अमात्य को नगर मे जाकर गो-हरण से व्याकुल नगर-निवासियों को वीरज देने के लिए भेज देते हैं। गायें दूर न निकल जायें, इस लिए अर्जुन कुमार को घोड़ों को तीव गित से हाँकने का आदेश देते हैं।

युद्ध के समय आने वाले विद्याधर, प्रतिहारी, तथा इन्द्र का उल्लेख पौराणिक रचनाओं में नहीं प्राप्त होता, मूल में नाट्यगत रोचकता बट्टा देने के कारण इनका

ैउत्तरं सारिंग कृत्वा शर्माकृत्वा प्रदक्षिणम् । श्रायुव सर्वमादाय प्रयपे पाराडवर्षमः । १। ध्वज सिंह रयात् तस्माद्दयनीय महारय । प्रिणयाय शमी मूले प्रायादुत्तरसारिय । २। ४६।६४-

+ + +

ततस्ते जवना धुर्या जानुक्या मगमन्महीम् । उत्तरश्चापि सन्त्रस्तो रथोपस्य उपाविशत् । ध सस्याप्य चारवान्कौन्तेय समुद्यम्य च रश्मिभि । उत्तरं चारिप्वज्य समारवासयदर्जुन ॥१०॥ ४६।६४

+ + +

( श्री महाभारते विराट पर्वाण गो श्रहण पर्वाण उत्तरगोश्रहे औत्पातिको नाम पट-चत्वारिको अन्याय ॥४६)

वैशम्पायन खवाच

प्रयोग किया गया है। भारतेन्दु जी ने अनुवाद में मूल के कथानक तथा सवादों को दृष्टि में रखकर ही अनुवाद किया है। यह अनुवाद प्रामाणिक अनुवाद कहा जा सकता है। गद्य के स्थान पर पद्य तथा पद्य के स्थान पर पद्यानुवाद बहुत उत्कृष्ट है। मून में किय काचन ने कई प्रकार के छदों का प्रयोग किया है, परन्तु भारतेन्दु जी के अनूदित पद्य की शैली में एक सत्ता है। मूल में नादी के तीन ख्लोक हैं, परन्तु अनुवादक ने केवल पहिला दलोक संस्कृत में देकर सूत्रधार के प्रवेश से अपना अनुवाद आरम्म किया है। नाटक के अन्य स्थल मूल के अनुसार ही हैं। केवल अन्त में कार्य व्यापार की समाप्ति में महाराज के पूँछने पर "किते भूय. प्रियमुवकरोमि" के प्रत्युत्तर में अर्जुन का निम्न कथन है।

तथा पीदमस्तु,

सौजन्यामृतसिन्धवः परहितप्रारम्भवीर वता, वाचाला पर वर्णने निज गुणालापे च मौन वता । ग्रापत्स्वप्यवि लुप्त धैर्य निचया सम्पत्स्वनुत्सेकिनो, माभुवन्तन्न वक्रनिगत विषम्लानाननाः सज्जनाः ॥८६॥

ऋपिच

सारस्वत स्फरतु चेतिष सत्कवीना, चतुर्भवन्तु कृतिनो गत मत्सराश्च । भूयाश्च सन्तु कवि स्किपु सानुरागाः, सन्यज्य मण्डल कवि प्रस्यानुरागम् । ६०॥

उपरोक्त क्लोको का श्रमुवाद मारतेन्दु जी द्वारा निम्न रूप से प्रस्तुत किया गया है।

"विराट—श्रीर भी में श्राका कुछ प्रिय कर सकता हूं! श्रर्जुन— श्रव इससे वटकर क्या होगा ! शत्रु सुजीवन सो लहीं करन सहित रनजीत। गाय फेरि लाए सवै पायो तुम सो मीत॥ लहीं वध्रू सुत-हित मयो सुख श्रज्ञात निवास। तौ श्रव का नहिं हम लह्यो ताकी राखे श्रास॥ तो भी यह भरत वाक्य सत्य हो —

राज वर्ग मद छोड़ि निपुन विद्या में होई ।

ग्रालस मूरखतादि तर्जे भारत सब कोई ॥

पिंडत गन पर कृति लखि के मित दोप लगावें ॥

छुटे राजकर, मेघ समै पै जल बरसावें ॥

कजरी दुमरो सो मोरि मुख, सत कविता सब कोउ कहे ।

दिय मोगवती सम गुप्त हरि-प्रेम घार नित ही बहै ॥

श्चन्त में मूल का ८६ वा क्लोक ज्यों का त्यों दे दिया गया है। भारतेन्द्र जी ने उक्त क्लाक को क्रमानुसार श्चनुवाद करने में सतर्कता दिखाई है. परन्तु पद्यानुवाद की विभिन्न कोटियों का श्चनुसरण नहीं कर सके। काव्य के विभिन्न भेदों को न लेकर छु'पय का प्रयोग श्चिकता से पाया जाता है, सम्भव है काव्य के परिष्कार हेतु उक्त नाटक में नवीन प्रयोग हो। क्योंकि श्चन्त के कथन से ध्वनित होता है कि भारतेन्द्र जी काव्यगत सहकारों का परिष्कार चाहते हैं।

धनजय के ऋधिकाश सवाद पद्य में हैं, उक्त सवादों में रगमचीय ऋभिनेय उपयोगिता का नितानत ऋभाव है।। ऋभिनय की दृष्टि से कयानक के दृश्य ध्यापार रगमचीय योजना के अनुपयुक्त से प्रतीत होते हैं। सवादों में प्रौढता का ऋभाव खटकता है। नाटक में नेपध्य कथन की मरमार सी दिखाई देती है। रगमचीय दृष्टि से प्रस्तुत नाटक भारतेन्दु जी का ऋसफल प्रयास कहा जा सकता है। नेपध्य कथनों में लम्बे लम्बे कथोपकथन नाट्य ऋभिनेयता के सौन्दर्य का हास करते प्रतीत होते हैं। गय तथा पद्य सवादों में रण की कोरी ललकार के अलावा प्रौढ और सरस अभिन्यजना नहीं दिखाई देती। नीचे के कुछ उद्यरणों में सवादगत कथित विकार का स्पटीकरण हो जाता है।

(इन्द्र, विद्याघर श्रीर प्रतिहारी श्राते हैं)
इन्द्र—(श्राश्चर्य से)
वातहु सो भगरै वली तो निवलन भय होय।
तो यह दास्त युद्ध लखि, क्यों न हरै जिय खोय।।
एक रथी इक श्रोर उत वली रथी समुदाय।
तीहू सुत तू धन्य श्रार इकलो देत भनाय।।

वित्या • — देव यह बालक यदा ढीठ है। इन्द्र — क्यों न हो। राजा का लड़का है।

दु॰ - स्त । ब्राह्मणों की भाति इस'कोरी वकवाद से फल क्या है ! यह पृथ्वी ऊँची नीची है, इसमें तुम श्रव समान पृथ्वी पर रय ले चलो। अ०— जो कुरुराज की इच्छा (दोनों रथ जाते हैं) विद्या०—(त्र्युन का रथ देखकर) देव ! तुव सुत-रथ-हय खुर वढी, समय धूरि नभ जौन। त्रुरि-त्रुरनी मथन त्रुगिनि-धूम-लेख सी तौन॥

इन्द्र— क्यों न हो तुम महाकवि हो।

विद्या - देव । देखिए अर्जुन के पास पहुँचते ही कैसा कोलाहल पड़ गया, देखिये-

> हय हिनहिनात श्रनेक गत सर खाइ घोर चिकारहीं। बहु वजहिं बाजे मारु धरु धुनि दपिट वीर उचारहीं॥ टकार धनु की होत घटा वजहिं सर सचारहीं। सुनि सबद रन को बरन पति सुर-वधू तन सिंगारही॥

प्रति॰—देव। वेवल कोलाहल ही नहीं हुआ, वरन् आपके पुत्र के उधर जाते ही सब लोग लड़ने को भी एक सग उठ दौड़े। देव, देखिए अर्जुन ने कान तक खींच-खींच कर जो बान चलाये हैं, उनसे कीरव सेना में किसी के आग-भग हो गए हैं, किसी के धनुष दो दुकड़े हो गये हैं, किसी के सिर कट गये हैं, किसी की आँखें फूट गई हैं, किसी की सुजा टूट गई है, किसी की छाती घायल हो रही है।

इन्द्र— (हर्ष से) वाह वेटा । श्रव ले लिया है ।

पद्य में काव्यगत चमत्कार माननीय है, प्रत्नु रगमचीय दृष्टि से अभिनेय उप-योगिता बढ़ाने वाले गुणों की न्यूनता अवश्य खटकती है। गद्य सवाद भी निम्न स्तर का सा प्रतीत होता है। कौतुक करने वाले नटों की सी 'वाह वाह' तथा 'क्यों न हो' ललकार आदि की भरमार गद्यगत सवादों में मिलती है। न तो सवादों में गाभीर्य की गहनता है, श्रीर न वह मनोरजन का ही कार्य करते हैं। नाट्यगत आये हुये पद्य यदि सवादों की दृष्टि से न देखे जायँ, तो उनमें काव्य सौन्दर्य अवश्य आँका जा सकता है।

मूल नाटक के श्रनुसार पात्र चयन भी कमबद्ध है। घटना प्रवाह के श्रनुसार पात्र यथास्थान उपयुक्त प्रतीत होते हैं। प्रारम्भ में ही श्रामात्य श्रीर श्रर्जुन के कथो-पकथन में नाटकीय मूल प्रयोजन का प्रकाश मिल जाता है। कुमार उत्तर द्वारा कार्य ज्यापार को श्रागे बढ़ाने में सहायता मिलती है। इन्द्र, विद्याधर तथा प्रतिहारी के कथोपकथन में सम्पूर्ण युद्धस्थल के कार्यकलाप का झान होता है। दुर्योधन प्रति नायक का सा कार्य करता है। विराट, मीम, धर्मराज कार्य-सिद्धि में योग देते हैं। नाटकीय पात्रों के चयन में मूल के श्रनुसार ही उपयुक्त पात्रों को यथास्थान रखा गया है।

तो भी यह भरत वाक्य सत्य हो —

राज वर्ग मद छोड़ि निपुन विद्या में होई ।

ग्रालस मृरखतादि तर्जे भारत सब कोई ॥

पिंडत गन पर कृति लखि के मित दोप लगावें ॥

छुटे राजकर, मेध समै पै जल बरसावें ॥

कजरी दुमरी सो मीरि मुख, सत कविता सब कोड कहें ।

हिय मोगवती सम ग्रुप्त हरि-प्रेम धार नित ही वहें ॥

श्चन्त में मूल का ८६ वा श्लोक ज्यों का त्यों दे दिया गया है। भारतेन्दु जी ने उक्त रूपक को कमानुक्षार श्चनुवाद करने में सतर्कता दिखाई है परन्तु पद्यानुवाद की विभिन्न कोटियों का श्चनुसरण नहीं कर सके। काव्य के विभिन्न भेदों को न लेकर छ'पय का प्रयोग श्चिकता से पाया जाता है, सम्भव है काव्य के परिष्कार हेतु उक्त नाटक में नवीन प्रयोग हो। क्योंकि श्चन्त के कथन से ध्वनित होता है कि भारतेन्दु जी काव्यगत सस्कारों का परिष्कार चाहते हैं।

वनजय के ऋषिकाश संवाद पद्य में हैं, उक्त सवादों में रगमचीय श्रभिनेय उपयोगिता का नितानत अभाव है।। अभिनय की दृष्टि से कथानक के दृश्य ध्यापार रगमचीय योजना के अनुपयुक्त से प्रतीत होते हैं। सवादों में प्रौढता का अभाव खट-कता है। नाटक में नेपथ्य कथन की मरमार सी दिखाई देती है। रगमचीय दृष्टि से , प्रस्तुत नाटक भारतेन्दु जी का असफल प्रयास कहा जा सकता है। नेपथ्य कथनों में लम्बे लम्बे कथोपकथन नाट्य अभिनेयता के सौन्दर्य का हास करते प्रतीत होते हैं। गय तथा पद्य सवादों में रण की कोरी ललकार के अलावा प्रौड और सरस अभि-ध्यजना नहीं दिखाई देती। नीचे के कुछ उडरणों में सवादगत कथित विकार का स्पष्टीकरण हो जाता है।

(इन्द्र, विद्यावर और प्रतिहारी आते हैं)
इन्द्र—(आदचर्य से)
वातहु सों भगरे वली तो निवलन भय होय।
तो यह दास्त युद्ध लिख, क्यों न डरै जिय खोय।।
एक रथी इक श्रोर उत वली रथी समुदाय।
तोहू सुत न् धन्य अरि इकलों देत भनाय।।
+

विद्या • — देव यह बालक बड़ा ढीठ है। इन्द्र — क्यों न हो। राजा का लड़का है।

दु॰ - स्त । त्राक्षणों की भाति इस कोरी वकवाद से फल क्या है। यह पृथ्वी ऊँची नीची है, इसमे तुम अत्र समान पृथ्वी पर रथ ले चलो। अ०— जो कुरुराज की इच्छा (दोनों रथ जाते हैं) विद्याः — (श्रर्जुन का रथ देखकर) देव ! तुव सुत-रथ-हय खुर बढी, समय धूरि नभ जौन। श्ररि श्ररनी मथन श्रगिनि-धूम-लेख सी तौन॥

इन्द्र— क्यों न हो तुम महाकवि हो।

विद्या - देव। देखिए अर्जुन के पास पहुँचते ही कैसा कोलाहल पड़ गया, देखिये-

इय हिनिहिनात श्रनेक गत सर खाइ घोर चिकारहीं। बहु वजहिं बाजे मारु घर धुनि दपिट वीर उचारहीं।। टकार घनु की होत घटा वजहिं सर संचारहीं। सुनि सबद रन को बरन पति सुर-वधू तन सिंगारहीं।।

प्रति॰—देव। वेवल कोलाहल ही नहीं हुआ, वरन् आपके पुत्र के उधर जाते ही सव लोग लड़ने को भी एक सग उठ दौड़े। देव, देखिए अर्जुन ने कान तक खींच-खींच कर जो बान चलाये हैं, उनसे कौरव सेना में किसी के अग-भग हो गए हैं, किसी के घनुष दो उकड़े हो गये हैं, किसी के सिर कट गये हैं, किसी की आँखें फूट गई हैं, किसी की भुजा टूट गई है, किसी की छाती घायल हो रही है।

इन्द्र— (हर्ष से) वाह वेटा । ग्रव ले निया है ।
+

पद्य में काव्यगत चमत्कार माननीय है, प्रस्तु रगमचीय दृष्टि से श्रिमिनेय ठप-योगिता बढाने वाले गुणों की न्यूनता श्रवश्य खटकती है। गद्य सवाद भी निम्न स्तर का सा प्रतीत होता है। कौतुक करने वाले नटों की सी 'वाह वाह' तथा 'क्यों न हो' खलकार श्रादि की भरमार गद्यगत सवादों में मिलती है। न तो सवादों में गाभीर्य की गहनता है, श्रीर न वह मनोरजन का ही कार्य करते हैं। नाट्यगत श्राये हुये पद्य यदि संवादों की दृष्टि से न देखे जाय, तो उनमें काव्य सौन्दर्य श्रवश्य श्रांका जा सकता है।

मूल नाटक के अनुसार पात्र चयन भी कमबद्ध है। घटना प्रवाह के अनुसार पात्र यथास्यान उपयुक्त प्रतीत होते हैं। प्रारम्भ में ही आमात्य और अर्जुन के कथो-पकथन में नाटकीय मूल प्रयोजन का प्रकाश मिल जाता है। कुमार उत्तर द्वारा कार्य व्यापार को आगे वढाने में सहायता मिलती है। इन्द्र, विद्याधर तथा प्रतिहारी के कथोपकथन में सम्पूर्ण युद्धस्थल के कार्यकलाप का ज्ञान होता है। दुर्योधन प्रति नायक का सा कार्य करता है। विराट, भीम, धर्मराज कार्य-सिद्धि में योग देते हैं। नाटकीय पात्रों के चयन में मूल के अनुसार ही उपयुक्त पात्रों को यथास्थान रखा गया है।

व्यायोग के लक्षों के अनुसार कथा वस्तु की आधार शिला पौराणिक है धीरोद्धत नायक है, तथा पुरुष पात्रों का बाहुल्य है, स्त्री पात्र का नितान्त अभाव है, युद्ध आदि हश्यों का वर्णन है, युद्ध का कारण स्त्री नहीं है। स्वपक में गर्भाकों का अभाव है तथा वह एकाकी रूपक है। सम्पूर्ण रूपक एक ही दिन की घटना प्रतीत होता है तथा इसमें केवल नायक को ही महत्त्व दिया गया है। इसमें शृङ्गार अथवा हास्य रस की योजना नहीं है।

श्रमिनय की दृष्टि से दो रंगमचों की आवश्यकता प्रतीत होती है, एक तो युद्ध के स्थल के दृश्य के लिये श्रीर दूसरा इन्द्र, विद्याधर तथा प्रतिहारी के कथोय-कथन के लिये, जो नाटकीय दृष्टिकोण से श्रमगत प्रतीत होता है। इसमें चतुष्पदी नान्दी का प्रयोग किया गया है। यह नान्दी नाट्य शास्त्र के श्राधार पर उत्तम कोटि में नहीं मानी जाती है। नान्दी पाठ के उपरान्त स्त्रधार पात काल श्रीर शरद श्रुद्ध के सम्बन्ध में गीत गाता है। वह नेपथ्य से लाये हुये मनुष्य से चिट्ठी लेकर पढता है तथा रगमडन नामक नट से वार्तालाप करता है। स्त्रधार श्रीर नट के वार्तालाप तक के श्रश्य को पूर्व रग के श्रन्तर्गत माना जाता है।

प्रस्तावना में सूत्रधार द्वारा मुख्य पात्र का वर्णन किया गया है। नायक की प्रशासा में सूत्रधार द्वारा कहे गये निम्न पद प्रवर्तक प्रस्तावना के अन्तर्गक आते हैं।

+ + +

मायेन्द्र जाल बहुलोवर् पुरुषोत्थान भेड सयुक्त । देवासुर राजम भ्तयन्न नागाश्च पुरुषा.स्य. ॥ १९१२३३ षोटरा नायक वहुलः सात्वत्यारमिट वृत्ति सयुक्तः । कार्यो।टम प्रयलात कौर्नानाश्रय विरोपण । ६२ ॥ टिम लज्ञणिमन्युक्त मया समासेनलज्ञणानुगतम् । व्यायोगस्त तु लज्ज्यमत. पर सन्यवन्यामा । ६३ ॥ व्यायोगस्त विविधै कत्तव्य स्थातनायक शरीरः । श्रत्पस्त्रा जन युक्तरत्वे काहरूतरत्था चैव । ६४ ॥ (नाट्य-शास्त्र भरत-सुनि)

<sup>&#</sup>x27; १ स्थातेतिवृत्तो व्यायोगः स्नातोद्धत नराश्रयः । होनो गर्म विमर्शाभ्या दीप्ताः स्युटिमवद्रसा ॥६०।७५ श्रस्ता निमित्त सम्रामो ज्ञामदम्य जये यथा । एका हा चरितकाको व्यायोगो वहिभर्नरी ॥६५।७५

" "सत्य प्रतिज्ञा करन को, छिप्यो निशा श्रज्ञात । तेज पुंज श्रर्जुन सोई, रिन सो कटत लखात ॥"

वीज का उदय श्रर्जुन का विराट के श्रामात्य से वार्तालाप करने में होता है।

"जो श्रीषय खोजत रहे, मिले सु पग नल श्राह।
विना परिश्रम तिर्मि मिल्यो, कुरुपति श्रापुहि श्राह।।"

+ + + +

वहै मनोरथ फल सुफल, वहै महोत्सव हेत।
जो मानी निज रिपुन सो, श्रपुनो बदलो लेत॥

यहाँ ऋर्जुन की प्रतिशोध की भावना का उदय है, इस माव की प्रेरणा श्रत तक कार्य करती है। विना परिश्रम के लक्ष्य का मिल जाना पताका स्थान माना जायगा। विराट की गायों को छुड़ाकर लाना कार्य कहा जायेगा।

कार्य व्यापार की श्रवस्थायें निम्न प्रकार से आयोजित हैं: श्रर्जुन का श्रमात्य को नगरिनवासियों को धीरज देने का निर्देश कार्य व्यापार का श्रारम्भ माना जायेगा। श्रर्जुन का युद्धस्थल में उपस्थित योद्धाश्रों का परिचय कुमार उत्तर को देना तथा युद्धस्थल पर दुर्योधन की उपस्थित में यह कहना कि 'तो सब मनोरथ पूरे हुये।'' इसके उपरान्त श्रर्जुन तथा दुर्योधन का व्यग्यात्मक कथोपकथन चलता है। इन्द्र तथा विद्याधर में युद्ध के दृश्यों की चर्चा श्रादि का श्रश यत्न के श्रम्तगंत श्राता है। प्रतिहारी गगासुत द्वारा प्रयुक्त "श्राप्त-श्रस्त्र" देखकर भयत्रस्त हो जाता ई, विद्याधर उसे सात्वना देता है, कि विजय श्रर्जुन के पत्त की होगी। विद्याधर के कथनों में श्रर्जुन की निदिचत विजय कामना नियताप्ति स्थान है।

"नाक बोलावत बनु किये तिकया मृदै नैन। स्व श्रचेत सोई भए, सुरदा सी कर सैन॥"

फलागम में कयानक का वह श्रश रहता है, जिसमें कार्य की सिद्धि का श्राभास मिलता है।

विद्याधर— "शत्रु जीत निजमित्र को काज साधि सानन्द। पुरजन सो पूजित लखी पुर प्रविसत तुवनन्द।।

श्रजुंन- जो मो कह श्रानन्द भयो करि कौरव विनु सेस।
तुव तन को विनु घाव लिख तासो मोद विसेस॥"

कथानक के प्रारम्म से ही ऋर्य प्रकृतियों तथा कार्य-व्यापार अवस्थाओं के साय-साथ सिन्ध निर्वाह होता चला आया है। आरिमक बीज अवस्था में मुख सि

का समावेश है। युद्ध वर्णन के साथ-साथ प्रतिमुखसिंघ है, तथा फलागम के स्थान पर निर्वहण सिंघ है। व्यायोग एकाकी रूपक होने के कारण शेष की दो सिंघया गर्भ श्रीर विमर्ष का प्रयोग नहीं है।

चित्र चित्रण की दृष्टि से श्रर्जुन का ही चरित्र पाठकों के सामने विवेचनार्थ श्राता है। श्रर्जन धीरोद्धात नायक है। पाण्डवों श्रीर कौरवों में परम्परा से वैर चला श्रा रहा है। कौरवों की कुटिल नीति श्रीर दुर्मावना के ही कारण पाएडवों को श्रक्षात वास सहना पड़ा था। श्रर्जुन पाण्डवों के साथ किये गये समस्त श्रपमानों के प्रति सजग हैं। प्रतिशोध की श्रिश्र उसके हृदय में प्रज्ज्विलत है। उसके निम्न वचनों में कथन का ययार्थ स्पष्ट व्यन्तित होता है।

"वहै मनोरथ फल सुफल वहै महोत्सव हेत। जो मानी निज रिपुन सो ख्रपनो बदलो लेत॥" नाटक का प्रतिनायक दुर्योंबन उसे देखते ही कुद्ध होकर व्यग कटान्स करता है।

> "बहु दुख सिंह बनवास करि जीवन से श्रकुलाय। मरन हेतु श्रायो इतै इकलो गरच बढाय॥"

्चित्र नायक धीर तथा प्रधान्त है, यह व्यगात्मक क्याच् से तिनक भी विच-लित नहीं होता है, उस व्यग का बड़ी ही धीरता तथा निर्भोक्ता से प्रतिउत्तर देता है।

> ''इक्ले ही बल कृष्ण लखत भगिनी हरि छीनी। श्ररजुन की रन नाहिं नई इक्ली गति लीनी॥'

त्रर्जुन घीरोद्धात, वीर तथा प्रशान्त नायक है। नाटक की प्रस्तावना सूत्र से अन्त तक अर्जुन कथानक के कार्य व्यापार में अप्रयणी रहता है। कुमार उत्तर का चित्रण जिज्ञास वाचाल तथा वाल चापत्य को लिये हुये वीर युवक का सा है। श्रमात्य आज्ञाकारी अनुचर है। विराट तथा धर्मराज एक ही कोटि केपात्र हैं। इन्द्र, विद्याधर तथा प्रतिहारी नायक के सहायक पात्रों में हैं। प्रतिनायक दुर्याधन में दम्म की मात्रा अधिक है। इसमें खलनायक के से सभी गुण विद्यमान हैं।

सम्पूर्ण व्यायोग में एक ही रस की प्रधानता है, रूपक का प्रधान रस वीर है। युद्ध के दृश्य तथा संवादों का वातावरण वीर रस प्रधान है। सात्वती वृत्ति का प्रयोग किया गया है।

कर्पूर मजरी सटक श्री राजशेखर के प्राकृत सट्टक कर्पूर मजरी से सवत् १६३३ में भारतेन्दु जी द्वारा अनृदित किया गया। यद्यपि उक्त सट्टक का संस्कृत अनुवाद प॰ वासुदेव मट द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। परन्तु भारतेन्दु जी ने मूल प्राकृत के ही रूपक का अनुवाद किया है। सटक का निर्माण कल्पित प्रेमाख्यान के आधार पर है, इसमें न तो कोई ऐतिहासिक प्रमाण है, श्रौर न पौराणिक कथानक से प्रेरणा प्राप्त की गई है। प्रेमाख्यान में तात्रिक चमत्कारवादी योजना का श्राधार लेकर कथावस्तु के घटना चक्र का विकास हुश्रा है। इसी प्रयुक्त तिलस्मी योजना के श्राधार पर प्रेमाख्यानों की परम्परा चली है। हिन्दी साहित्य में नाट्य श्राख्यानों के प्रारम्मिक युग में इस चमत्कारवादी तथ्य निरूपण का समावेश श्रवस्य रहा है।

भारतेन्दु जी के अनुवाद में प्रेम प्रधान आख्यायिका की चमत्कारवादा गरिमा निहित है। उक्त सहक में नाटककार स्वतन्त्र अनुवादक के रूप में उपस्थित हुआ है। अनुवादक ने कथानक की आत्मा को दृष्टि में रखते हुये अपने अनुवादों में मौलिक शेली का विनिवेश किया है। गद्य और पद्य दोनों अनुवादों में परिवर्तन और परिवर्दन की भिन्नता प्रतीत होती है, मूल के आश्य को लेकर अनुवाद कम-बद्ध स्परूप में चलता सा दिखाई देता है।

सहक के प्रारम्भ में चतुष्पदी नान्दी का प्रयोग है जो श्रनुवादक की स्वतन्त्र रचना है। सूत्रधार तथा परिपादर्वक पूर्व प्रस्तावना में उपरोक्त सहक तथा नाट्यकार श्रीर कथा के सुक्ष्म परिचय में वार्ता करते हैं।

मूल के निम्न कथन में परिपार्श्वक द्वारा नाटककार तथा कथावस्तु का सूक्ष्म परिचय निहित है:—

"पारिपार्श्वकं :—सुणु । विरिण् दो ज्जेव्व तक्का लक्इण् मज्मिमि मिश्रङ्क लेहा कहा श्रारेण श्रव राइएण् । जधा— वालकई कइरात्रोणिमा श्रदाश्रस्य तहउवज्मात्रो । इश्रजस्य परम्परए श्रप्पा माह्न्या मान्न्डो ॥६॥ सो श्रस्य कई सिरिग श्रसेहरो तिहु श्रण् पिधवलेग्ति । हरिण्क पालि सिद्धिए णिक्क लका गुण जस्य ॥१०॥

सूत्रधार—ताकेण समादिट्टा पाउज्ज्व । पारिपा वंक --चाउहाण कुल मौलिमालिया रा श्रसेहरकइन्द गोहिणी । मनुणो किदिमवन्तिसन्दरी साप उज्जईदुमे दिमच्छिदि ।११ किच---

> चन्दपाल धरणी हरिएको चक्क वष्टिप त्रलाह िएमित्तम्। एत्य सट त्रवरे रस सोत्ते कुन्तलाहिन सुन्दपरिगेदि॥

५ सहक की सम्पूर्ण रचना प्राकृत में होता है। इसमें प्रवेशक और विकासक नहीं होते और अद्भुत रस की प्रचुरता रहती है। अहाँ को जननिका कहते हैं। अन्य सभी वार्ने नाटिका के सहग होता

ता भाव एहि। श्राणन्तरकरियाज सपादेहम्। जदो महाराश्रादेईए भूमिश्र धेत्तुण श्रज्जो श्रज्ज घडिणिश्रा श्र जबिण श्रन्तरे वट्टिद।" १

उपरोक्त कथन का श्रमुवाद मारतेन्दु जी ने बड़ा ही सजीव तथा सफल किया है, जिसमें मौलिक का सा श्रानन्द प्रतीत होता है। मारतेन्दु जी के निम्न श्रमूदित कथनों में मूल का सम्पूर्ण वातावरण वेष्ठित है। उनकी निज की भाषा तथा मुष्टु शैली का सहज बोध होता हैं।

'पारि॰—क्यों नहीं, उस समय के कवियों के चन्द्रमा श्रपराजित ही ने उसका बडा बखान किया है।

> निरभर बालक राज-किन आदि अनेक कवीस। जाके सिखए तें भए श्रति प्रसिद्ध श्रवनीस।। धवल करत चारहु दिसा जाको सुजस श्रमद। सो शेखर किन जग निदित निज कुल कैरन चंद॥

स्त्रधार-पर मला ग्राज तुमको किसने खेलने की श्राज्ञा दी है ?

पारि॰ - श्रवती देश के राजा चारूधान की वेटी उसी कवि की प्यारी स्त्री ने, श्रीर यह भी जान रखों कि इस सट्टक में कुमार चन्द्रपाल कुन्तल देश की राजकुमारी को व्याहेगा। तो श्रव चलो श्रपने श्रपने स्वाग सर्जे। देखों तुम्हारा बड़ा भाई देर से राजा की रानी का भेस धरकर परदे की श्राइ में खड़ा है।

उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट विदित होता है कि अनुवाद निज की मौलिक शैली का अपनापन लिये हुये मूल रूपक के सवादों के समानान्तर चलता सा प्रतीत होता है।

प्रथम ऋक में ऋतुराज वसन्तागमन के ऋवसर पर राजा तथा रानी परस्पर वधाई देते हैं। वसन्तागमन में वातावरण में नवीन परिवर्तन तथा मानवीय मन व्यापारों में ऋतुगत परिवर्तन का सम्यक चित्रण है। मूल में राजा ऋपनी रानी को देवि संबोधित करता है। मूल तथा ऋतुवाद में निम्न भाषा का प्रवाह है।

> राजा—देवि दक्षिणणा वह णरिन्दणरिन्दणद्विणि, वङ्गा बीश्रसि इमिणा वसन्ता रम्पेण । जदो ।

> > विम्बो टेट् वहलणदेन्ति म श्रण णोगन्यते स्लाविला वेणीत्रो विर श्रन्ति, देन्ति णतहा श्रमिमकुप्पा सश्रम्

९ प्रस्तावना कप्र मजरी सट्टक रोपर ऋत पृष्ठ ९०।

२ मारतेन्द्र नाटकानल , कप्र मनग्र, पृष्ठ १४७।

ज वाला मुह कुङ्क मिम विधगो बट्टन्ति ठिन्लाग्ररा तमरगो सिसर विगिज्जिग्र बलापतो बसन्तु सन्नो ।१३॥

देवी —देव अह वितुष्क पिडव टाविश्रा भविस्सम् । जघा —छोब्लिन्त दन्तर अणाइ गदे तुसारे ईसीसि चन्दण्रसम्मि मणो कुण्नित एहिं सुवन्ति घर मस्स मसालिश्रासु पा अन्त पुष्कि आपंड मिहुणाइं पेच्छ ॥१४॥ (नेपये)

वैतालिका—जञ्ज पुरविद श्रंगणा मुद्रग चम्पा चम्पक करणाकर लीलाणि जिल्लाशारादा देश विक्कमक्कन्त काम रूग्र हरिके ली केलि श्रारश्र श्रवमाणि श्रजच मुवरणा वराण सर्वेग-सुन्दरत्तणरमणिज्ज, मुहाश्र देहोदु मुरहिस माटम्भो। इहिह पर्डीण गर्ड वाली पुल श्रण चवला किन्चिवाला वलीण माण दो खर्ड श्रन्ता रह रहस कला लोलचोलाप्प श्राणम् करणडीण कुणन्ता चिउस्तर लणकुन्तलीण पिएमुं

गुम्फन्तागे हगरिट मल श्रविहरियो सीश्र लावान्ति वाश्रा ।१५।

#### द्वितीय:---

जाद कुंकम पकली दमरठी गएडप्पह चम्पश्र थो त्राविट त्रयुद्ध मुद्ध कालग्रा पप्पतिल्लश्राभिल्लिश्रा । मूले सामलमञ्ज लग्गमसल लिक्खिज ए कि सुग्र पिज्जन्त भसलेहि दोहि विदिसा माए सुलग्गेहिय ।१६॥ १

मार्रतेन्दु जी ने पद्य तथा गद्य दोनो का ही उपयुक्त श्रमुवाद दिये हैं, जो विम्न श्रवतरणों से भाषित होता है:—

"राजा— प्यारी, तुम्हें यसन्त के आने की वधाई है। देखो अब पान बहुत नहीं खाया जाता, न सिर में तेल देकर चोटी कस के गूबी जाती है, वैमे ही चोली भी कस के नहीं वॉधी जाती न केसर का तिलक दिया जा सकता है। इसी से प्रकट है कि वसन्त ने अपने गल से सरदी को अब जीत लिया।

"रानी — महाराज। श्रापको भी वधाई है। देखिये कामी जन चन्दन लगाने श्रोर फूलो की माला पहिरने लगे, श्रोर दोहर पयते रक्खी रहती है, तो भी श्रय श्रोटने की नौयत नहीं श्राती।

( नेपध्य में दो वैतालिक गाते हैं )

१ वर्षर मनरी नदृव, राजशेषर ।

जै पुरव दिसि कामिनी कत। चपावति नगरी सुख समत ॥ खेल त जीत्यो जिन राह देश। मोहत ग्रनग लखि जासु भेस।। क्रीडा मृग जाको सारदूल। तन वरन काति मनु हेम फूल ॥ श्रग मनोहर महाराज। यह सुखद होइ रित्राज साज ॥ मन्द मन्द लै सिरिस सुगधिह सरस पवन यह आवै। करि सचार मलय पर्वत पें विरहिन ताप वढावै।। कामिनि जन के वसन उड़ावत काम मुजा फहरावै। जीवन प्रान-दान सो वितरत वायु सवन मन मावै।।१।। देखह लहि रितुराजहि उपवन फूली चार चमेली। लपटि रही सहकारन सों वहु मधुर माधवी बेली।। फूले बर बसत बन बन में कहूँ मालती नवेली। ताप मदमाते से मधुकर गुज्जत मधुरस रेली ॥२॥ १

उपरोक्त श्रनुवाद में भारतेन्द्र जी ने प्राकृत गत मान प्रवाह का श्रनुकरण करने का सतत् प्रयत्न किया है। परन्तु भाषा श्रौर गीत शैली की श्रिमित्यजना में उनका व्यक्तित्व बोलता सा दिखाई देता है। श्रनुवादों में नाटककार को मूल के वाता-वरण से साम्य उपित्यत करने के लिये भाषागत शृगारिक भावों के परिधान से श्रलंकृत प्रसगानुकृल श्रन्य रीतिकालीन किवयों के छदों का श्राश्रय लेना पड़ा है। नाटककार ने शृगार के श्रव्लीलत्व दोष से श्रपनी विचारधारा तथा छन्द योजना को कदािष प्रमानित नहीं होने दिया है।

सम्वादों में हास्य और शृंगार दोनों का समावेश हैं। हास्य मुखरित कथोप-कथन श्रत्याकर्षक तथा सर्जाव है। यत्र तत्र लोकोक्तियों के प्रयोग से तथा सहेतुक व्यजना के भावों का प्रयोग भाषा सौष्ठव बढ़ा देता है। विचन्नणा तथा विदृषक के कथोपकथन में विनोद का व्यापार काफी मृदुल है।

विदृपक - "वक वक किये ही जायगी, तो तेरा दाहिना ग्रीर वाया युधिष्टिर का वड़ा माई उखाड़ लेंगे।"

विचक्कणा — "श्रीर तुम भी जो टें-टें किये ही जाश्रीगे तो तुम्हारी मी स्वर्ग काट के एक श्रीर के पीछे की अनुपास मूड देगे, श्रीर लिखने की सामग्री मुँह न पोतकर पान के मसले का टीका लगा देगे।"

¹ मारतन्दु ग्रथावली, कपूर मञ्जरी, पृष्ठ १४८-४६

कयाप्रसग के अनुसार ही पात्रों का चयन किया गया है। प्रमुख पात्रों में राजा, रानी विद्युक, विचल्लाएं और भैरवानन्द हैं। कर्पूरमजरी की तोकेवल प्रथम दर्शन तथा राजा के प्रति आकर्षण के बाद विशेष चर्चा अन्त में विवाह के समय आती है। कर्पूर मजरी कथानक का केन्द्र बिन्दु होते हुये मी रूपक में गौण पात्र के रूप में प्रस्तुत की गई है। कर्पूर मजरी तथा राजा के प्रण्य को लेकर ही कथानक का विकास किया गया है। राजा के सखा के रूप में विद्युक कियंजल तथा राजी की सहचरी विचल्ला दोनों ही घटना विधान में स्योजक का कार्य करते हैं। भैरवानन्द जी फल प्राप्ति के सावन मात्र हैं, राजा नायक के रूप में तथा राजी नायिका के रूप में हैं, और कर्पूर मजरी उपनायिका के रूप में प्रस्तुत की गई है। पात्रों के चयन में जटिलता का समावेश नहीं है। घटनाओं में घात प्रतिघातों का समावेश न्यूनतम है, घटना चक्र पेचीदा तथा जटिल बनाने के लिये प्रतिनायक का प्रयोग नहीं किया गया है।

''सट्टक प्राकृता रोप पाठ्य स्याद, प्रवेशकम् नच विष्कमको स्रत्र प्रमुदक्चाद्भुतो रसः स्रका जवनिका ख्या स्यु स्पाट न्यन्नाटिका समम्॥''

\$ **4**3

सैव प्रवेश केनापि विष्क्रभेण विनाकृता।

भ्रकस्थानीय विन्यस्त चतुर्जवनिकान्तरा ॥ प्रकृष्ट प्राकृत मयी सहक-नामतो भवेत । १

कर्पूर मजरी चार श्रद्धों का सटक है। निय्मानुसार इसमें प्रवेशक श्रीर विग्कम्मक नहीं होते। श्रद्धों के स्थान पर जवनिका का प्रयोग किया जाता है। परन्तु मारतेन्द्र जी ने इसे श्रद्धों में ही विभाजित किया है। श्रारम्म में चतुप्पदी नान्दी का प्रयोग किया गया है, जो कि भारतेन्द्र जी की स्वतन्त्र रचना है, कथा वस्तु के कार्य व्यापार में प्रयुक्त श्रर्थ प्रकृतियों का निय्न प्रकार से विकास दुश्रा है। प्रथम श्रद्ध में श्राचार्य भैरवानन्द का श्रपनी शक्ति का परिचय देना, तथा राजा श्रीर रानी की प्रभावित कर लेना वीजस्थान है। उसी श्रद्ध में तन्त्र यल से विदर्भराज कन्या कर्पूर मजरी का बुलाया जाना विन्दुस्थान माना जा सकता है। चतुर्थ श्रद्ध में राजा तथा कर्पूर मजरी का परिण्य होना कार्य सिद्धि स्थान है।

कथावस्तु की कार्य व्यापार ग्रावस्थाग्रों के सामजस्य के साथ-साथ सिंग्धि स्थिति मी कम-बद्ध है।

प्रथम श्रक के बीजस्थान से ही कथा का श्रारम्भ माना गया है, श्रीर यही मुख सन्यि का होना पाया जाता है। विदर्भराज कन्या कर्ष्यमंत्री को तन्त्र बल से बुलवाना यत्नस्थान कहा जायेगा। चौथे श्रक में रानी को राजा तथा कर्ष

१ भावप्रकाशः ।

#### मुद्रा राचस

मुद्रा राज्ञस महाकि विशाखदत्त के संस्कृत नाट्य रूपक का अनुवाद है। रूपक के कथानक की आधारशिला नन्द वश के पराभव तथा मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के सिंध समय की है। चार्याक्य नन्द वश को समूल नाश कर चन्द्रगुप्त को मगध के राज्य सिंहासन पर वैठाता है। नन्द के प्रिय आमात्य राज्ञ्य को चन्द्रगुप्त का महामन्त्री बनने के लिये विवश करने के लिये घटनाओं का घात प्रतिघात चलता है। नाटकीय कथानक की आवारशिला ऐतिहासिक घरातल पर अवस्य विआम करती है, परन्तु ऐतिहासिक नीड़ पर किस्पत वितान भी ताना गया है। कहाना के कलेवर में रग कर रूपक की कथावस्तु को रोचक स्वरूप दे दिया गया है। वस्तुत. यह देखना नितान्त आवश्यक हो जाता है कि कथावस्तु को ऐतिहासिक तथ्य निरूपण का कितना सहयोग प्राप्त है।

मागधो का प्रथम उल्लेख श्रथर्ववेद में मिलता है, पुराणों के अनुसार महामारत काल के प्रथम ही मगध में वार्ह्रयों का राज्य स्थापित हो चुका था। वृह्द्रथ प्रथम मगध नरेश कहा गया है, जिसका पुत्र जरासध पुराण प्रसिद्ध है, इसके अनन्तर गिरि ब्रज के शैशुनाग वशी राजाओं का मगध पर अधिकार हो गया। क्रमश शिशुनाग, काक वर्ण, चेम धर्मन्, च्त्राजीत तथा विम्वसार ने राज्य किया। मगध के साम्राज्य की नीव परम्परा से चली आती थी। अजात शत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक तथा उदयाश्य (उदयन) के अनन्तर नदिवर्द्धन तथा महानन्दि नामक दो सम्राटों का उल्लेख मिलता है। महानन्द इसी वश का अन्तिम

<sup>&#</sup>x27; (1) According to Jain tradition Nanda was proclaimed King after Udayan's assassination, and sixty years after the Nirvana of Varddhamana (Political History of Ancient India Page 229)

<sup>(2)</sup> The interpretation of 'Tivasasata' accords substantially with the Puranic tradition, regarding the interval between the Nandas and the dynasty to which Satakarni the contemporary of Kharvela in his second reignal year, belonged (137 years for Mauryas+112 for the Sungas+45 for the Kanvas=294) If the expression is taken to mean 105 years (as is suggested by some scholars) Kharavela's accession must be placed 103-5=98 years after Nandaraja. His elevation to the position of Yuvraja took place 9 years before the date i. e., 98-9=89 years after Nanda i. e. not later than 324-89=235 B. C. Kharavela's senior partner in the royal office was on the throne at that time and he may have had his predecessors (Political History of Ancient india Page 229. By Hemchandra Ray Chaudhari)

भगध सम्राट हुत्रा है। शिशुनाग वश का ग्रन्त विक्रमीय सम्वत् के ३१५ वर्ष पूर्व हो जाता है, ग्रीर उसके उपरान्त नन्द वश का प्रथम सम्राट महापद्म नन्द के नाम से प्रख्यात मगध का शासक वनता है। महापद्मनन्द की उत्पति श्र्दा स्त्री से वताई जाती है। उसे चित्रयों का विरोधी भी कहा गया है। ८८ वर्ष तक राज्य करने के उपरान्त अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी न छोड़ सका. वारह पुत्रों में पारस्परिक संघर्ष के बाद कुशल राजनीतिज्ञ चाग्यक्य की सहायता से चन्द्रगुप्त मगधपति हुन्त्रा, श्लीर वि० स० २४१ वर्ष पूर्व तक निष्कटक राज्य करता रहा, कालान्तर उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका पत्र विन्दुसार उत्तरा चिकारी वना।

कथावस्तु की ऐतिहासिक प्रामाणिकता का ग्रवश्यमेव उल्लेख मिलता है। महानन्द तथा चन्द्रगुप्त के समय के सधि-काल का कथानक उसकी पूर्व पीठिका के रूप म है यद्यपि नन्द के पश्चात् उनके वारह पुत्रों के सम्बन्ध के विषय में इति-हासकार मौन से प्रतीत होते हैं, परन्तु कौटिल्य के उत्कर्घ का सारा श्रेय इसी सवर्ष को मिलता है। जिसके राजनीतिक दाव पेचों ने चन्द्रगुप्त को मगध सम्राट यनाया। ऐतिहासिक प्रमाणों का कथासूत्र से नैक्ट्य केवल काल ग्रौर तिथि के ही ब्राधार पर माना जा सकता है। यद्यपि कथा विशुद्ध ऐतिहासिक नहीं वरन् चन्द्रगुप्त के प्रारम्भिक शासन के समय श्रायी सघर्पपूर्ण घटनात्रों का सकलन है, कथानक में रोचकता तथा नाटकीय योग देने के हेतु कथा के स्वरूप में ग्रातिरजना का सम्मिश्रण किया गया है।

मूल मुटाराक्षस का भारतेन्दु जी द्वारा उत्कृष्ट ग्रानुवाद प्रस्तुत है । अनुवाद के गद्य तथा पद्याश दोनों में ही मूल के भावों का यघेष्ट प्रदर्शन किया गया है, प्रस्तावना में मूल नाट्य में भी कथावस्तु के सघघों पर सकेतात्मक प्रकाश-डाला जाता है।

"कर् ग्रह सकेतुश्चन्द्रे सम्पूर्ण मण्डलिमदानीम्। श्रमिम|बतुमिच्छति वलाद्

(नेपध्ये) त्र्या कएप भियस्थते चन्द्रमिभवितुमिच्छिति रत्तत्येनतु बुधयोगः॥ ६॥ सूत्रधार -

भारतेन्दु जी के श्रनुवाटों में भावों की सजीवता सुरिद्धत है। स्त्र -- "चन्द्र-विम्बपूरन भए करू केतु हठ दाप

वलसां करिहे ग्रास कह

हें। मेरे जीतें चन्द्रको कौन यल से प्रस सकता है।

सूत्र—जेहि बुध रच्छ्रन ग्राप ॥

चाण्क्य — 'तो हमने जाना कि जिस तरह नन्द का नाश करके तुम राजा दूए वैसे ही अब मलगकेतु राजा होगा।"

चन्द्रगुप्त - श्रार्थ। यह उपालम्भ श्रापको नहीं शोभा देता। करने वाला साय दूसरा है।

> चन्द्रगुप्त —यह सब किसी दूसरे ने किया। चाग्यक्य – किसने ! चन्द्रगुप्त —नन्दकुल के द्वेपी दैव ने। चाग्यक्य —दैव तो मूर्ख मानते हैं।

चन्द्रगुप्त .- श्रीर विद्वान लोग भी यद्वा तद्वा करते हैं।

चायाक्य — श्ररे वृषल ! क्या नौकर की तरह मुक्त पर श्राजा चलाता हैं !
''वधी सिखाह खोलिवे चचल से पुनि हाथ''

गितशील कथोपकथनों में द्वन्द्वात्मक प्रज्ञा कथावरतु में कौतृहल वर्धन का कार्य करती है। उपरोक्त सवादों में नाटककार को पात्रों के मनोवैज्ञानिक विक्लेपण देने का यथेष्ट श्रवसर प्राप्त हुन्ना है। मारतेन्द्रु जी में मानव विज्ञान की सक्ष्म परिवेद्यण शक्ति का सुन्दर विनिवेश था जो सवादों की उक्त प्रणाली से स्पष्ट प्रतीत होता है।

नाटक का प्रधान पात्र कुटिल राजनीति धुरधर चाण्क्य उपनाम कीटिल्य हैं। इसके प्रतिद्वन्दी नन्दवश के मन्त्री राज्ञ्छ हैं। नाटक के नायक मीर्यवश के प्रथम सम्राट तथा प्रतिनायक मलयकेतु हैं। ऋन्य पात्रों में चन्दनदास, शकटदास श्रीर मागुरायण उल्लेखनीय हैं। चाण्क्य श्रीर चन्द्रगुप्त ऐतिहासिक पुरुष हैं, परन्तु महामन्त्री राज्ञ्च का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं प्राप्त है।

नाटक मे प्रथम पात्र-युगल के जीवन का केवल वही द्वारा प्रदर्शित है, जो राजनीतिक सघषों तथा पड़यन्त्रों में व्यतीत होता है। दोनों ही में स्वार्थ हित साधन के चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं। चाणक्य हठवादी ब्राह्मण है, उसमें केवल ध्रपनी प्रतिज्ञा पूर्ति तथा अपने प्रिय शिष्य व्यल को मगध सम्राट बनाकर उसके साम्राज्य-सुरत्ता की महत्वाकात्ता है, वह राज्यस को चन्द्रगुप्त का महामन्त्री देखना चाहता है। राज्य नन्द यश का भक्त अनुचर है, वह चाणक्य तथा चन्द्रगुप्त से नन्द के विनाश का प्रतिशोध लेना चाहता है। चाणक्य अपनी कृटिल नीति के वल उसे चन्द्रगुप्त का मित्रत्व स्वीकार करवाता है। चाणक्य दूरदर्शी दृढ प्रतिज्ञ और कृटिल नीति में पारगत था। उसमे आत्म विस्वास था और मेधा तथा स्मरण-शक्ति वलवती थी। इन्हीं गुणा के कारण उसने शत्र के बद्यन्त्रों को निष्क्रल करते हुये उनसे स्वय

लाम उठाया, श्रीर निजं उद्देश्य सिद्धि के लिये उन्हीं का प्रयोग ठीक समय पर कर सफल प्रयत्न हुश्रा उसमें मनोवैज्ञानिक परख की श्रपूर्व प्रतिमा थी। इसी के विपरीत राज्य ने श्रन्त तक श्रपने विश्वस्त मनुष्यों को पिह्चानने में मूल की, जो उसके विनाश का कारण हुई। राज्य वीर सैनिक या पर राजनीति के कुटिल मागों का वह श्रव्छा ज्ञाता नहीं था, जिससे वह श्रपनी नीति में श्रास्पल रहा। स्वभाव से मृदुल होने के नाते वह किसी पर श्रविश्वास न करता था। स्वामी के सर्वस्व नाश हो जाने के दु:ख तथा उनका बदला लेने के उत्कट उत्साह से भी मेघा-शिक्त श्राच्छादित हो रही थी। सभी घटनायें चाणक्य की इच्छा के श्रनुकूल होती गई। चाणक्य का संघर्ष के घात-प्रतिधात पर नियन्त्रण था, इसीलिये वह सदैव विजयी होता था।

विष्णुगुप्त, चाराक्य नाम ही से इतिहास प्रसिद्ध है, तथा कुटिल नीति का प्रवर्तक होने के कारण कौटिल्य कहलाया। संस्कृत कोपकारों ने इसके नाम निम्न प्रकार दिये हैं:—

"विष्णुगुप्तस्तु कौटिल्यक्चाण्यक्यो द्रामिलोत्र्यगतः। वात्स्यायनो मल्लनाग पत्त्विलस्वामिनायपि।"

श्रन्य पात्र युगल, चन्द्रगुत तथा मलयचेत्र नाटक के नायक तथा प्रतिनायक हैं। चन्द्रगुत चाण्क्य में पूज्य भाव रखता है, श्रीर उसे उसकी नीति कुशलता पर पूर्ण विश्वास व मरोसा है, मलयकेत्र राज्ञस पर पहले ही से शका करता है, श्रीर अन्त में विश्वासपातियों के कहने से उससे विरोध कर बैठा।

इसमें चन्द्रगुप्त के समान योग्यता नहीं थी। यह विना विचार किये मनमाना कर बैठता था, दृढ प्रकृति न होने के कारण यह शत्रु के मेदियों की वातों में उलभ कर श्रक्षणत कार्य कर बैठता था।

श्रन्य पात्रों में चन्दनदास मित्र स्नेह का श्रादर्श रूप है। घन प्राण् श्रादि सभी को तिलाजिल देकर इसने उसका निर्वाह किया। शकटदास भी मित्र परायण व्यक्तित्व है, मागुरायण ने मलयकेतु से स्नेह हो जाने पर भी स्वामि-मिक्च न छोड़ी। श्रन्य पात्रों में निपुणक, जीवांसिद्ध, सिद्धार्थक तथा समिद्धार्थक चाणक्य के गुप्तचर तथा शारंगरव उसका प्रिय शिष्य था। विराधगुप्त तथा करमक राज्ञस के गुप्तचरों में से ये। भाषुरक वेहीनरजाजिल तथा स्त्री पात्र शोणोत्तरा श्रीर विजयागौण पात्रों में से हैं।

नाटक की कथावस्तु का सगटन पूर्ण वैज्ञानिक सा प्रतीत होता है, घटना-विधान का कम-सूत्र निम्न प्रकार का वलाया गया है। प्रथम ग्रंक में राज्ञ्च के मुहर की श्रंगृठी दैवात् चाण्क्य को प्राप्त हो जाती है। इसके पदचात् ग्रकटदास से जाली पत्र लिखवाना तथा सन्देश सिहत सिद्धार्थक को सौंपना जीवसिद्धि का देश निर्वासन शकटदास का मागना तथा चन्दनदास का बन्दी होना। द्वितीय अक में शकटदास का चाणक्य के चर सिद्धार्थक के साथ भागना और सिद्धार्थक का राज्यस की सेवा में नियुक्त होना। मलयकेत के ग्रह्मों को सिद्धार्थक को देना, तथा सिद्धार्थक का सहर लौटाना। पर्वतक के श्राभूषणों को राज्यस के हाथ बेचा जाना। चन्द्रगुप्त और चाणक्य की भूठी कलह। चतुर्थ अक में मलयकेत का राज्यस पर अविश्वास और चाणक्य के चर मागुरायण पर विश्वास कर लोना। पचम अक में मलयकेत का राज्यस से कलह कर पाच सहायक राजाओं को मरवा डालना। मलयकेत का सद्ध करना तथा बन्दी होना। चन्दनदास के रज्यार्थ चन्द्रगुप्त की अधीनता मानने के लिये चाणक्य के चर का चतुरता से राज्यस को बाध्य करना। और अन्त में राज्यस का मित्रव ग्रहण करना।

उपरोक्त क्रिमक विकास देखते हुये नाटक की कथावस्तु विभिन्न संघर्षों में उलाम कर मूल मन्तव्य की श्रोर उन्मुख होती दिखाई देती है। नन्दवश की राज्य-लक्ष्मी चन्द्रगुप्त के वशीभूत होकर मी चाचल्य नहीं त्याग रही थी, श्रर्थात् वह साम्राज्य के दो विभागों में — चन्द्रगुप्त तथा पर्वतक के बीच बांटे जाने के विचार से श्रिरिथर हो रही थी। रक्तपात तथा वैमनस्य की विभीषिका से बचने के लिये चाण्यक्य ने चन्द्रगुप्त पर प्रयुक्त विषकन्या का पर्वतक पर प्रयोग किया। चाण्यक्य राज्यस के षड्यन्त्रों को विफल बनाता रहा, यही उसकी सब से बड़ी विजय का कारण है।

व्यावहारिक दृष्टि से 'मुद्रा राक्स' का समय राजान्त.पुर कुमन्त्रणात्रीं, पड्यन्त्रों श्रीर श्रमि-सिधयों का श्रवत्र्य है, किन्तु सामान्य जनता में परस्पर विश्वास, मैत्री निर्वाह की धारणा श्रीर वन्ध्रत्व के भाव स्पष्ट दिखाई देते हैं। स्त्री पात्रों को कोई भी महत्व नहीं दिया गया प्रतीत होता है। केवल प्रतिहारी के रूप में शोणोत्तरा श्रीर विजया पाठकों के समच् श्राती हैं, जिनका स्थान नहीं के बरावर है। नाटक की कथावस्तु देखने में श्रत्यधिक सिद्धार प्रतीत होती है, जिसका विस्तार घटनाश्रों के धात-प्रतिधात द्वारा प्रदर्शित किया गया है। किसी प्रकार नन्दों का नाश होता है। पर्वतक, उसका माई वैरोधक तथा नन्द का वन्ध्र सर्वाधिद्ध मारे जा सुकते हैं श्रीर चन्द्रगुत सम्राट घोषित कर दिया जाता है। यहीं से नाटकीय कथान वस्तु का श्रारम्भ होता है। चाणक्य की कुटिल नीति द्वारा राच्स श्रीर मलयकेतु में विरोध उत्पन्न होता है। मलयकेतु वन्दी होता है, श्रीर राच्स मगध सम्राट का मन्त्री नियुक्त होना स्वीकार करता है। इस संचित्र कथा को घटना-चक्र के घात प्रतिधातों द्वारा विस्तार दिया गया है। नाटक की घटनावली नाट्य शास्त्र की दृष्टि से काल श्रीर घटना कम की एकता (Unity of time and action) रखती है।

मुद्रा राज्य में दो विभिन्न प्रकार के जरिनों का निर्माण किया गया है। नाटक के सम्पूर्ण अवलोकन से यह आन्ति उपस्थित हो सकती है कि नाटक का नायक चन्द्रगुत है अथवा चाणक्य। वस्तुत: मुद्रा-राज्य का नायक ताम मात्र का नायक है। वह अपने सूत्रधार के हाथ की कठपुतली सा प्रतीत होता है। चाणक्य द्वारा सचालित नीति का चन्द्रगुप्त अज्ञर्श: पालन करता है। नायक होते हुये भी चन्द्रगुप्त का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं व्यक्त होता है। चाणक्य उसके संघर्षपूर्ण मार्ग को स्वयम् सरल बनाने के लिये प्रयत्वशील है। यद्यपि चन्द्रगुप्त की स्थितियों ने उसे निष्क्रिय कर रक्खा है, फिर भी क्रमण्शील होने को प्रयत्वान है।

मुद्राराच्यस के तृतीय श्रंक में चाणक्य के कथन पर कि "वृपल, कुपान को इतना क्यों देते हो ?" चन्द्रगृप्त की विद्रोहात्मक प्रवृत्ति भड़क उठती है श्रीर कहता है कि "श्राप मुफे सब बातों मे यों ही रोक दिया करते हैं, तब यह मेरा राज्य क्या है, उल्टा बन्धन है।" चन्द्रगुप्त श्रात्म-विश्वास घारण करके समस्त कार्यों को स्वयम् श्रपने हायों से करना चाहता था। वह श्रव चाणक्य के निर्देश की प्रतीचा में श्रपने श्रास्तित्व के विनाश को देखता है। श्रपने श्राचार्य का श्राहाकारी होने पर भी उसकी सश्ययमूलक मनोवृत्ति पूँछ वैठती है कि "कौमुदी उत्सव का निपेच क्यों किया गया।" यद्यपि यह वस्तु मोननीय है कि सफतता का सारा श्रेय चाणक्य की ही नीति निपुण्ता को प्राप्त है, फिर भी जब उसकी मनोवृत्तियों के श्रमुकूल कार्य नहीं होता, विद्रोह की भावना जाम्रत सी दिखाई पड़ती है। श्राश्य में न रहकर स्वावलम्बन का मार्ग प्रहण करना चाहता है। वह चाणक्य के किये हुये कार्यों को केवल देव की इच्छा वतलाता है:—

"चायाक्य:—तो हमने जाना कि जिस तरह नन्द का नाश करके तुम राजा हुये, नैसे ही ऋव मलयकेतु राजा होगा।

चन्द्रगृत — ऋार्य । यह उपालम्म ऋापको नहीं शोभा देता । करने वाला सत्र दूसरा है।"

चाण्यय के इशारों पर नाचने वाला चन्द्रगुप्त पुन. शक्ति श्रौर साहस संजोकर कहता है, "चाण्यय का श्रमाद्र करके श्राज से चन्द्रगुप्त सब काम श्रापही संभालेंगे।" मुद्रा राज्यस में चन्द्रगुप्त के कर्तृत्व शक्ति का सहज ज्ञान होता है। वह राजसत्ता के सचालन के लिये स्वयम् सतर्क श्रौर सावधान होकर शासन सूत्र श्रपने हाथ में लेने का हढ़ निक्चयी बनता है, भारतेन्दु जी का मनौ-वैज्ञानिक विश्लेषण चन्द्रगुप्त के चरित्र निर्माण में प्रतिबिम्बित है। मुद्रा राज्यस का चन्द्रगुप्त चाण्यस्य का निर्मित किया हुश्रा नायक है, श्रप्रकट रूप में उसका निर्देशक ऐसी घटनाश्रों की योजना करता है, जिससे वह शक्ति, साहस, धैर्य श्रात्मिवास श्रादि उन समस्त गुणों को श्रपने में श्रनुभव करे, जो उसे एक कुशल सम्राट बनाने में श्रपे स्तित हैं।

नाटकीय कथानक में चाण्क्य का स्थान नायक से भी श्रिधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि वह नाटक का नायक नहीं है, फिर भी नाटक के सचालन का कार्य करता है। चाण्क्य हटवादी तथा महती महत्वाकाचाश्रों के संकल्प को लेकर चलने वाला राजनीतिज्ञ है, श्रुपनी सफलता का सोपान चन्द्रगुप्त को बनाकर संघषों से खिलवाड़ करना चाहता है। चाण्क्य नीति पटु तथा दीर्घस्त्री राजनीतिङ्ग है। श्रुपनी श्रात्म दढता से स्थिति को वश्र में करने के लिये तत्पर रहता है। श्रुपने षड्यन्त्रों में उसकी बड़ी ही सजग मनोवृत्ति रहती है। चाण्क्य में त्याग श्रीर श्रहमन्यता दोनों की ही समान गरिमा है, वह सब कुछ श्रुपने शिष्य के कल्याण के हेत करता है, परन्तु चन्द्रगुप्त के श्रविश्वास की श्रामा देखकर उस पर कृद्ध हो जाता है। उसमें श्रात्म प्रवचना नहीं वरन् श्रुपने प्रत्येक कार्य पर श्रात्म-विश्वास है। वह श्रुपने चरों पर सन्देह नहीं करता। चाण्क्य मनोविज्ञान का सफल पारखी है, मनुष्य को पहिचानने में कभी भूल नहीं करता। उसे श्रुपने निष्कर्षों पर कभी घोखा नहीं हुश्रा।

ं चाराक्य का व्यक्तिगत जीवन श्राति चरल है, परन्तु वह महत्वों के श्राकाश में उड़ा करता है। उसके साधारण जीवन व्यापन का निम्न पंक्तियों में यथेष्ट वर्णन मिलता है।

कचुकी.—कहु परे गोमय शुष्क, कहुं सिल भरी सोभा दै रही।
कहुं तिल कहूं, जब राशि लागी बहुन जो मिच्छा लही।
कहुं कुस परे, कहुं समिध सूखत भार सों ताके नयो।
यह लखी छुप्पर महा जर जर होइ कै सो भुकि गयो।

 y 215 h

X

पै जिनको तृष्णा नहीं ते नल वार समान ! तिनसों तृन सम धनिक जन पावत कबहुँ नं मान ।

लोक घरिस चन्द्रहि कियो राजा, नन्द गिराय। होत प्रात रिव को बढ़त जिमि सिस तेज नसाय।

तापस जीवन की कठोर चर्या के साथ ही उसमें स्वमावत. कठोरता है। कुटिलता के कुचकों में उसका हृदय विचलित नहीं होता, परन्तु हृदय में दो विरोधी भावनाश्रों का सदैव दृद्ध सा रहता है। उसके समस्त राग श्रोर महत्याकाचा का नोड़ चन्द्रगुप्त है। उस पर वह वात्सल्य माव मे श्रनुरक्त है। चाणक्य निष्ठुर है, कठोर है, श्रोर कूट नीति-पट्ट है। केवल उतने समय के लिये जब तक चन्द्रगुप्त को राच्स महामन्त्री के रूप में नहीं प्राप्त होता, परन्तु श्रपने श्रभीष्ट सिद्धि के साथ ही उसकी 'सर्वभृति हितरता' बुद्धि मलयकेतु श्रादि विरोधियों को मुक्त कर देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाणक्य श्रतिमानवीय बुद्धिसम्पन्न व्यक्ति है, परन्तु श्रातिमानव होते हुये भी वह महा मानव ही है, श्रमानव नहीं, श्रोर यही मुद्रा राच्स के चाणक्य की सफलता का मूलमन्त्र है।

मुद्रा राज्ञ्स में राज्ञ्स चाराक्य का प्रतिद्वन्दी ,तथा कथानक से घटना सघपों को बढ़ाने वाला पात्र है। पड्यन्त्रों के संघर्ष विस्तार परिचालन राज्ञस तथा चाण्यस्य की पडयन्त्रकारी योजनाश्रों द्वारा सम्पादित होता है। चाण्क्य के समस्त •घटना चक्र राज्ञस को अपने वश में कर चन्द्रगुप्त की महामन्त्री बनाने की योजना में चलते हैं। राज्ञ्च नन्द वश का उपकृत है। वह मलयकेतु को मगथ सम्राट वनाकर पुनः नन्द वंश का विनष्ट वैभव लाना चाहता है। यद्यपि उसका स्वप्न चाण्क्य की सफल कुटिल नीति के कारण पूरा नहीं हो पाता परन्तु चाण्यय तथा मौर्य सम्राट की चुनौती से टक्कर लेने को तत्पर सा प्रतीत होता है। राज्य के बुद्धि वैभय पर सशय नहीं किया जा सकता, परन्तु उसके सारे प्रयत्नों के साथ समय ने साथ नहीं दिया। राच्चस मानुक मानव था, नन्द के वैमव के च्चय की कल्पना कर वह संतप्त हो उठता था। दुख का भार उसके संतुलन को हिला देता था, इसी कारण चाण्क्य की नीति कुशलता का प्रत्युत्तर उचित रूप से न दे सका। राज्ञ्स उदार तथा सरल इदय महा मानव था। विना सूक्ष्म मनो-विक्लेषण किये श्रापरिचित व्यक्तियों पर विश्वास कर लेता था। उसे मनुष्यों की परख का झान किंचित न था, प्रत्येक पर विस्वास कर लेने के स्वभावगत ग्राचरण के कारण उसे ग्रनेक वार इंति उठानी पड़ी। राज्य मान बादी महापुरुष था, श्रपने मित्र का जीवन बचाने के लिये उसे श्रपने मतव्य का त्याग करना पड़ा।

राच्स अपने उद्देशों में पूर्ण असफल होता है, इस असफलता के मूल में उसकी अज्ञानता नहीं वरन् चाण्क्य की नीति कुशलता तथा सतर्कता हो सकती है। राच्स के इदय से अपने स्वामी के विनाश का दुख कभी भी शान्त नहीं हुआ, परंतु अपने विजेता चाण्क्य को मानवता की एष्ठ-भूमि पर पराजित करके राच्स अपने 'स्वामि-पुत्र' चन्द्रगुप्त का मन्त्रित्व स्वीकार करता है। अपनी उदारता तथा सहिष्णु भावना का आलोक पाठकों के समच्च रखकर महामानवता का सन्देश देता है।

मलयकेतु नाटक का प्रतिनायक है, तथा राज्ञ्स के साथ मिल कर नन्द वंश्य के पुनरोत्थान के षड्यन्त्रों में सहयोग देता है। चन्द्रगुप्त के समान इसमें भी श्रात्म निर्भरता का विकास नहीं पाया जाता। मलयकेतु संश्यात्मक मनोवृत्ति का पुरुष है। मनुष्यों की परख में गलर्ती कर बैठता है। अविक्वास तथा शीव्रता ही उसके विनाश का कारण बन जाती है, वह बिना किसी निष्कर्ष के राज्ञ्स से अनबन कर लेता है, श्रीर उसका पज्ञ निर्वेल पड़ जाता है। श्रन्त में श्रास्फल नायक की मांति बन्दी होता है। नाटक में श्राये श्रन्य पात्र गौण रूप से प्रस्तुत हैं जिनका चारित्रिक विकास स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तुतं नाटक में वीर रंस का निर्वाह हुआ है, शौर्य, दया, दाित्य, परा-क्रम, उत्साह आदि भाव पाये जाते हैं। कहीं-कहीं करुणा का आमास मिलता है। वह गौण रूप से विद्यमान है। नाटक के ग्रेन्तर्गत सांत्वती दृत्ति का समावेश है।

नाटक के प्रथम भाग में आशीर्वादात्मक नान्दी का प्रयोग किया गया है। इंनमें पदों का नियम नहीं माना गया है, इलोक पाद नियम के आधार पर इसे नॉटिक में अष्ट पदों का प्रयोग क्हां जा सकता हैं। नॉन्दी के प्रारम्भ में निम्न पक्तिया है।

> "मरित नेहं नव नीर नित, बरसत सुरस श्रंथीर। जयित श्रपूरव धन कोऊ, लखि नाचत मन मोर॥"

यह लेखक की नाटक में स्वतन्त्र रचना है जिसका प्रयोगश्चन्य नाटकों में भी किया गया है। नान्दी पाठ के शेष दो छन्दों में शङ्कर श्चौर पार्वती के सम्बन्ध में छल कपट की वात का प्रसंग चलाकर वर्णन किया गया है, जिससे प्रस्तुत नाटक के विषय का साधारण श्चामास भी मिलता है। श्चत: यह श्चश "पत्रावली नान्दी" माना जायगा।

नाटक के प्रस्तावना अश में सूत्रधार और नटी के कथोपकथन के द्वारा नाटक की कथावस्तु का परिचय दे दिया गया है। सूत्रधार द्वारा प्रयुक्त पद—

> "चन्द्रविव पूरन भए क्र केत हठ दाप यल सौ करिहें यास कह " • • • ।।।"

को सुनकर प्रथम श्रक में चाणक्य—"वता, कौन है, जो मेरे जीते चन्द्रगुप्त को यल से प्रसना चाहता है" कहता हुत्रा प्रवेश करता है। यहाँ पर चाणक्य सूत्रधार के भाव वचन को लेकर उपस्थित हुआ है, अत यह कथोट्घात नामक प्रस्तावना हुई। सूत्रघार और नटी के प्रश्नोतर में गूढार्थ है। चन्द्रग्रहण का प्रसग व्यक्ति विशेष 'चन्द्रगुष्त' के लिये किया गया है। इस्र लिये प्रस्तावना का यह रूप उद्घा- स्मक भी माना जा सकता है।

प्रथम श्रद्ध में चाणक्य के निम्न कथन को बीज श्रर्थ प्रकृति कह सकते हैं। "जब तक। नम्द वश का कोई भी जीता रहेगा, तब तक वह कभी शूद्ध का मन्त्री बनना न चाहेगा, उससे उसके पकड़ने में हम लोगों को निरुद्धम रहना श्रच्छा नहीं।"

प्रयम श्रद्ध में ही दूत यम का चित्र हाय में लिये ज्ञाता है, श्रौर राक्स की मुद्रा चार्यक्य को देता है। मुद्रा लेकर चार्यक्य शकटदास से उसी मुद्रा से मुद्रित पत्र लिखवाता है। यह कथाविन्दु के श्रम्तर्गत मानी जाती है।

सिद्धार्थक श्रीर भागरायण से सबद्ध घटनावली पताका मानी जायगी।

"कौमुदी महोत्सव"— निवारण एव राक्त्य श्रौर पुरुष की कथा प्रकरी रूप में मानी जायगी। चाण्क्य चाहता है कि राक्त्य चन्द्रगृप्त का विरोध करना छोड़-कर मन्त्रित्व स्वीकार कर ले। श्रतः इस योजना की कथा का श्रंश नाटक का मुख्य कार्य माना जायगा।

नाटक में कार्य व्यापार की अवस्थायें निम्न प्रकार से हैं :--

चाण्यम्य के दूत का राज्य की मुद्रा लाकर उसे देना, कथा का श्रारम्म है। श्रागे चलंकर गुप्तचरी द्वारा चाण्यम्य राज्य श्रीर मलयकेतु में विरोध उत्पन्न करवाता है, शकटदांच श्रीर सिद्धार्थक मार्ग कर राज्य की श्रीर मिल जाते हैं। पवतेश्वर के श्राभूषण राज्य को बेंचे जाते हैं, चन्दनदास जौहरी के यध का बातावरण निर्मित होता है, कथा में उक्त श्रश को प्रयत्न कहेंगे। चन्द्रगुप्त श्रीर चाण्यस्य में विरोध कराते समय तथा पुर्वेषपुर पर श्राक्रमण् की योजना करते समय राज्य उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर दिखाई पंइता है। नाटक का मूल फल प्राय रवा हुश्रा प्रतीत होता, है, इस घटना चक्र को प्राप्त्याशा कहेंगे। चाण्यस्य की कुटिल नीति के परि-णाम स्वरूप मलयकेतु राज्य पर श्रविश्वास करके उसे बहिष्कृत कर देता है। कथानक का यह स्थल नियताप्ति माना जायगा। छठे श्रक के श्रन्त में राज्य तलवार फेंक देता है, श्रीर कहता है—

"चुप रहनहु निह जोग जब मम हित विपति चन्दन परयो, तासों बचावन प्रियहिं अप हम देह निज विकय करयो।" यहा पर राच्स का आत्म समर्पण माव प्राय: निश्चय सा हो जाता है। सातवें अद्ध के अन्त में राच्स चन्द्रगुप्त का अमास्य बनना स्वीकार कर लेता है, और आशीर्वाद रूप में क्लोक पढ़ता है। यह नाटक का फलागम है। नाटक निम्न प्रकार से सिधयों में विभाजित है:---

प्रथम श्रङ्क में ही चाण्क्य अपनी चोटी फटकारता हुन्ना ब्राता है, श्रीर हिता है ''उसके पकड़ने में हम लोगों को निरुद्यम रहना श्रुच्छा नहीं' कथा की यह मुख सिंध मानी जाती है। कथानक का वह ब्रश्य जहाँ पर शटकदास्त ते राच्य की मुद्रा से मुद्रित पत्र लिखवाया जाता है, श्रीर चन्दनदास का पकड़ा जाना प्रतिमुख सिंध है। कथानक का बीज समाप्त होने तक प्रतिमुख सिंध चलती है।

प्रस्तुत नाटक के द्वितीय अक से गर्भसिन्ध प्रारम्म होती है। आगे चलकर 'कौमुदी महोत्सव' के प्रश्न को लेकर चाण्क्य और चन्द्रगुप्त में मतभेद हो जाता।है। राज्ञस कहता है कि अब चन्द्रगुप्त को जीतना सरल होगा। चन्द्रगुप्त के कुद्ध होने तथा चाण्क्य के रुष्ट हो जाने के कारण कार्य की सफलता में सन्देह होने लगता है। यहाँ बीज हूवा सा जान पड़ता है। अत: यहाँ गर्भ-सिन्ध मानी जायगी। यह सिन्ध तीसरे और चौथे अक तक चलती है।

मलयकेतु से विरोध उत्पन्न हो जाने के उपरान्त राज्य उसके स्थान से चला जाता है। राज्य की मनोदशा में परिवर्तन होता है। यहाँ पर विष्न सम्पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ है, धीरे धीरे दूर हो रहा है, एक प्रकार से बीज मिन्नोदमिन्न होता हुआ दिखाई पड़ता है, श्रतः कथानक के इस अश में विमर्श पिध मानी जानी चाहिये। पाचवें, छठे तथा सातवें अंक में फलागम और कार्य का सम्बन्ध है। राज्य उद्यान में पहुँच जाता है, और कहता है "विष्णुदास को जलने से रोको, हम जाकर चन्दनदास को छुड़ाते हैं" समस्त घटनायें मुख्य फल की श्रोर जाती हैं। श्रतः यहा पर निर्वहण सन्धि मानी जायगी।

दुर्लभ-बन्धु

भारतेन्दु जी के पूर्व शेक्सिपियर के 'मर्चेन्ट श्राफ वेनिस' का श्रमुवाद 'दुर्ल म बन्धु' (श्रियीत् वरापुर का महाजन) नाम से किया गया। स० १८३७ वि० ज्येष्ठ शुक्र की हरिश्चन्द्र चिन्द्रका श्रीर मोहन चिन्द्रका में इसका प्रथम दृश्य छ्या है, जिसमें केवल इतना लिखा है कि 'निज वन्धु वा० बालेश्वर प्रसाद बी० ए० की सहायता से श्रीर वगला पुस्तक 'सुरलता' की छाया से हरिश्चन्द्र ने लिखा है' इस पत्रिका का सम्पा-दन उस समय भारतेन्द्र जी के मित्र प० विष्णुलाल मोहन लाल पर्ड्या कर रहे थे। यह श्रमुवाद श्रपूर्ण माना गया है, जिसकी पूर्ति प० रामशकर व्यास तथा वा० राधा-कृष्ण दास ने की थी। वा० बालेश्वर प्रसाद का 'वेनिस का सौदागर' काशी पत्रिका में प्रकाशित हो चुका था, जिसका उल्लेख भारतेन्द्र जी ने भी दिया है। इन मतों के श्राधार पर श्रमुमानतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतेन्द्र जी ने 'वेनिस का सौदागर' तथा 'सुरलता' से प्रेरणा प्राप्त कर एक स्वतन्त्र श्रमुवाद की रचना की होगी। वेनिस के सौदागर में उद् मिश्रित भाषा थी, अत: मारतेन्दु जी ने श्रपने अनुवाद को साहित्यिक माषा का स्वरूप देकर हिन्दी नाट्य साहित्य के समुख प्रस्तुत किया। भारतेन्दु जी के अनुवाद में पूर्ण भारतीय वातावरण है। पात्रों का नामकरण उन्होंने मूल के आधार पर ही मारतीय रखा है। कथावस्तु का आधार मूल नाटक का होते हुये भी इसमें मारतीय वातावरण का समावेश है। मारतेन्दु जी ने पात्रों के नामों को अनन्त, वसन्त, पुरश्रो, शैलान्त, गिरीश, सरल, नर श्री, जसोदा, आदि देकर नाटक के स्वरूप को बदल दिया है। ईसाई और यहूदी के संघर्ष के स्थान पर आर्थ हिन्दू तथा जैन संघर्ष मारतीयता जनित है।

कथावस्तु की आधारशिला दो किल्पत कथानकों का सम्मिश्रण है। प्रथम तो शैलाल के ऋण देने से सम्बन्धित है (The story of the cruel Jew) और दूसरी सम्बद्ध कथा पुरश्री तथा मंज्र्या से उठका चित्र निकालने वाले के साथ वरण का उल्लेख है। (The story of the Heiress and the casket) अन्त-निहित कथाओं में दो अन्य कथाओं का उल्लेख है, प्रथम तो लवग और जसोदा का प्रणय तथा उसके साथ भागना जोकि मुख्य कथाव्यापार के प्रवाह में मिल भी जाती है। अन्त में पुरश्रो की बसन्त को दी हुई मुद्रिका के विषय में विवाद कथा-नक की अन्तिम सीमा में एक नवीन रहस्य का उद्घाटन करता है। यद्यपि यह कथायें मूल कथावस्तु से असम्बद्ध नहीं हैं, फिर मी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हैं।

दुर्लभ बन्धु नाटक का नायक श्रमन्त है, तथा प्रतिनायक शैलाक् है। सह-नायकों में वसन्त, लवग, गिरीश, तथा सह नायकाश्रों में पुरश्री, जसोदा तथा नर श्री को लिया जा सकता है। वसन्त तथा पुरश्री को प्रमुख सह-नायक, नायिकाश्रों में लिया जा सकता है। श्रन्य पात्र सलारन, सलोने, गोप, वृद्ध गोप, दुर्वल, मोर कुटी का राजकुमार श्रादि गौण पात्र हैं।

श्रनन्त घीरोदात्त नायक है। मित्र वात्सस्य का उत्कृष्ट उदाहरण उक्त पात्र में प्रस्तुत किया गया है—

> "दुर्लभा गुणिनो सूराः दातारश्चाति दुर्ल्लभा. । । मित्रार्थे त्यक्त सर्व्वस्वो बन्धस्सर्व्वेस्सु दुर्ल्लभ." ॥

उपरोक्त गर्वोक्ति नायक के चिरत्र पर चिरतार्थ होती है। प्राणों की बाजी लगाकर अपने मित्र बसन्त की सहायता करता है, अनन्त स्वामिमानी तथा निर्मोक नायक है। मित्र के हेतु अपने प्रतिद्वंदी शैलाक्त से अपने जीवन के मूस्य पर धन लेता है। धीर नायक अपनी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, विपत्ति की घड़ियों में धैर्य तथा सेयम स्थापित रखता है। नायक मित्र तथा शत्रु दोनों के लिये समाक

नाटक निम्न प्रकार से सिघयों में विभाजित है:-

प्रथम श्रद्ध में ही चाण्क्य श्रपनी चोटी फटकारता हुश्रा श्राता है, श्रीर कहता है "उसके पकड़ने में हमालोगों को निस्दाम रहना श्रच्छा नहीं" कथा की यह मुख सन्धि मानी जाती है। कथानक का वह श्रश जहाँ पर शटकदास से राच्य की मुद्रा से मुद्रित पत्र लिखवाया जाता है, श्रीर चन्दनदास का पकड़ा जाना प्रतिमुख सन्धि है। कथानक का बीज समाप्त होने तक प्रतिमुख सन्धि चलती है।

प्रस्तुत नाटक के द्वितीय अक से गर्भसिन्ध प्रारम्म होती है। आगे चलकर 'कौमुदी महोत्सव' के प्रश्न को लेकर चाण्क्य और चन्द्रगुप्त में मतभेद हो जाता।है। राज्ञ्स कहता है कि अब चन्द्रगुप्त को जीतना सरल होगा। चन्द्रगुप्त के कृद होने तथा चाण्क्य के दृष्ट हो जाने के कारण कार्य की सफलता में सन्देह होने लगता है। यहाँ बीज हूवा सा जान पड़ता है। अतः यहाँ गर्भ-सिन्ध मानी जायगी। यह सिंध तीसरे और चौथे अक तक चलती है।

मलयकेतु से विरोध उत्पन्न हो जाने के उपरान्त राज्य उसके स्थान से चला जाता है। राज्य की मनोदशा में परिवर्तन होता है। यहाँ पर विन्न सम्पूर्णतया। नष्ट नहीं हुन्ना है, धीरे धीरे दूर हो रहा है, एक प्रकार से बीज भिन्नोदभिन्न होता हुन्ना दिखाई पड़ता है, त्र्रत कथानक के इस त्रश्च में विमर्श संधि मानी जानी चाहिये। पाचवें, छठे तथा सातवें त्रक में फलागम त्रौर कार्य का सम्बन्ध है। राज्य उद्यान में पहुंच जाता है, त्रौर कहता है "विष्णुदास को जलने से रोको, हम जाकर चन्दनदास को छुड़ाते हैं" समस्त घटनायें मुख्य फल की त्रौर जाती हैं। त्रातः यहा पर निर्वहण सन्धि मानी जायगी।

दुर्लभ-वन्धु

भारतेन्दु जी के पूर्व शेक्सिपयर के 'मर्चेन्ट श्राफ वेनिस' का श्रमुवाद 'दुर्ल म बन्धु' (श्रयीत् वशपुर का महाजन) नाम से किया गया। एं० १ = ३७ वि० ज्येष्ठ शुक्र की हरिक्चन्द्र चिन्द्रका श्रीर मोहन चिन्द्रका में इसका प्रथम दृश्य छुपा है, जिसमें केवल इतना लिखा है कि 'निज वन्धु वा० वालेक्चर प्रसाद बी० ए० की सहायता से श्रीर वगला पुस्तक 'सुरलता' की छाया से हरिक्चन्द्र ने लिखा है' इस पत्रिका का सम्पा-दन उस समय भारतेन्द्र जी के मित्र पं० विप्णुलाल मोहन लाल पर्ड्या कर रहे थे। यह श्रमुवाद श्रपूर्ण माना गया है, जिसकी पूर्ति प० रामशकर व्यास तथा वा० राधा-कृत्य दास ने की थी। वा० वालेक्चर प्रसाद का 'वेनिस का सौदागर' काशी पत्रिका म प्रकाशित हो चुका था, जिसका उल्लेख भारतेन्द्र जी ने भी दिया है। इन मतों के श्राधार पर श्रमुमानतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारतेन्द्र जी ने 'वेनिस का सौदागर' तथा 'सुरलता' से प्रेरणा प्राप्त कर एक स्वतन्त्र श्रमुवाद की रचना की होगी। वेनिस के सौदागर में उदू मिश्रित भाषा थी, श्रतः मारतेन्दु जी ने श्रपने श्रनुवाद को साहित्यक मापा का स्वरूप देकर हिन्दी नाट्य साहित्य के सममुख प्रस्तुत किया। भारतेन्दु जी के श्रनुवाद में पूर्ण भारतीय वातावरण है। पात्रों का नामकरण उन्होंने मूल के श्राधार पर ही मारतीय रखा है। कथावस्तु का श्राधार मूल नाटक का होते हुये भी इसमे मारतीय वातावरण का समावेश है। भारतेन्दु जी ने पात्रों के नामों को श्रनन्त, वसन्त, पुरश्री, शैलान्द, गिरीश, सरल, नर श्री, जसोदा, श्रादि देकर नाटक के स्वरूप को बदल दिया है। ईसाई श्रीर यहूदी के संघर्ष के स्थान पर श्रायं हिन्दू तथा जैन संघर्ष भारतीयता जनित है।

कथावस्तु की आधारशिला दो किस्तित कथानकों का सिम्मिश्रण है। प्रथम तो शैलाइ के ऋण देने से सम्बन्धित है (The story of the cruel Jew) और दूसरी सम्बद्ध कथा पुरश्री तथा मज्ञ्या से उसका चित्र निकालने वाले के साथ वरण का उल्लेख है। (The story of the Heiress and the casket) अन्त-निहित कथाओं में दो अन्य कथाओं का उल्लेख है, प्रथम तो लवग और जसोदा का प्रणय तथा उसके साथ भागना जोकि सुख्य कथाव्यापार के प्रवाह में मिल सी जाती है। अन्त में पुरश्री की वसन्त को दी हुई सुद्रिका के विषय में विवाद कथा-नक की अन्तिम सीमा में एक नवीन रहस्य का उद्घाटन करता है। यद्यि यह कथायें मूल कथावस्तु से असम्बद्ध नहीं हैं, फिर भी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखती हैं।

दुर्लभ बन्धु नाटक का नायक अनन्त है, तथा प्रतिनायक शैलाच्च है। सह-नायकों में वसन्त, लवग, गिरीश, तथा सह-नायकाओं में पुरश्री, जसोदा तथा नर श्री को लिया जा सकता है। बसन्त तथा पुरश्री को प्रमुख सह-नायक, नायिकाओं में लिया जा सकता है। अन्य पात्र सलारन, सलोने, गोप, इद्ध गोप, दुवंल, मोर कुटी का राजकुभार आदि गौथा पात्र हैं।

श्चनन्त धीरोदात्त नायक है। मित्र वात्छल्य का उत्कृष्ट उदाहरण उक्त पात्र में प्रस्तुत किया गया है—

> "दुर्लभा गुणिनो सूरा दातारक्चाति दुर्ल्लमा । । मित्रार्थे त्यक्त सर्व्वस्वो बन्धुस्सर्व्वेस्सु दुर्ल्लभः" ॥ '

उपरोक्त गर्वोक्ति नायक के चिरित्र पर चिरतार्थ होती है। प्रायों की बाजी लगाकर अपने मित्र बसन्त की सहायता करता है, अनन्त स्वामिमानी तथा निर्माक नायक है। मित्र के हेतु अपने प्रतिद्वदी शैलाच्च से अपने जीवन के मूस्य पर धन लेता है। धीर नायक अपनी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, विपत्ति की घड़ियों में धैर्य तथा संयम स्थापित रखता है। नायक मित्र तथा सन्तु दोनों के लिये समान

उद्गम वशपुर के महाजन अनन्त का अपने न्यापारिक जलपोतों के विषय में उल्लेख करना है। अनन्त, वसन्त, गिरीश, और लवग मिलते हैं, और वसन्त अनन्त से अपना मन्तन्य प्रकाशित करता है, कि वह पुरश्री से परिण्य के हेतु छ: सहस्र मुद्रा चाहता है। यह कार्य की प्रारम्भिक अवस्था है, अथवा कथा की आरम्भिक व्याख्या ( एक्सपोजीशन Exposition ) स्थापित होती है।

वसन्त का शैलाच् के यहा श्रनन्त की जमानत पर छ सहस सुद्रा माँगना प्रारम्भिक सधर्ष का श्रावाहन है। शैलाच्च श्रपने प्रतिद्वन्दी श्रनन्त को श्रपने श्राधा सेर मास के बदले धन देता है, यहीं से सधर्ष का प्रादुर्मीव होता है। शैलाच्च का अनन्त की हानि पर प्रसन्न होकर प्रतिहिंसा का भाव उदित होना सधर्ष विकास का द्योतक है। श्रन्त में मिती के टल जाने पर शैलाच्च का श्रपनी शतों पर दृढ रहना तथा न्यायालय की शरण तोना श्रीर श्रनन्त का बन्सत को श्रन्तिम मिलन के लिये बुलाना सधर्ष विकास को उत्कर्ष की श्रीर उन्सुख करता है।

श्रनन्त का मण्डलेक्वर के सामने उपस्थित होना तथा युवक वकील दारा शैलान्त को श्राधा सेर मास काट लेने का निर्णय दे देना द्वन्दात्मक प्रवृत्ति की श्रोर ले जाता है, परन्तु यह चरम सीमा शीध ही श्रपना पट परिवर्तित करती है। केवल मास ही निकालने का श्रधिकार दे रक्त का एक बृद मी न बहने देना, नाटकीय बहाव को श्रन्यत्र मोड़ देता है। शीध ही एक पन्त का दुखात्मक वातावरण सुखात्मक वातावरण से प्रभावित हो जाता है, फिर शैलान्त के विपन्त में निर्णय तथा त्रानन्त को मुक्ति-दान, युवक वकील का श्रग्टी मागना श्रादि व्यापार फल की प्रवृत्ति की श्रोर चलते हैं। सुखान्तक नात्थ का फलोदय श्रग्टी द्वारा पुरश्री के युवक वकील के रूप में श्रभिनय का रहस्य खोलता है, श्रीर यही सुखान्तक नात्थ्य कथा का श्रन्त श्रथवा फलागम है।

भारतेन्दु जी ने श्रपने श्रन्दित नाटक में भूल के भावों को यथाशक्ति रक्षा करने का प्रयत्न किया है। स्थान-स्थान पर श्रनुक्ल परिवर्तन तथा परिवर्धन भी दृष्टिगत होते हैं। कहीं कही श्रनुवाद केवल हिन्दी माध्य के रूप में प्रस्तुत है। प्रथम श्रद्ध के प्रथम ही दृश्य में भारतेन्दु जी ने श्रनन्त के कथोपकथन में जो कुछ कहलाया है, श्रग्नेजी मूल का भाषान्तर है।

"श्रनन्त—सचमुच न जाने येरा जी इतना क्यों उदास रहता है, इससे में तो व्याकुल हो ही गया हूँ पर तुम कहते हो कि तुम लोग मी घवड़ा गये। हा ! न जाने यह उदासी कैसी है, कहा से आई है, और क्यों मेरे चित्त पर इसने ऐसा अधिकार कर लिया है ? मेरी बुद्धि ऐसी अकुला रही है कि मैं अपने आपे से बाहर हुआ जाता हूँ।

संवादों में भारतीय वातावरण देने का भरसक प्रयत्न किया गया है। पात्रों के कयोपकथन में बड़ी ही सतर्कता के साथ अवतरणों में सुधार किया गया है जब कि अनुवाद का मूल माव एक ही सा प्रतीत होता है।

पुरशी—तुम निश्चय जानो कि यदि मुक्ते मारकरहेय की श्रायु मिले, तो भी में श्रम्वालिका की तरह क्वारी मर जाऊगी पर श्रपने पूज्य पिता की इच्छा के विषद कभी व्याह न करूँ गी। मुक्ते बड़ा श्रानन्द है कि इन धन्दूकों में ऐसी चातुरी है कि यह सब श्रापित विना मन्त्र जन्त्र के श्राप से श्राप दूर हो जाती है, क्योंकि इनमें से ऐसा कोई नहीं जिसका में घड़ी मर रहना भी सह सकती हूँ।

अनुवाद के मूल अभिष्राय को लेकर पश्चिमी भोजपुरी देशज भाषा का प्रयोग मारतेन्द्र जी ने किया है, यह उपयुक्त माषा की कल्पना का ही आधार कहा जा सकता है जोकि मारतीय वातावरण की परम्परा को प्रतिपादित करने में सहायक है।

( एक नौकर ग्राना है )

"क्यों क्यों ? कोई नई वात है !

नौकर - वर्बुई साहिव ऊचारों ग्रादमी ग्रापने विदा होएकै ठाड होएँ ग्रौर

१ दुर्लभ वधु-प्रथम अङ्क, पृष्ठ स० २५४ मूल इस प्रकार है .—

Antonio:-

In sooth, I know not why I am so said
It wearies me; you say it wearies you;
But how I caught it, found it or came by it
What stuff 'tis made of, where of it is born
I am to learn

And such a want-wit sadness makes of me That I have much ado to know myself.

(Merchant of Venice, Act 1, Scene 1, page 1)

२ प्रथम श्रङ्क दूसरा दृशय ---

"Portia—If I live to be as old as Sibylla. I will die as chaste as Diana, unless I be obtained by the manner of my father's will I am glad this parcel of wooers are so reasonable; for there is not one among them but I do it on his very absence; and I pray God grant them a fair departure." (Act 1, Scene II)

एक पाचवों का हरकारा आयल हैं। सो कहत हैं। की मोरकुटी के राजकुमार आकर सालिक आज राती के इहा पहुँची हैं।" (प्रथम श्रङ्क द्वितीय दृश्य)

मारतीय वातावरण देने के पश्चात् भी अनुवाद मूल के प्रवाह में बहकर स्थानमूलक भ्रातियों को उपस्थित करता है, हिन्दुस्तान में स्थित होते हुये भी श्रनन्त के जहाज हिन्दुस्तान भेजता है, श्रस्वामाविक प्रतीत होता है, परन्तु श्रनुवादक को इसका ध्यान न रहना स्वाभाविक माना जा सकता है।

शैलाच् — "नहीं नहीं-मेरा श्रमिप्राय उनके श्रन्छे होने से यह है कि उनकी जमानत ही बहुत है — यद्यि श्राजकल उनकी दशा हीन है, क्योंकि उनका एक जहाज त्रिपुल को गया है, दूसरा हिन्दुस्तान को । सुना है कि वाजार में भी कुछ व्यवहार है, एक तीसरा जहाज मौच्तिक में तथा चौथा श्रग देश में है । इसी माँ।त इसर उधर श्रौर बन्दरों में उनकी जोखों है ।" (तृतीय दृश्य श्रक प्रथम )

पारसीक रंगमच की शैली का श्रमुकरण सारतेन्द्र जी के निम्न शब्दों में ध्वनित होता हैं। जोकि पिता के जाने के पश्चात् वह जसीदा द्वारा कहलाते हैं।

"गर वर आई आर्जू मेरी तो रखसत आपको, आपने बेटी को खाया और मैंने बाप को।"?

पद्यानुवादों में भी मूल के आश्रय का प्राण जागरूक रूप में उपस्थित है, आर्यग्राम का राजकुमार रजत मंजूषा के लेख को पढता है।

'जिमि यह उज्जल रजत मुहायो। सात बेर लै श्रिगन तपायो। तिमि यह बुद्धिहु बहु विधि जांची। कोउ प्रकार ठहरी निर्हे काची। ऐसे वहु मूरख जग माँही। जे छाया सग धाये जाहीं। पै कहुँतिन को श्रास पुराई। मृग-मरीचिक्हुँ प्यास बुमाई॥ जो मुख छायहि श्रक लगाये। होत तिनिहं सोई गिह पाये॥ ऐसे बहु जग नर श्रज्ञाना। सेत केस भे रजत समाना॥ पै निहं बुद्धि तिनिहं कछु श्राई। तैसिह यह मूरख सिर् भाई॥

१. मूल ---

<sup>&</sup>quot;How now I What news?

Servant—The four strangers seek for you, madam to take their leave; and there is a fore runner come from a fifth, the Prince of Morocco, who brings work, the Prince his master will be here to-night."

<sup>[</sup>Act 1 Scene II)

 <sup>&#</sup>x27;If my fortutune be not crost,
 I have a father, you a daughter lost.,

जोरिह है तुश्र होइ निसानी। करहु श्रवे जो तुश्र मनमानी॥ व्याहहु जाई श्रोर ही काहू। हारि चुके वाजी गर जाहू॥

अनुदित गद्य और पद्य अनुवादों के अतिरिक्त मौलिक सवादों का मी निर्माण किया गया है। मारतेन्द्र जी ने उक्त अनुवाद के कथानक में यथास्थान परिवर्तन तथा परिवर्दन किया है। सारे परिवर्तन वातावरण को दृष्टिगत रखते हुये किये गये हैं।

वातावरण के भारतीयकरण का निर्वाह कहीं कहीं पूर्ण होता नहीं दिखाई देता है। यत्र तत्र स्थान दोष दिखाई देते हैं। भारत में ही रहने वाला महाजन श्रपना जलपोत भारतवर्ष की ही श्रोर भेजता है। यह स्पष्ट ही श्रसंगत प्रतीत होता है, सवादों में पात्रानुकूल देशज भाषा प्रायः पिक्चिमी मोजपुरी श्रथवा श्रज मिमित माघा का प्रयोग किया गया है। प्रयुक्त मुहावरों में देशज प्रयोगों को प्रस्तुत किया गया है, मूल में प्रयुक्त माघा के जोड़ की वस्तु हिन्दी चाहित्य की शञ्दावली से चयन करने का प्रयास किया गया है। श्रापने वातावरणजनित प्रभाय, माघा शैली तथा नाटकीय प्रयोगों की सफल योजना के साथ उक्त नाटक मूल से मिन्न श्रपना स्वतन्त्र श्रास्तित्व स्थिर रखता हुश्रा प्रतीत होता है।

भारतेन्दु जी ने पिश्चमी नाट्य प्रणाली का भारतीय वातावरण में नवीन प्रयोग किया है, जिसमें उन्हें श्राधातीत सफलता मिली है। हम इनके इस प्रकार के नाटकीय प्रयोगों में दोनो प्रणालियों का समन्वय स्वरूप सा देखते हैं। भारतीय नाट्य साहित्य में सुखान्तक नाटकों का प्रचलन श्रादि काल से चला श्रा रहा है, प्रन्तु घटनाश्रों का घात-प्रतिघात श्रीर दुखान्त से श्राकस्मिक सुखद वातावरण उत्यव कर देना एक नवीन प्रयोग कहा जा सकता है। यह समन्वय मूलक भावना प्राचीन श्रीर श्रविचीन दोनों ही प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करती है। नाटक को लोक-प्रिय बनाने के लिये नाटकीय सम्वादों में यथासाध्य लोक-प्रिय भागा का

"The fire seven times tried this. Seven-times tried that judgment is That did never choose a miss Some there be that shadows kiss, Such have but a shadow's bliss, There be fools alive I wis Silver'd o'er, and so was this. I will ever be your head So be gone; you are sped "

१. मूल -

एक पाचनों का हरकारा आयल हो सो कहत हो की मोरकुटी के राजकुमार आकर सालिक आज राती के इहा पहुँची हैं।" (प्रथम अह दितीय दृश्य)

मारतीय वातावरण देने के पश्चात् भी श्रनुवाद मूल के प्रवाह में बहकर स्थानमूलक भ्रातियों को उपस्थित करता है, हिन्दुस्तान में स्थित होते हुये भी श्रनन्त के जहाज हिन्दुस्तान मेजता है, श्रस्वामाविक प्रतीत होता है, परन्तु श्रनुवादक को इसका ध्यान न रहना स्वाभाविक माना जा सकता है।

शैलाच् — "नहीं नहीं-मेरा श्रमिप्राय उनके अञ्छे होने से यह है कि उनकी जमानत ही बहुत है—यद्यपि आजकल उनकी दशा हीन है, क्योंकि उनका एक जहाज त्रिपुल को गया है, दूसरा हिन्दुस्तान को । युना है कि बाजार में भी कुछ व्यवहार है, एक तीसरा जहाज मौच्चिक में तथा चौया श्रग देश में है । इसी मॉर्गत इघर उधर और बन्दरों में उनकी जोखों है ।" ( तृतीय हश्य श्रंक प्रथम )

पारसीक रंगमंच की शैली का श्रानुकरण भारतेन्द्र जी के निम्न शब्दों में ध्वनित होता है। जोकि पिता के जाने के पश्चात् वह जसोदा द्वारा कहलाते हैं।

"गर बर आई आर्जू मेरी तो रुखसत आपको,

श्रापने बेटी को खाया श्रीर मैंने बाप को।"र

पद्यानुवादों में भी मूल के आशाय का प्राया जागरूक रूप में उपस्थित है, आर्थश्राम का राजकुमार रजत मजूषा के लेख की पढता है।

'जिमि यह उज्जल रजत सुहायो। सात बेर लै अगिन तपायो। तिमि यह बुद्धिहु बहु विधि जाची। कोउ प्रकार ठहरी निर्हं काची। ऐसे बहु मूरख जग माँही। जे छाया सग धाये जाहीं। पै कहुँ तिन को आस पुराई। मृग-मरीचिक्हुँ प्यास बुकाई॥ जो सुख छायिह अक लगाये। होत तिनिर्हं सोई गिह पाये॥ ऐसे बहु जग नर अज्ञाना। सेत केस भे रजत समाना॥ पै निर्हं बुद्धि तिनिर्हं कछु आई। तैसिह यह मूरख सिर् भाई॥

[Act 1 Scene II)

१ मूल — "How now I. What news?

Servant —The four strangers seek for you, madam to take their leave; and there is a fore runner come from a fifth, the Prince of Morocco, who brings work, the Prince his master will be here tonight"

If my fortutune be not crost, I have a father, you a daughter lost.,

जोरहिंहै तुत्र होइ निसानी। करहु श्रवे जो तुश्र मनमानी।। व्याहहु जाई श्रोर ही काहू। हारि चुके वाजी गर जाहू॥ भ

अनुदित गद्य और पद्य अनुवादों के अतिरिक्त मौलिक संवादों का भी निर्माण किया गया है। मारतेन्द्र जी ने उक्त अनुवाद के कथानक में यथास्थान परिवर्तन तथा परिवर्दन किया है। सारे परिवर्तन वातावरण को दृष्टिगत रखते हुये किये गये हैं।

वातावरण के भारतीयकरण का निर्वाह कहीं कहीं पूर्ण होता नहीं दिखाई देता है। यत्र तत्र स्थान दोष दिखाई देते हैं। भारत में ही रहने याला महाजन अपना जलपोत भारतवर्ष की ही श्रोर मेजता है। यह स्पष्ट ही श्रसंगत प्रतीत होता है, सवादों में पात्रानुकूल देशज माषा प्राय: पिक्सी मोजपुरी श्रथवा ब्रज मिश्रित माषा का प्रयोग किया गया है। प्रयुक्त मुहावरों में देशज प्रयोगों को प्रस्तुत किया गया है, मूल में प्रयुक्त माषा के जोड़ की वस्तु हिन्दी साहित्य की शब्दावली से चयन करने का प्रयास किया गया है। श्रापने वातावरणजनित प्रभाव, माषा शैली तथा नाटकीय प्रयोगों की स्कल योजना के साथ उक्त नाटक मूल से मिन्न श्रपना स्वतन्त्र श्रास्तित्व स्थिर रखता हुश्रा प्रतीत होता है।

भारतेन्दु जी ने पिश्चमी नाट्य प्रणाली का भारतीय वातावरण में नवीन प्रयोग किया है, जिसमें उन्हें स्त्राशातीत सफलता मिली है। हम इनके इस प्रकार के नाटकीय प्रयोगों में दोनों प्रणालियों का समन्वय स्वरूप सा देखते हैं। भारतीय नाट्य साहत्य में सुखान्तक नाटकों का प्रचलन स्त्रादि काल से चला स्त्रा रहा है, परन्तु घटनास्त्रों का घात-प्रतिघात स्त्रीर दुखान्त से स्त्राकस्मिक सुखद वातावरण उत्पन्न कर देना एक नवीन प्रयोग कहा जा सकता है। यह समन्वय मूलक भावना प्राचीन स्त्रीर स्त्रविचीन दोनों ही प्रणालियों का प्रतिनिधित्व करती है। नाटक को लोक-प्रिय बनाने के लिये नाटकीय सम्वादों में यथासाध्य लोक-प्रिय भाषा कर

१. मूल -

"The fire seven times tried this:
Seven-times tried that judgment is
That did never choose a miss.
Some there be that shadows kiss;
Such have but a shadow's bliss,
There be fools alive I wis
Silver'd o'er; and so was this.
I will ever be your head
So be gone; you are sped."

्रा किया गया है। भारतेन्दु जी ने पात्रों के स्तर के अनुसार ही भाषा का प्रयोग तथा परिवर्तन प्रस्तुत किया है, सम्वादों में आकर्षक प्रवाह भाषा के गठीलेपन तथा व्यापक देशज प्रयोगों ने नाटकों को अधिक लोकप्रिय बनाया है। उक्त नाटक में भी उपरोक्त गुण विद्यमान है, जिस कारण यह नाटक लोक-प्रिय नाटकों की कोटि में रखा जा सकता है।

मारतेन्दु जी नाटकों में समन्वय मूलक नाट्य प्रणाली के निर्देशक थे। युग पुरुष द्वारा प्रयुक्त इस परम्परा का निर्वाह इनके बाद मी चलता रहा। मारतीय और पिश्चमी नाट्य तत्वों का सिम्मश्रण लेकर हिन्दी नाट्य साहित्य में एक मध्य का मार्ग निर्धारित किया गया। वग साहित्य में श्री डी॰ यल॰ राय ने रुविवादी परम्परा को तोड़कर उक्त शैली का श्रनुसरण किया है। हिन्दी नाट्य साहित्य में प्रसिद्ध नाट्यकार बा॰ जयशकरप्रसाद के नाटकों में उक्त नाट्य शैली का प्रयोग पाया जाता है। दुर्लभ-बन्धु समन्वय मूलक नाट्य शैली का श्रवानत नाटक का प्रथम प्रयोग है जिस सुखान्त तथा स्वछन्द नाट्य शैली का श्रनुकरण मारतेन्द्र के पथानुगामियों ने किया और लोक प्रिय बनाया।

त्रन्दित नाटकों की मूल प्रवृत्ति का वर्गोंकरण करने से भासित होता है कि भारतेन्दु जी ने अपने अनुवादों को विभिन्न दृष्टिकोण से लिया था। कुछ का मूल आधार प्रेमाख्यानों पर अवलिम्बत है, तो कुछ में पौराणिक उपाख्यानों के आधार पर वर्णित नाटकों से अनूदित किया गया है। प्रतीक की मावामिव्यंजना का आकर्षण भारतेन्दु जी के नाटकों में प्रचुरता से मिलता है। भारतेन्दु जी की ऐतिहासिक अन्वेषण की और भी नैसर्गिक प्रवृत्ति रही है। प्रेमाख्यानों में रत्नावली, कर्पर मंजरी तथा दुर्लम बन्धु को लिया जा सकता है, पौराणिक उपाख्यान से धनजय विजय लिया गया है, तथा पाखरह विडम्बन प्रतीक नाट्य दौली की अनुपम कृति है, मुद्राराद्य में सम्पूर्ण ऐतिहासिक वातावरण है।

साहित्य समाज का दर्पण है। कलाकार की कृति युग का प्रतिनिधित्व करती है। नाट्यकार भारतेन्दु जी की अमर कृतियों में हम उनके युग का प्रतिनिधित्व पाते हैं। युग पुरुष ने अपनी लेखनी द्वारा कहीं तो देश-प्रेम प्रस्फुटित किया है। कहीं भारतीय अधोगित की छाया दी है, कहीं आर्य भारत के वैभव तथा बुद्धिवादी आदर्श का स्जीव चित्रण किया है। लेखनी में नाट्यकार का व्यक्तित्व विद्रोही कलाकार के रूप में प्रस्तुत है। नाट्यानुवादों की अभिरुचि का प्रभाव उनकी स्वतन्त्र रचनाओं पर पड़ा है। अनुत्रादों में जिन नाट्य शैलियों का प्रयोग हमें हिएगत होता है उनकी पुनरावृत्ति हम उनकी मौलिक कृतियों में भी पाते हैं। रत्नावली नाटिका सर्वप्रथम अनुत्ति कृति कही गई है। उसका सफल प्रयोग नाटिका के रूप में

प्रस्तुत चन्द्रावली नाटिका के रूप में मिलती है जो उत्कृष्ट सफल मौलिक कृति है। भारत जननी तथा भारत दुईशा से प्रतीक भावामिव्यंजन की सुन्दर प्रतिच्छाया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को लेकर मौलिक रचना के रूप में नीलदेवी प्रस्तुत की गई है।

भारतेन्दु जी ने नाट्य तत्वो का जो समन्वयवादी स्वरूप अनुवादों में प्रयुक्त किया है, उसी रूप का प्रयोग हम इनकी मौलिक कृतियों में पाते हैं। नाट्य तत्वों में भारतीय परम्परा का रूप नाटिका, व्यायोग, सहक, भाग, प्रहसन, आदि के रूप में विद्यमान है। परन्तु इनमें भी स्वच्छद निर्वाह से कार्य किया गया है। भारतेन्द्र जी ने रूढिगत नियमों में परिष्कार किया है। पश्चिमी नाट्य चिन्तन के समन्वित रूप को लेकर चलने वाले नाटकों में दुर्लम-वन्धु नाटक, मारत जननी औपेरा, भारत दुर्दशा रूपक, नीलदेवी रूपक आदि हैं।

श्चनतोगत्वा भारतेन्दु जी की सर्वप्रथम नाट्य रचनायें अनूदित नाटक ही थे, श्चीर कृतियाँ कलाकार के जीवन पर सामाजिक वातावरण के प्रभाव का प्रतिविम्व मात्र होती हैं। मारतेन्दु युग में विभिन्न वर्गों में विद्येप तथा श्चाराजकता थी, श्चापस के वैषम्य से देश काल की प्रगति में शैथिल्य था, साहित्य श्चीर समाज दोनों ही श्चांगति की श्चोर उन्मुख हो रहे थे, रगमच के विभिन्न सन्देशों में भारतेन्दु जी का उद्देश्य देश श्चीर समाज की विखरी हुई शक्ति का सकलन करना है। वर्गवादी समर्थ के विषम परिणामों की श्चोर लक्ष्य करना नाट्यकार का मूल मन्तव्य रहा है। भारतेन्दु जी ने स्वय ही स्वीकार किया है श्चीर पाखरह विडम्बन के समर्पण में वे स्वय ही कहते हैं।

"भला इससे पाखरड का क्या होना है। यहाँ तो तुम्हारे िखा सभी पाखरड है। क्या हिन्दू क्या जैन ? क्योंकि मैं पूछता हूँ कि विना तुमको पाये मन की प्रवृत्ति ही क्यों है। तुम्हें छोड़कर मेरे जान सभी भूठे हैं। चाहे ईश्वर हो चाहे ब्रह्म, चाहे वेद हो चाहे इंजील" (समपंशा पाखरड विडम्बन)। मारतेन्दु जी का उक्त सन्देश 'मुन्डेमुन्डे मितिर्मिन्ना' पर लाक्ष्णिक व्यग्य है। कलाकार सामाजिक जीवन को एक सूत्र में बॉधना चाहता है, जिसके लिये उसका सार्वभौमिक दृष्टिकोश है।

> "दुर्ल्लमा गुणिनो सूरा: दातारश्चाति दुर्ल्लमा:। मित्रार्थं त्यक्त सर्व्वस्वो वन्धु सर्व्वेस्सु दुर्ल्लमः॥१

<sup>°</sup> दुर्लम-बन्धु

भारतेन्दु जी की विचारधारा नव-जाप्रति की प्रतीक थी, जिसमें देश प्रेम, तिक उत्थान, तथा नैतिक श्रादशों की प्रभावशाली कल्पना निहित थी। सम-सामयिक राष्ट्रवादी विचारधारा को इनके उद्गारों से श्रत्यधिक प्रोत्साहन मिला। देश-प्रेम तथा विश्व-बन्धुत्व के बीज इनके मधु सिंचित सन्देश से पुष्पित तथा पल्ल-वित हुए। राष्ट्र-चेतना श्रीर जन-जागरण का श्रेय निश्चय ही इस युग निर्माता को है।

### अप्टम अध्याय

# रूपान्तरित नाटकों की विवेचना

रूपान्तरित नाटक :---

भारतेन्दु जी के नाटकों में सत्य 'हरिक्चन्द्र' तथा 'विद्यासुन्दर' रूपान्तरित नाटक हैं। रूपान्तरितं नाटक अनुवादों से भिन्न होते हैं। नाटकों की श्राधारशिला पूर्ण मौलिक नहीं होती, मूल कथा को श्राधार मानकर उसका कलेवर परिवर्तित कर दिया जाता है। उक्त मौलिक परिवर्तन में नाट्यकार की निज की प्रतिभा का विनिवेश रहता है। छायानुवादों में नाट्यकार की श्रिभक्षि के अनुसार ही परिवर्तन देखने को प्राप्त होते हैं। रूपान्तरित नाटकों में अनूदित तथा मौलिक रचनाओं के मध्य के गुण होते हैं। अनुवाद का अश न्यून होता है, परन्तु मौलिक विचारधारा का समावेश श्रिधक हिट्यत होता है। भारतेन्दु जी के नाटकों की प्रगति कमशः अनुवादों से रूपान्तर तथा मौलिक नाट्य परम्परा की श्रोर बढती हिष्टगत होती है। प्रारम्भिक हिन्दी नाट्य साहित्य का प्रादुर्भीव अनुवादों से श्रारम्भ होता है, मौलिक नाटकों को प्रारम्भिक काल में श्रिधक स्थलता प्राप्त होती नहीं हिष्टत्यतत होती। भारतेन्द्र जी की कृतियों के कम से स्पष्ट है कि रचनाक्रम में मौलिक नाटकों का स्थान कमश. अनुवादों, रूपान्तरों के बाद ही श्राया है। ऐसी श्रवस्था में छायानुवादों को पूर्ण मौलिक मी नहीं कहा जा सकता, श्रीर न वे श्रनुवाद ही हैं, उन्हें मध्यवर्ती रूपान्तरित के ही रूप में ग्रहण किया जा सकता है।

रूपान्तरित रूपकों में नाट्यकार की रुचि विशेषतः पौरांणिक तया प्रेम-प्रधान रूपकों की श्रोर श्राकृष्ट दिखाई देती है, सत्य हरिश्चन्द्र तथा विद्यासुन्दर दोनों ही उक्त धाराश्रों के प्रतिनिधि नाटक हैं। सत्य हरिश्चन्द्र के कथानक का श्राधार श्रार्थ चेमेश्वर का संस्कृत पौराणिक नाटक 'चयड कौशिक' है, तथा विद्यासुन्दर बगला साहित्य की उत्कृष्ट नाट्य कृति का ख्रायानुवाद है। महाकवि चौर की चौर पंचाशिका में उक्त कथा का प्रसंग है, भारतेन्द्र जी ने विद्या सुन्दर की भृमिका' में रूपान्तर

१ विद्यासुन्दर की कथा वगदेश में अति प्रसिद्ध है। कहते हैं कि, वौर किष जो संस्कृत में चौर-पचािशका का किष है, यही सुन्दर है। कीई इस चौर-पंचािशका को वरिंच कित मानते हैं। जा कुछ हो, वियावती की आख्याियका का मूळ सत्र वहीं चौर पंचािशका है। प्रसिद्ध किष भारतचन्द्र राय ने इस उपाख्यान को वह-भाषा में काव्य स्वस्प में निर्माण किया है। महाराज यतीन्द्रमोहन ठाकुर ने उसी काव्य का अवलावन करके जो विद्यासुन्दर नाटक बनाया था, उसी की झाया लेकर आज १५ वर्ष में यह हिन्दी भाषा में निर्मत हुआ है।

भारतेन्दु जी की विचारधारा नव-जाग्रति की प्रतीक थी, जिसमें देश प्रेम, तिक उत्थान, तथा नैतिक श्रादशों की प्रभावशाली कल्पना निहित थी। सम-सामियक राष्ट्रवादी विचारधारा को इनके उद्गारों से श्रत्यधिक प्रोत्साहन मिला। देश-प्रेम तथा विश्व-बन्धुत्व के बीज इनके मधु सिंचित सन्देश से पुष्पित तथा पत्ल-वित हुए। राष्ट्र-चेतना श्रीर जन-जागरण का श्रेय निश्चय ही इस युग निर्माता को है।

### अष्टम अध्याय

# रूपान्तरित नाटकों की विवेचना

रूपान्तरित नाटक:--

भारतेन्दु जी के नाटकों में सत्य 'हरिश्चन्द्र' तथा 'विद्यासुन्दर' रूपान्तरित नाटक हैं। रूपान्तरितं नाटक अनुवादों से भिन्न होते हैं। नाटकों की आधारिशला पूर्ण मौलिक नहीं होती, मूल कथा को आधार मानकर उसका कलेवर परिवर्तित कर दिया जाता है। उक्त मौलिक परिवर्तन में नाट्यकार की निज की प्रतिभा का विनिवेश रहता है। आयानुवादों में नाट्यकार की अभिकृष्टि के अनुसार ही परिवर्तन देखने को प्राप्त होते हैं। रूपान्तरित नाटकों में अनूदित तथा मौलिक रचनाओं के मध्य के गुण होते हैं। अनुवाद का अश न्यून होता है, परन्तु मौलिक विचारधारा का समावेश अधिक दृष्टिगत होता है। भारतेन्दु जी के नाटकों की प्रगति कमशः अनुवादों से रूपान्तर तथा मौलिक नाट्य परम्परा की आर बढती दृष्टिगत होती है। प्रारम्भिक हिन्दी नाट्य साहित्य का प्रादुर्भाव अनुवादों से आरम्भ होता है, मौलिक नाटकों को प्रारम्भिक काल में अधिक सफलता प्राप्त होती नहीं दृष्टितगत होती। भारतेन्दु जी की कृतियों के कम से स्पष्ट है कि रचनाकम में मौलिक नाटकों का स्थान कमश. अनुवादों, रूपान्तरों के वाद ही आया है। ऐसी अवस्था में आयानुवादों को पूर्ण मौलिक मी नहीं कहा जा सकता, और न वे अनुवाद ही हैं, उन्हें मध्यवतीं रूपान्तरित के ही रूप में ग्रहण किया जा सकता है।

रूपान्तरित रूपकों में नाट्यकार की रुचि विशेषतः पौरांग्णिक तथा प्रेम-प्रधान रूपकों की श्रोर श्राकृष्ट दिखाई देती है, सत्य इरिश्चन्द्र तथा विद्यासुन्दर दोनों ही उक्त घाराश्रों के प्रतिनिधि नाटक हैं। सत्य इरिश्चन्द्र के कथानक का श्राधार श्रार्थ चेमेश्वर का संस्कृत पौराग्णिक नाटक 'चएड कौशिक' है, तथा विद्यासुन्दर बगला साहित्य की उत्कृष्ट नाट्य कृति का ख्रायानुवाद है। महाकवि चौर की चौर पंचाशिका में उक्त कथा का प्रसंग है, भारतेन्द्र जी ने विद्या सुन्दर की भूमिका' में रूपान्तर

(भूमिका विद्या सुन्दर भारतेन्दु नाटकावली)

१ विद्यासुन्दर की कथा वगदेश में अति प्रसिद्ध है। कहते हैं कि वौर किव जो संस्कृत में वौर-पवाशिका का किव है, यही सुन्दर है। कोई इस चौर-पंचाशिका को वरहिंच कृत मानते हैं। जा कुछ हो, विद्यावती की श्राख्यायिका का मूल सूत्र वही चौर पंचाशिका है। प्रसिद्ध कि भारतवन्द्र राय ने इस उपाख्यान को वह-भाषा में कान्य स्वरूप में निर्माण किया है। महाराज यतीनद्रमोहन ठाकुर ने उसी कान्य का श्रवळावन करके जो विद्यासुन्दर नाटक बनाया था, उसी को छाया लेकर आज १५ वर्ष में यह हिन्दी भाषा में निर्मित हुआ है।

की प्रेरणा का मन्तव्य पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है। वगला नाट्य साहित्य में विद्या-सुन्दर श्रत्यधिक लोक-प्रिय नाटक था। विद्यासुन्दर का काव्यरूप तथा नाटक दोनों ही प्रमुख रचनायें थीं। वगला नाटकों में विद्यासुन्दर लोक प्रसिद्ध रगमचीय नाटक रहा है। भारतेन्द्र जी बगला नाट्य साहित्य से श्रिधिक प्रभावित थे, श्रत लोक-प्रिय कथानक को उन्होंने नाटकीय रूपान्तर के रूप में प्रस्तुत किया है,। उपर्युक्त रूपक संस्कृत काव्य तथा बगला साहित्य दोनों ही में प्राप्त कहा जाता है। मूल कथानक की प्रेम प्रधान श्राख्यायिका से प्रभावित नाट्यकार ने रूपान्तरित नाटक की कथावस्तुत्रों में यथा तथ्य परिवर्तन किया है। सत्य हरिश्चन्द्र शिचाप्रद पौराणिक छायानुवाद है। मारतेन्द्र जी ने इसकी रचना विशेष प्रयोजन से की थी जिसका उब्लेख स्वयमेव नाट्यकार ने किया है।

"मेरे मित्र बा॰ बालेश्वर प्रसाद बी॰ ए॰ ने मुक्तमे कहा कि आप कोई ऐसा नाटक भी लिखें, जो लड़कों के पढ़ने पढ़ाने के योग्य हो, क्योंकि शृगार रस के आपने जो नाटक लिखे हैं, वे बड़े लोगों के पटने के हैं, लड़कों को उनसे कोई लाभ नहीं। उन्हीं के इच्छानुसार मैंने यह सत्य हरिश्चन्द्र नामक रूपक लिखा है।"

सत्य हरिश्चन्द्र नाटक मारतेन्द्र के निज के जीवन तथा भावनात्र्यों का प्रतीक हैं। व्यक्तिगत जीवन में नाटककार ने सत्य तथा दान की परम्परा को सदैव निभाने का प्रयत्न किया। इसीलिये उन्हें श्रर्थीमाव की विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। नाटक की श्रहगर्वोक्ति भारतेन्द्र ने जीवनपर्यन्त निभाने का प्रयास किया .—

''चन्द्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिचन्द्र को टरै न सत्य विचार।"

व्यक्तिगत अभिकृति का आकर्षण जीवन से साम्य स्थिर करने वाले कथानक उत्पन्न करते हैं। भारतेन्दु की नाट्य-रचनाओं में पौराणिक तथा प्रेम-प्रधान आख्या- यिकाओं का विशिष्ट स्थान है। भारतेन्दु-युग में पौराणिक तथा प्रेमाख्यान सम्बन्धी रूपकों की परम्परा का प्रचलन श्रिषक हो गया था। समसामयिक नाट्यकारों ने इन्हीं धाराओं की नाट्य-कृतियों को प्राथमिक स्थान दिया है। युग की मनोवृत्ति के अनुकृल होने के कारण उक्त विचारधाराओं के नाटक तथा आख्यान अत्यधिक लोकप्रिय हो गये। भारतेन्दु जी के अनुवादों और मौलिक नाटकों में भी न्यूनाधिक दोनों ही प्रमुख धाराओं को स्थान प्राप्त है। सम्पूर्ण नाट्य कृतियों में पौराणिक तथा प्रेमाख्यानों की ही प्रधानता

९ उपक्रम, नाटक सत्य हरिश्चन्द्र, मारतेन्द्र नाटकावली-५० ३१

द्दिरात होती है, श्रत: स्फट है कि मारतेन्द्र जी की मौलिक प्रेरणा उपयु के विचार-घाराश्रों की श्रोर विशेष मुकती जान पड़ती थी। छायानुवादों में समाहित मन्तव्य रूप में धर्म श्रोर सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले श्राख्यान हैं। शिक्ताप्रद निष्कर्षों से समाज के श्राचरण में नैतिक सुधार करने की प्रेरणा जान पड़ती है। प्रेम-प्रधान रूपक में भी प्रेम की सत्य साधना विपत्तियों की तमिक्षा को पार करती हुई सुखान्त मिलन की श्रोर उन्मुख होती है। नायक को श्रपने उद्देश्य में सफल होने के लिये परिस्थितियों के घात-प्रतिधात सहने पड़ते हैं। घटनाश्रों का उत्थान-पतन ही कथा-वस्तु की रोचकता वढाता है। श्रान्तिम फलोदय में सुखान्त भावना कथा की सार्थकता का तथा महत्व का वर्णन करती है, इसी प्रेरणा से उक्त कथानक शैली का प्रयोग भारतेन्द्र के 'विद्यासुन्दर' नाटक में पाया जाता है। भारतेन्द्र ने श्रपने नदीन प्रयोगों द्वारा समकालीन नाट्यकारों का भी मार्ग प्रदर्शन किया। प्रत्येक दिशा में साहित्य-कार की व्यक्तिगत श्रीसदिच का समावेश पाया जाता है।

## रूपान्तर का मूल-स्रोत:-

संस्कृत नाट्य-साहित्य में श्रार्य चो मेश्वर कृत "चएडकोश्चिक" तथा रामचन्द्र कृत "सत्य हरिश्चन्द्र नाटकम्" नाम के दो रूपक मिलते हैं जो सूर्यवशी राजा हरिश्चन्द्र की श्राख्यायिका लेकर निर्मित हुए हैं। यद्यपि मारतेन्द्र जी का सत्य हरिश्चन्द्र इन दोनों में से किसी भी नाटक का सम्पूर्ण श्रनुवाद नहीं कहा जा सकता, पर प्रथम का श्रश्चतः श्राधार लिया गया है। मारतेन्द्र जी ने उपक्रम में चएड-कौशिक का उल्लेख किया है, श्रीर कुछ स्थानों पर चएडकौशिक के इलोक भी उद्घृत किये हैं, परन्तु कथावस्तु में घटना परिचर्तन के कारण इसे पूर्णतः श्रनुवाद नहीं कहा जा सकता है। कथावस्तु की प्रेरणा उक्त नाटक में श्रवश्य प्राप्त होती है। पौराणिक श्राख्यायिका लोक-प्रसिद्ध है, सम्भवत भारतेन्द्र जी ने चएडकौशिक के श्रध्ययन के बाद इसे कथावस्तु के नवीन कलेवर में सत्य-हरिश्चन्द्र रूपक का स्वरूप दिया है।

'चएडकौशिक' तथा भारतेन्दु के 'सत्य-हरिक्चन्द्र' दोनों की कथावस्तु के ख्रवलोकन से प्रतीत होता है कि दोनों कथावस्तुओं का मूलाधार एक ही होने पर भी प्रारम्भिक हक्ष्य में ही मिन्नता उपस्थित है। सत्य-हरिक्चन्द्र में शृगार-रस का समावेश नहीं आने पाया। चएडकौशिक का प्रथम श्रंक शृगार-रस से पूर्ण है, इसके वदले में मारतेन्द्र जी ने श्रपने नाटक में इन्द्र तथा नारद-सवाद में उपदेशात्मक मनोवृत्ति का परिचय दिया है। भारतेन्द्र जी का मूल प्रयोजन वालोपयोगी शिक्षाप्रद नाटक उपस्थित करने का था। इसीलिये नाटक के कथानक में मौलिक परिवर्तन

किया गया है। वस्तुत: रूपान्तर का मूलाधार चएडकौशिक नाटक से प्रेरित आख्यान ही कहा जा सकता है। सम्पूर्ण नाटक में परिवर्तन का श्रिभिप्राय शृंगारिक श्रश्लीलत्व दोष को निकाल देना ही दृष्टिगत होता है, ताकि नाटक का कथानक शिक्ताप्रद बना रहे।

सत्य हरिक्चन्द्र नाटक में मौलिक तथा अनूदित नाटकों दोनों ही के गुण विद्यमान हैं। कथानक की मिन्नता और चएडकौशिक के कुछ अशों का ज्यों का त्यों अनुवाद दोनों ही प्रकार के लच्चण मिलते हैं। अच्चरश अनुवाद न कहकर इसे छायानुवाद की कोटि में रक्खा गया है। रूपान्तिरित नाटक तथा मूल नाटक की कथावस्तु के अवलोकन से मौलिक मिन्नता का परिचय प्राप्त होता है, वस्तुत दोनो ही कथावस्तुओं को तुलनात्मक दृष्टि से देखना नितान्त आवश्यक है।

चएडकौशिक के कथानक में महाराज हरिश्चन्द्र के ब्राचार्य ने कतिपय विध्नों की शान्ति के लिये, उन्हें नियम पालन की अनुमति दी, जिस कारण उन्हें रात्रि भर जागना पड़ा। प्रातःकाल महारानी शैव्या उनकी त्रालस्य भरी त्राँखें देखकर उन पर क्रुपित हुई, किन्तु तापस के शान्ति जल लाने पर जागरण रहस्य समभ उनसे ज्ञमा याचना करने लगीं। उधर महाराज विध्नों के भय से व्याकुल होकर मनोविनोद की इच्छा से श्राखेट करने वन की श्रोर निकल पड़े। वन में महर्षि विश्वामित्र तीनों महाविद्यात्रों को वश में करने के लिये त्राश्रम में वैठे यज्ञ कर रहे थे। विध्नराट् उसमें विन्न डाल रहा था। सयोगवश महाराज हरिश्चन्द्र महर्षि विश्वामित्र के क्रोध माजन बने, चात्र धर्म के ब्रानुसार स्त्री रूप धारिणी महा-विद्यास्त्रों का श्रार्चनाद सुनकर उन्हें बचाने दौड़े। महर्षि के कोघ मोचन के लिये अपना धर्वस्व उन्हें दान कर दिया, और उक्त दान की एक लक्त स्वर्ण मुद्रा दिज्ञ्णा के रूप में देने के लिये अपने को काशी में जाकर वेचना निश्चित किया। ऋर्द्ध लच्च स्वर्ण मुद्रा में रानी को तथा शेष धन के लिये ऋपने को स्वपच के हाथ वेच डाला, श्रौर दास के रूप में श्मशान कर लेने लगे। सयोग से एकमात्र पुत्र रोहिताक्व की सर्प के काटने से मृत्यु हो जाने पर शैव्या शव का श्रन्तिम संस्कार कराने श्राती है। दास रूप राजा हरिश्चन्द्र निज पुत्र जान बड़े दुखी होते हैं, परन्तु कर्तव्यवश प्रेरित आधा कफन कर के रूप में मॉग लेते हैं। उनकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न धर्म श्रादि त्राकर रोहिताक्व को पुन जीवित कर उनका राज्य लौटा देते हैं।

सत्य हरिश्चन्द्र की कथावस्तु में भिन्नता है—जो निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है। इन्द्र की समा में श्रयोध्या से लौटते समय देवर्षि नारद पहुँचते हैं, श्रौर उनसे महाराज हरिश्चन्द्र के श्रकृत्रिम स्वमाव तथा सत्य-प्रियता की प्रशसा करते हैं। इन्द्र के हदय में द्वेष तथा मय का सचार होता है। वे हरिश्चन्द्र की सत्य परीचा लेने की

सीचते हैं। नारद तथा इन्द्र की वार्ता के बीच में ही विश्वामित्र का त्रागमन होता है। नारद से ऋपना मन्तव्य पूरा होते न देख इन्द्र तथा विश्वामित्र राजा को धर्म भ्रष्ट करने की प्रतिज्ञा करते हैं। इधर राजा तथा रानी दोनों ही अशुभ स्वप्न देखते हैं। महाराज महा-विद्याश्रों को वश में करने वाले ब्राह्मण से स्त्री रूप महाविद्याश्रों के बचाने में उक्त ब्राह्मण को कुद्ध कर देते हैं, उसे संतुष्ट करने में उन्हें सम्पूर्ण राज्य दे देना पड़ता है, श्रीर रानी राजा को सारे श्रग में मस्म लगाये देखती है, तथा रोहिताश्व को सर्प ने काट लिया है। उक्त स्वप्नों के निवारणार्थ कुलगुरु उपाय करते हैं, तथा महाराज स्वप्न में दान दिये हुये ग्रमुक नाम ब्राह्मण को उसका राज्य सौंपने की चिन्ता में हैं। इतने ही में कोघावेश में विश्वामित्र आ जाते हैं। स्वप्न का स्मरण दिला कर दान श्रीर दिल्ला माँगते हैं। राजा एक मास का श्रवकाश माँग कर दिल्या चुकाने का विश्वास दिलाते हैं। काशी पहुँच कर श्रर्द दिल्या के मूल्य में रोहिताक्व सहित रानी को विकय कर तथा शेष के लिये अपने को क्वपच के हाथ वेच कर ऋणा मुक्त होते हैं। इस प्रकार व्वपच के दास वन अपने स्वामी के लिये दमशान पर कर वस्ल करते हैं। सयोग से अपने पुत्र का मृत शरीर लिये हुये विलाप करती हुई शैब्या वमशान भृमि पर आती है। राजा निज पुत्र जानकर धेर्य से डिगने ज्ञगता है, परन्तु कर्तव्यवश प्रेरित होकर वह अपनी पत्नी से भी स्वामी के लिये कर-रूप में आधा कफन माँगता है। राजा को सत्यनिष्ठ देखकर मगवान स्वय प्रकट होते हैं। रोहितारव पुनः जी उठता है, श्रीर इन्द्र तथा विश्वामित्र श्राकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशास करते हैं, तथा उनका राज्य पुनः लौटा देते हैं।

उपर्युक्त कथानकों के देखने से जान पड़ता है कि दोनों नाटक प्राय समान स्त्राधार पर केन्द्रित हैं। केवल स्त्रारम्म तथा स्त्रन्त में कुछ परिवर्तन स्रवश्य दिखाई पड़ते हैं। सत्य हरिश्चन्द्र में नवीनता तथा मौलिकता मूलक कथा परिवर्तन इन्द्रसमा में नार्त्द का प्रवेश तथा स्रयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र की प्रशासा करना है, इन्द्रका द्वेष के कारण शकायुक्त होना तथा उसकी परीक्षा की युक्ति निकालना, विश्वामित्र का स्त्रागमन, नारद के जाने के उपरात सत्य की परीक्षा लेने की मन्त्रणा करना स्त्रीर राजा तथा रानी के स्वप्न की वार्वा स्त्रादि मुख्य हैं। इनके श्रतिरिक्त सिद्धियों के प्रलोमन से किंचित् मात्र भी न हिगना, दुख स्त्रीर विपत्ति से छुटकारा पाने के लिये स्त्रात्मधात के लिये उद्यत होना, स्त्रन्त में शिव, विष्णु स्नादि स्नन्य देवतास्त्रों का स्नाना नवीन परिवर्तन कहे जा सकते हैं।

चएडकौशिक के कथानक में उपर्युक्त छायानुवाद से भिन्न स्वरूप स्थापित करने वाले कथा प्रसंग निम्न प्रकार के कहे जा सकते हैं ।—प्रथम श्रक में विद्यक, राजा तथा रानी के कथोपकथन, विष्नराट का वाराह रूप धारण करना तथा राजा का श्राखेट के लिये जाना, विश्वामित्र की तपश्चर्या, महाविद्यात्रों को भ्रमवश बचाने में राजा पर कोप तथा सर्वस्व दान, दो चाडालों का राजा हरिश्चन्द्र को शमशान घाट तक ले जाना, मृतवत्सा की सूचना तथा रोहिताइव का अभिषेक आदि कहे जा सकते हैं। त्र्यावश्यकतानुसार नवीन पात्रों का भी समावेश दिखाया गया है, सत्य हरिश्चन्द्र में चडकोशिक के कुछ पात्रों के केवल नाम मात्र ही बदलने पड़े हैं। उदाहरखार्थ चएडकौशिक की चारुमितका ने स्थान पर सहेली, मृङ्गी के स्थान पर भैरव, तापस के लिये ब्राह्मण तथा धर्म के स्थान पर मगवान का समावेश, कर दिया गया है। सत्य हरिश्चन्द्र की नवीनता केवल इसी प्रकार के तथ्यों में प्रदर्शित की जा सकती है, जिनसे कथानक के विकास की समानता व एकता में वस्तुत कोई बाधा नहीं पड़ती। स्रार्य चेमेश्वर तथा भारतेन्दु दोनों ने विश्वामित्र एवं महाराज हरिश्चन्द्र के कथोपकयन से लेकर प्राय कथानक के स्वरूप की एक ही दिशा की ख्रोर मोड़ा है, जिस कारण सत्य हरिक्चन्द्र के द्वितीय अश के अन्तिम अक, पूरा तृतीय अक और थोड़े से अन्तिम श्रश को छोड़कर उसका पूरा चौथा श्रक भी कमश "चडकौशिक" के द्वितीय श्रद्ध के श्रन्तिम माग, पूरे तृतीय श्रङ्क श्रौर थोडे श्रन्तिम श्र श को छोड़कर सम्पूर्ण पाँचवें श्रद्ध में समता दृष्टि गोचर होती है। श्रारम्मिक भिन्नता के विषय में यह कहना उपयुक्त होंगा कि मारतेन्दु ने ''चडकौशिक'' के विघराट् की छाया पर ही ऋग्ने नाटक में प्रसिद्ध पौराणिक देवी इन्द्र की कल्पना की है, तथा उसमें प्रदर्शित महाविद्यात्रों की घटना को ही, राजा हरिश्चन्द्र की स्त्य-प्रतिष्ठा को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिये स्वप्न के रूप में कल्पित श्राधार लिया है।

सत्य हरिचन्द्र में चंडकौशिक के उद्धरणों का मावानुवाद यत्र तत्र मिलता है, रूपान्तर तथा मूल के सवादों का मिलान करने पर अनुवाद का आमास प्राप्त होता है। मारतेन्द्र जी ने मूल के उद्धरणों का भी यथास्थान प्रयोग किया है। भावानुवाद के निम्न स्थल मूल नाटक से ग्रहण किये गये हैं।

> "वेच देह दारा सुश्रन, होइ दासहू मन्द। रिखर्है निज बच सत्य करि, श्रिभमानी हरिक्चन्द।।" श्रिश्रात्मानमेव विक्रीय, सत्य रच्चामि शाक्वतम्। यस्मित्र रिच्ति नून लोकद्वयमरिच्चतम्।।

× × × ×

"हरिक्चन्द्र—(पैरों पर गिरकर) भगवान। च्रमा कीजिये। यदि आज स्यस्ति के पहिले मै न दूँ तो जो चाहे कीजियेगा। मैं आभी आपने को वैंचकर मुद्रा लाता हूँ।

९ भारतन्दु नाटकावली, पृष्ठ-स ख्या ६६। २ घटकौरिक पृष्ठ ६४। ( भारतेन्दु ना० व० पृष्ठ ७६ )

, ( १६६ )

राजा -(ससभ्रम पादपोर्निपत्य ) भगवान । प्रसीद, प्रसीद मर्षय मर्षय ।

त्रस्त खाव सम्प्राप्ते, यदि नाप्नोति दिच्चगाम् । शापार्ही वा वधार्हीवा, स्वाधीनोऽयं जन स्तव॥

हरिश्चन्द्र: —न जाने क्यों इसके रोने पर मेरा कलेजा फटा जाता है। र राजा: —( सविशेषकरूणाम् ) श्रहो । मर्मस्पृशि परिदेवितानि । 3

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

हरिश्चन्द्र:--....। भला मुक्त दास को त्रपने शरीर पर क्या श्रिधिकार था कि मैंने प्राण-त्याग करना चाहा। ह

> मरणात् निवृ<sup>°</sup>तिं मात्रे धन्याः स्वाधीन वृतयः । श्रात्मविकयिणः पायाः, प्राण त्यागे ऽप्यानीक्वराः ॥<sup>९</sup>

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

खलगनन सो सज्जन दुखी मत होइ, हरिपद रित रहै।
उप घर्म, सत्व निज मारत गई, कर दुख वहै।।
बुध तजिह मत्सर, नारि-नर समहोहिं, सब जग सुख लहै।
तिज ग्राम कविता सुकवि जन की श्रमृतवानी सब कहै।।
प्रमुदित सुजना समृद्धशस्या, मवतु मही विजयी च भूमियाल.
कविमि रूपहिता निज प्रबन्धे, गुण कियाकात्धनु यहाता गुणक रे।

उपर्युक्त उद्धरणों में भारतेन्द्र जी ने चडकौशिक के संवादों तथा उद्धरणों। का मावानुवाद किया है, परन्तु सत्य हरिस्वन्द्र में कुछ ऐसे भी स्थल विद्यमान हैं, जिनमें चडकौशिक का पूर्ण अनुवाद मिलता है। निम्न उद्धरणों में अनुवाद की व्यवना पाई जाती है।

भृ गी: — यस्याद्भुत कथयतश्चिरित भवस्य, रोमाचभिन्न कण भस्म धनांग यन्देः / व्याविस्थातभुनयनत्रय माविरासीत, वेस्लच्छशाक शकलश्चपलश्चमौलिः ॥

<sup>9</sup> च ब कोशिक, २ सत्य हरिश्चन्द्र । ३ चटकोशिक । ४ सत्य हरिश्चन्द्र । ५ चंडकोशिक । ४ सत्य हरिश्चन्द्र । ७ चडकोशिक १४ ९३७ । द चंडकोशिक १४ ६० ।

भैरव--- त्राज जब भूतनाय राजा हरिश्चन्द्र का वृत्तान्त भवानी से कहने लगे तो उनके तीनों नेत्र श्रश्रु से पूर्ण हो गये, और रोमाच होने से सब शरीर के मस्मकण श्रलग-श्रलग हो गये। (सत्य हरिश्चन्द्र नाटक---)

राजा—(ब्रात्मानसस्तम्य प्रकाशम्) प्रिये । ब्राराध्योत्रय ब्राह्मणस्ते शिष्य , पत्नी नास्य प्रीतिदायोपचार्या । रक्ष्या: प्राणाः नालक: पालनीयः, यह व शास्तितत्तहिधेयम् ॥ ।

हरिश्चन्द्र—(धैर्य से) देवी, उपाध्याय की आराधना मली भाँति करना - श्रीर इनके सब शिष्यों से भी मुद्दद् भाव रखना, ब्राह्मण की स्त्री की प्रीति पूर्वक सेवा करना, बालक का यथासम्भव पालन करना, श्रीर अपने धर्म और प्राण की रक्षा - करना। (सत्य हरिश्चन्द्र...)

कौशिक :— धिग् मूर्ख । स्वय दासास्तपिस्वनः, तत् किं त्वया दासेन कियते । राजा :—(सानुनयम् । भगवान ।) यदा दिशसि तत् करिष्ये । कौशिक :—अर्थनन्तु, अर्थनन्तु विक्वे देवाः । यदादिशामितत् करिष्यासि १ राजा :—वादम्, करोमि कौशिक :—यदोवमिस्मन्ने वार्थिनि विक्रीयात्मान प्रयच्छमे दिल्णा सुवर्णानि । विक्वामित्रः—छि मूर्ख । मला इम दास को लेकर क्या करेंगे १ "स्वय दासास्तपिस्वनः ।"

हरिश्चन्द्र '—( हाथ जोड़कर ) जो आज्ञा कीजियेगा, हम सब करेंगे। वि०—सब करेगा न ! ( ऊपर हाथ उठाकर ) धर्म के साह्ती देवता लोग सुनें, यह कहता है कि जो आप कहेंगे, मैं सब करूँगा।

हरि - हाँ, हाँ जी आप आजा की जियेगा, सब करूँ गा।

वि० — तो इसी गाहक के हाथ अपने को बेचकर अभी हमारी शेष दिल्णा चुका दे।

× × ×

९ चंडकौशिक पृष्ठ ७८। २ चंडकौशिक पृष्ठ ८५-८६। ३ सत्य हरिश्चन्द्र पृष्ठ सख्या ८८, भा• ना•।

```
( १७१ )
```

राजा—मैक्याशीद्रतस्तिष्ठन् , रध्याम्बर परिच्छदः । यद्यदादिशति स्वामी, तत्करोम्यविचारितम् ॥१

-भीख श्रमन कवल वसन, रखिहै दूर निवास। जो प्रभु श्राज्ञा होइहै, करिहै सर्व हुँदास ॥<sup>२</sup> हरिश्चन्द्र X

X

× राजा:—( हुह्ट्वा साञ्चर्यमात्मगतम्) कथमिमास्ता भगवत्यो विद्या ॰

यासु मगवतो विश्वामित्रस्यापि

तीवैस्तपोभिट वसन्नम्। (प्रकाशम्)

( स्रजिल वद्धा ) नमस्त्रिलोक विजयिनीमयो विद्याभ्यः ।

विद्याः--राजन् त्वदायत्तावय । ग्रतस्न्वशाधिनः

राजा—यदि मामनुप्रहा भवत्योऽनुमन्यते, ततोभगवन्त कौशिकं उपतिष्ठध्वं ततोनुपराद्धं मुनेरात्मानं समर्थयामि ।

विद्याः—(सविस्मय परस्परमवलोक्य) राजन् एवमस्तु । ( इतिनिन्क्रान्ताः )3

हरिश्चन्द्र - ( श्राप ही श्राप ) श्ररे यही सृष्टि की उत्पन्न पालन श्रौर नाश करने वाली महाविद्या हैं जिन्हें विश्वामित्र भी न सिद्ध कर सके (प्रकट हाथ जोड़कर) त्रिलोक विजयिनी महाविद्यात्रों को नमस्कार है।

महाविद्या - महाराज, हम लोग तो श्रापके वश में हैं। ग्रहण कीजिये।

हरि -देवियो, यदि हम पर प्रसन्न हो तो विश्वामित्र मुनि की वश्वितिनी हो । उन्होंने त्र्राप लोगों के वास्ते वड़ा परिश्रम किया है ।

महाविद्या —धन्य महाराज । धन्य । जो त्राह्म ( जाती हैं )—१

उपर्युक्त प्रमाशों में मूल नाटक का श्रमुवाद तथा भावानुवाद प्रस्तुत है, भारतेन्दु जी ने सत्य हरिक्चन्द्र नाटक की रचना में चडकौशिक से सहायता अवस्य ली है। चडकौशिक के जिन स्थलों को उन्होंने छोड़ दिया है, वे ग्राधिक उपयोगी नहीं प्रतीत होते । उनके स्थान पर काल्पनिक घटना चकों को जोड़ा है । विद्पक ग्रौर महाराज तथा रानी श्रीर चारमति की वार्ता, वनेचर द्वारा सुत्र्रर की प्रशसा, राजा तथा सूत के द्वारा भ्राश्रम का वर्णन, दो चाएडालों का हरिश्चन्द्र का पथ-प्रदर्शक वनना, मृतवत्सा के आने की सूचना, हरिक्चन्द्र की वार-वार आने वाली

१ चएहकोशिक-मृष्ठ ६६। २ सत्य-इरिन्चन्द्र-मृष्ठ स ख्या । ३ चएहकोशिक ए० ११०-१११

४ मा० ना० पृ० १०६

मूच्छी तथा श्रिभिषेक के प्रवन्धादि प्रसगों को निर्धंक समभकर छोड़ दिया गया है, श्रीर कथा विस्तार के लिये नवीन घटनाश्रों को रखा गया है। महाविद्या के प्रसंग को स्वन्म में दिखाकर "सत्य हरिश्चन्द्र" की कथा को स्वामाविक तथा रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। सस्कृत नाटक के शिथिल प्रसंग, जिनसे नाटकीय कथावस्तु में शिथिलता श्राने की श्राशका थी, छोड़ दिये गये हैं। सत्य-हरिश्चन्द्र से चंडकौशिक की कथावस्तु जटिल मालूम देती है। सत्य हरिश्चन्द्र में वर्णनात्मक कथोपकयन श्रवश्य हैं, परन्तु चडकौशिक से श्रिधिक सरस प्रतीत होता है।

नाट्य-विवेचन ( कथा-वस्तु ) ---

सत्य हरिश्चन्द्र की कथा चार श्रकों में समाहित है। नायक राजा हरिश्चन्द्र तथा प्रतिनायक विश्वामित्र हैं। प्रस्तावना के पश्चात् प्रथम श्रक में इन्द्र की समा का दृश्य है। नारद जी श्राकर श्रयोध्या के राजा हरिश्चन्द्र के सत्यवत तथा धर्म परायणता की प्रशसा करते हैं। नारद द्वारा प्रशसित हरिश्चन्द्र के प्रति इन्द्र को ईर्ध्या होती है। नारद से हरिश्चन्द्र के सामिमान वचन सुनकर इन्द्र को घडयन्त्र रचने का श्रच्छा श्रवसर मिल जाता है, श्रीर नारद के जाने के पश्चात् इन्द्र "विश्व के श्रमित्र" श्रयोत् विश्वामित्र से हरिश्चन्द्र को पथश्रष्ट करने की मन्त्रणा करते हैं, इन्द्र विश्वामित्र को उत्तेजित करता है, कोधी तपस्वी हरिश्चन्द्र को तपश्रप्ट करने की प्रतिज्ञा कर लेता है।

दितीय अक में रानी शैव्या द्वारा देखे गये दु:स्वप्न का शमन ब्राह्मण कुलगुरु द्वारा मेजे गये अभि-मन्त्रित जल से करता है, और थोड़े ही समय बाद शैव्या
के पास राजा हरिश्चन्द्र आते हैं, रानी की चिन्ताकुलता का कारण पूछते हैं,
एव अपने दु:स्वप्न की चर्चा करते हैं:—"एक कोधी ब्राह्मण ने मुक्ते सारा राज्य
माँगा, मैंने उसे प्रसन्न करने को अपना सारा राज्य दे दिया।" स्वप्न की सत्यता पर
शका करने पर राजा शैव्या की उक्त शका समाधान करते हैं, और आशा-पत्र घोषित
करवाते हैं कि "महाराज ने स्वप्न में अशात-नाम गोत्र ब्राह्मण को पृथ्वी दान की
है, और अब मन्त्री की माँति राज्य कार्य सम्हालेंगे। उसी समय विश्वामित्र आ
जाते हैं, और अपने कोधयुक्त व्यवहार से सबको आतिकत कर देते हैं। स्वप्न के
अमुक नाम ब्राह्मण के रूप में अपने को बताकर उक्त दान और उसकी दिल्ला राजा
से माँगते हैं। राजा सहर्ष उन्हें सर्वस्व सींपकर दस-सहस्त मुद्रा दिल्ला के रूप में
देने के लिये देह, दारा, सुअन विकय करने के लिये एक मास की अवधि लेकर
काशी की श्रोर प्रस्थान करते हैं।

<sup>े</sup> चद्र टरे सरज टरे, टरे जगत ब्यवहार। पे हद् व्रत हरिचन्द्र को, टरे न सत्य विचार॥

तृतीय श्रक में श्रकावतार के श्रन्तर्गत 'पाप' द्वारा काशी एव हरिस्वन्द्र का महात्म्य व्यक्त कराया गया है, श्रीर यहीं हरिक्वन्द्र की श्रग-रक्षा के लिए शिव द्वारा मैरव को नियुक्त किया गया है। तृतीय श्रक में काशी के घाट पर हरिक्वन्द्र ऋण चुकाने की चिन्ता में निमन धूम रहे हैं। सकत्य विकल्प में चिन्तित राजा सहसा सोचते हैं—"वाह! क्या हम लोगों के विकने से सहस्र स्वर्ण मुद्रा मी न मिलेगी!" इतने हो में विक्वामित्र उनके पास श्रा पहुँचते हैं। कुछ इन्द्र के कहने पर ही नहीं, उनका तो "स्वतः भी हरिक्चन्द्र पर कोध है, " लेकिन हरिक्चन्द्र की विनय तथा धैर्य के समक् उनका कोध शीवल हो जाता है। दिल्णा न मिलने पर वे शाप देन चाहते हैं, किन्तु राजा की प्रार्थना पर वे उसे स्प्रीस्त तकका समय देते हैं। राजा हरिक्चन्द्र शैव्या तथा कुमार रोहिताक्ष्य के साथ श्रपने को वेचने के लिये काशी के बजार में फिरते हैं, श्रत्यन्त काक्ष्यिक हक्ष्य प्रतीत होता है। एक उपाध्याय श्रीर चढ़क श्राकर रानी को पुत्र सहित पाँच सहस्र स्वर्ण मुद्रा में क्रय कर लेते हैं। शेष पाँच सहस्र में क्वयच के हाथ स्वय विक कर श्राष्ट्र मुक्त होते हैं। इस प्रकार —

'ऋण छूट्यो पूर्यो वचन दिजहुन दीनौ साप। कत्य पालि चडालहू होइ श्राजु मोहि दाप॥"

इस गर्वोक्ति के साथ हरिश्चन्द्र ऋण के योक्तिल मार से मुक्त होते हैं। उन्हें अपने नवीन स्वामी द्वारा दिल्ण मसान पर आकर कर-रूप में कफन दान लेने का आदेश मिलता है, और वे कर्तव्य-रत होते हैं।

चतुर्थ श्रक में क्ष्मशान का दृदय है, जहाँ का वीमत्त एवं भयानक वातावरण्य श्रास उत्यन्न करता है। हरिक्चन्द्र के हृदय में नाना प्रकार की मावनायें श्राती हैं, रानी तथा पुत्र की स्थित के वारे में भी सोचते हैं। क्ष्मशान देवी राजा पर प्रसन्न होकर वरदान माँगने को कहती हैं, राजा श्रपने स्वामी के कल्याण्य का वरदान माँगते हैं। कापालिक, वैताल श्रादि श्राकर राजा को श्रनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। कोई श्रपने विघ्रों का निवारण्य करने को कहता है, कोई 'रसेन्द्र महा-निधान' (पारा) मेंट करना चाहता है, महासिद्धि निधियों देना चाहता है, पर दास धर्म के विकद्ध समम्कर राजा कुछ मी स्वीकार नहीं करते। उस समय स्वामी से विना कहे कुछ भी लेना स्वामी को धोखा देना है। राजा की वाई श्रांख फड़कती है, श्रीर श्रपशकुन होते हैं जो श्रमी श्रन्तिम कटिन परीक्षा के सूचक हैं। यहीं कुलदेव सूर्य प्रकट होकर राजा को धेर्य धारण्य करने का श्रादेश देते हैं। श्रान्तिम श्रग्नि-परीक्षा का समय निकट वताकर सचेत रहने की चेतावनी देते हैं। नैपथ्य से घटन करती हुई शैव्या श्राती है। राजा उसे पुत्र-शोक में व्यथित दीन स्त्री का कातर विलाप सममकर सवेदना प्रकट करते हैं। राजा को श्रमी वस्तुस्थित का यथेक्ट झान नहीं

है कि वह स्त्री अन्य कोई न होकर शैव्या और मृतक पुत्र रोहिताश्व है। राजा निकट आने पर रानी को पहिचान लेते हैं। वस्तुस्थित के झान से उन्हें दाक्ण दु.ख होता है, और वे आत्म-घात करने को उद्यत हो जाते हैं, पर परवश आत्मघात मी नहीं कर सकते। स्थिर चित्त धैर्य वहन करते हैं, रानी को सात्वना देकर मृतक की अत्येष्टि किया के लिये स्वामी के कर रूप मे आधा कफन मॉगते हैं। रानी कर देने के लिये शव पर लपेटे हुये वस्त्र का आधा भाग देना चाहती है कि मगवान प्रकट हो कर उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। फिर महादेव, पार्वती आदि देवता विश्वामित्र एव इन्द्र प्रभृति आकर हरिश्चन्द्र की स्तुति करते और च्मा मॉगने हैं। मगवान रोहिताश्व को पुन. जीवन-दान देते हैं, और वरदान मॉगने का आग्रह करते हैं राजा अपनी प्रजा के कल्याण का वर मॉगता है। विश्वामित्र भी उनका सर्वस्य लौटा कर आशीर्वाद रूप में समुज्ज्वल कीर्ति दिग-दिगन्त तक फैलने का आशीर्वचन देते हैं। हरिश्चन्द्र की कामना निम्न मरत-वाक्य की सफलता की कामना है —

"खल जनन सों सज्जन दुखी मत होई हरिपद रित रहैं। उपधर्म छूटै सत्व निज मारत गहै कर-दुख वहै। बुध तजहि मत्सर, नारि-नर सम होहिं सब जन सुख लहैं। तिज प्राम कविता सुकवि-जन की श्रमृत वाणी सब कहैं॥

कथावस्तु में कुछ असमाव्य प्रसग आ गये हैं, जो कथानक में खटकने वाली घटनायें प्रतीत होती हैं। ऐतिहासिक तथ्यानुसार राजा हरिश्चन्द्र के काल में गगा का वर्णन असगत लगता है। भगीरथ राजा हरिश्चन्द्र के वाद हुये हैं, अतः उस काल में गगा का वर्णन प्रामाणिक वस्तु नहीं कही जा सकती। स्वप्न में दान देकर प्रतिष्ठित सत्य मान कर अमुक नाम ब्राह्मण को अपना सर्वस्व अपित कर देना कथानक की स्वामाविकता में बाधा उत्पन्न करता है। कथाकार ने अपने कथानक में अतिरजना का अत्यधिक आश्रय लिया है।

#### चरित्र-चित्रणः —

नाटक के प्रमुख पात्र राजा हरिश्चन्द्र, विश्वामित्र, शैव्या तथा रोहिताश्व हैं। इनके अतिरिक्त इन्द्र, नारद, उपाध्याय, चाएडाल, महाविद्याये आदि सहायक पात्र हैं। मन्त्री, वटुक, हरजनवा और पिशाचादि प्रास्तिक पात्र प्रतीत होते हैं। राजा हरिश्चन्द्र नाटक के नायक हैं, विश्वामित्र प्रतिनायक के रूप में उपस्थित हैं, शैव्या नायक की स्त्री होने के कारण तथा रोहिताश्व पुत्र होने से मुख्य पात्र हैं। समस्त मुख्य पात्रों का नाटक में आदि से अन्त तक निरन्तर सम्बन्ध स्थापित रहता है, और उनकी सत्ता की उपेन्ता नहीं की जा सकती, इन व्यक्तिनों का कथानक में अन्त तक सम्बन्ध बना रहता है। सहायक पात्र कथावस्तु के विस्तार में सहायक होते हैं,

जिनकी उपस्थिति से घटनाक्षम का विकास निर्धारित किया गया है। प्रासिक पात्र प्रधान कथानक में उप-कथाओं अथवा प्रसेगों द्वारा सम्पूर्ण कथानक को सुर्घाच पूर्ण बनाते हैं, और प्रधान पात्रों के चारित्रिक विकास में सहायक हैं। राजा-हरिश्चन्द्र :—

नाटक के नायक राजा हरिक्चन्द्र हैं। नायक श्रत्यन्त धीर, प्रशात, विनयी तथा महान-सहिद्या प्राची है। जीवन में कर्तव्य का पालन ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। सत्य श्रीर दान की प्रतिज्ञा ही उसके जीवन का मूल मन्त्र है, वह सत्य की प्रतिष्ठा रखने वाला दानवीर नायक है। राजा विनयशीलता की मूर्ति हैं, विश्वामित्र के शतशः कृद्ध होने पर भी वह ज्ञ्च भर के लिये भी श्राकोशमय मुद्रा में नहीं श्राते। जीवन की कठिनातिकठिन परिस्थितियों के वीच वह श्रपना विवेक सुरिच्यत रखते हैं। घोर निराशाजन्य वातावरण में भी यद्यपि चिन्ता उनके हृदय को व्याकुल करती है, तथापि वह एक वार साहसिक महा-मानव के रूप में संकरों के वीच श्रिहग खड़े रहने में सफल रहते हैं। नायक में स्वामिमान की भी मात्रा प्रचुर है। निम्न उनकी श्रह-गर्वोक्ति है।

"चन्द्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार।
पै दृबृबृत्त हरिचन्द्र को, टरै न सत्य विचार॥"

विपत्तियों के दारुण दु ख को भेलते हुये श्रपने स्वाभिमान को प्रतिष्ठित रखने में दृढ प्रतिक्ष हैं। दिच्या चुकाने के प्रश्न में किंकर्तव्य-विमूद न होकर श्रात्म-विश्वास की सुदृढ मित्ति पर खड़े महापुरुष की माँति वह निश्चयं करते हैं:—

वेचि देह, दारा, सुम्रन, होय दास हू मन्द। रिखिहै, निज बच चत्य करि, श्रीममानी हरिचन्द॥

वीरातिवीर महा-मानवों के हृदय में भी कही न कहीं एक कोमल मुकुमार चेत्र होता ही है, नहाँ रागात्मिका वृत्ति उसकी नारी सम्बन्धी भावना का शृंगार किया करती है, परन्तु इस नियम का अपवाद हरिक्चन्द्र सिद्ध नहीं हो सके। पत्नी के प्रति अगाध प्रेम और कर्तव्य की भावना रानी के विक्रय के समय तड़प कर आकुल कन्दन करने लगी।

हरिश्चन्द्र इतने दृढ जंयमी हैं कि उन्हें उनकी कर्तव्यनिष्ठा से कोई मी शिक दिगा नहीं सकती हैं। धर्म तथा अन्य शिक्याँ उनके समस्न अनेकानेक प्रलोमन रखती हैं, पर वह अपने सेवा वत में निरन्तर तल्लीन रहते हैं। कर्तव्य-परायणता की पराकाष्ठा को पारकर स्वय विश्वम्मर का आसन हिगा देते हैं, जब वह पुत्र के दाह संस्कार के लिये कफन का अर्ध भाग माँगने लगते हैं। नायक हरिश्चन्द्र परीद्याओं में विचलित नहीं होने। अततोगत्वा धीरमना इद्विती राजा परीद्या में उत्तीर्ण होकर यश का भागी बनता है।

विश्वामित्र:—नाटक के प्रतिनायक विश्वामित्र को कहा जाय तो अनुचित न होगा। स्वमावत. उम्र श्रीर श्रहमन्यता से पूर्ण चिरत्र चित्रण किया गया है। विश्वामित्र का चिरत्र श्राभिनय की हिंद से स्वाभाविक तथा उच्चकोटि का है। इत्तरचन्द्र की गुण चर्चा सुनते ही उनकी सहज ही भृकृटि चढ जाती है। इन्द्र द्वारा राजा का सत्य-धर्म-पालन प्रसग सुनकर विश्वामित्र उन्हें तेजोश्रष्ट करने की प्रतिज्ञा करते हैं। उम्रवादी प्रतिनायक ने सर्वस्व दान लेने के पत्रचात् उसकी दिच्यण के लिये दास वृत्ति स्वीकार करने को बाध्य किया। प्रतिनायक का व्यवहार श्रत्यन्त करूर प्रतीत होता है। परन्तु विनय श्रीर शील उनकी कठोरता को द्रवित कर उन्हें सहिष्णु बना देता है। विश्वामित्र में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रचरता विद्यमान है, हृदय से हृरिश्चन्द्र की सत्य साधना का श्रादर करते हैं, परन्तु परीच्चा के लिये वाह्य मुद्राश्रों में कठोरता का व्यवहार करते हिष्टगत होते हैं।

"( श्रागे देखकर ) ऋरे । यह दुरात्मा ( कुछ रककर ) वा महात्मा हरिश्चद्र है,"—"( श्राप ही श्राप ) वाह रे महानुमवता ।"

नाट्यकार ने विश्वामित्र की उग्रता का परिहार अन्त में राजा के प्रति निम्न-लिखित वाक्य कहला कर करवाया है:—

"महाराज। यह केवल चन्द्र सूर्य तक श्रापकी कीर्ति स्थिर रखने के हेतु मैंने छल-किया था, सो चुमा कीजिये, श्रीर श्रपना राज्य लीजिये।"

नि.सन्देह उक्त वाक्य विश्वामित्र के चिरत्र को पूर्ण दूषित रहने से बचा खेते हैं, किन्तु ऋषि की मर्यादा के ऋनुरूप नाटक में उनके चिरत्र का विकास नहीं हो पाया है। परन्तु कथावस्तु के आघार पर चिरत्र में अस्वाभाविकता नहीं हिट्यत होती है। प्रतिनायक के चिरत्र में उप्रवादिता तथा कठोरता का होना नितान्त आवश्यक था जो घटनाओं के विकास में सहायक है।

# रानी शैव्या :---

राज-महिषी शैन्या प्रस्तुत नाटक की नायिका हैं। वह एक ब्रादर्श महिला के न्त्रनुरूप अपने पित के जीवन में प्रति पग सहायिका रूप में उपस्थित होती है। विषम एवं गम्भीरातिगम्भीर परिस्थितियों में भी साहस तथा विवेक की रहा। करते हुये सह-गामिनी-सहचरी शब्द की सार्थकता को प्रतिपादित करने वाली शैन्या नारी-समाज के समद्ध श्रनुपम श्रादर्श की श्रवतारणा कर, श्रपने जीवन के परम उज्ज्वल स्वरूप को प्रकट कर सकी। शैन्या रानी थी, श्रीर उसमें पितवता स्त्रियों का ब्रदम्य तेज मी था। नारि सुलम सकोच श्रीर खजा के साथ ही उत्साह, धैर्य एव गम्भीरता भी विद्यमान थी। प्रथम श्रंक में राजा से स्वप्न की चर्चा करते हुये सरल-इदया नारी कह बैठती है—"नाथ क्या स्वप्न के व्यवहार को भी सत्य मानियेगा !" परन्तु किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं करती।

दासगृत्ति स्वीकार करते समय अपनी मर्यादा का निर्वाह करने का सतत प्रयास करती है। उपाध्याय के पूछने पर कि वह क्या करने में समर्थ है श्रपने उत्तर में पितपरायणा साध्वी स्वरूप रानी कहती है कि "पर-पुरुष से सभाषण ग्रीर उच्छिष्ट भोजन छोड़कर श्रीर जो जो किहयेगा सब सेवा कलॅगी।" सारी परिस्थितयाँ वैर्य-पूर्वक सहन करती है, परन्तु विपत्ति का ग्रान्त नहीं दिखाई देता। रोहिताव्य की मृत्यु माता के हृदय को विचलित कर देती है। करुण क्रन्दन मर्मान्तक सताप पहुँचाता है। दुखों से विचित्तित रानी नदी में गिरकर प्राणात कर देना चाहती है, परन्तु राजा उसे रोकता है, श्रीर कर्तव्य से विचलित न होने का श्रादेश देता है। राजा कर्तव्य-वश इतनी हीनावस्था में भी रानी से कर-रूप में आधा कफन माँगता है। पुत्र के शव को ग्राँचल के ऋर्घ भाग में लपेटे माता का ममत्व श्रभी तक नहीं बुभा है, अपने पुत्र के मृत शरीर को निरावृत नहीं होने देना चाहती, परन्तु पित की आज्ञा के सम्मुख पुत्र की ममता कोई मूल्य नहीं रखती और कर देने के लिये कफन फाड़ने लगती है।

महारानी शै॰या का चरित्र परम त्र्यादर्श है, उसके कथनों तथा विलाप में जितनी स्वाभाविकता का समावेश किया गया है, उतना अन्य पात्रों में नितान्त दुर्लम है।

रोहिताच्य नायक का पुत्र ऋौर नाटक का प्राण है—राजकुल मे उत्पन्न होने रोहिताश्व — के कारण उसमें राजोचित समस्त गुण विद्यमान हैं। वह पिता की माँति विनयशील है। ग्राज्ञाकारी अनुचर की भाँति नित्य उपायाय के लिये पुष्प-चयन करने जाता है। रोहिताक्य राजा के सत्य की कसौटी है। ग्रान्तिम परीत्ता पुत्र-शोक की कसौटी है। कथानक में चरित्र नितान्त आवश्यक है। घटनाओं का उत्कर्धापकर्प इस पात्र में केन्द्रित है।

इन्द्र स्वभावत ईर्षालु प्रकृति के हैं, वह ग्रपनी मान-प्रतिष्ठा ते ग्राधिक विसी को भी नहीं देखना चाहते हैं। हरिश्चन्द्र की प्रशसा उन्हें बड़ी ही कटु लगती है, ईपविश ही विक्वामित्र से हरिक्चन्द्र को सत्य-भ्रष्ट करने की कुमत्रणा करते हैं, अपना स्वार्थ न होते हुये भी दूसरों का अहित करना उनका ध्येय है। ऐसे प्राणी

पर-सताप की ज्वाला में सदैव भुलसा करते हैं। नारद का प्रसग कथा के प्रारम्भ में ही त्र्याता है। हरिश्चन्द्र की प्रशंसा से उनका श्रमिप्राय श्रहित चिन्ता का न या, इसीलिये इन्द्र की दूपित विचारधार जानकर विश्वामित्र के ग्राने के पश्चात् ही चल देते हैं। ग्रान्य सहायक पात्र उपाध्याय चाडाल, तथा महा विद्यास्त्रों का चारित्रिक विकल्स पूर्ण नहीं टिल्यात होता। प्रासंगि चौथे ब्राङ्क के ब्रान्तिम भाग में भगवान नारायण प्रकट होकर राजा ने कहते हैं —

"वस, महाराज वस । धर्म ब्रौर सत्य सबकी परमाविध हो गई । देखी तुम्हारे पुरुषमय से पृथ्वी बारम्बार काँपती है, स्त्रव त्रैलोक की रत्ता करो ।"

हरिश्चन्द्र के प्रेमाश्रु प्रवाहित होते हैं, श्रीर कठ गद्गट् हो जाता है, यहीं पर फलागम है, तथा फल के योग से यहीं पर निर्वहण सिम भी मानी गई हैं। उक्त नाटक में भारती वृक्ति का समावेश है। विष्णु के प्रकट होने की श्राकिस्मक घटना ने हमें सुखान्त बनाने की सफल चेंग्टा की है।

'सत्य हरिश्रश्चनद्र' नाटक नाट्यकला को हांग्रे से एक उत्कृष्ट रचना है, उसभी कथा मे पुरुष ऋौर पिवत्र भावनाऋों का विशाल उद्गम है। भारतेन्दु जी ने ऋपने नाटक को चार त्राङ्कों में विभाजित किया है, प्रारम्भ में ही सूत्रधार के कथन में तत्का-लीन धनिक वर्ग का चरित्राकन किया है। साथ ही साथ प्रथम ब्राह्म मे राजा हरिश्चन्द्र की परीचा लेने के लिये इन्द्र, विश्वामित्र ग्रीर नारद के कथोपकथन की कल्पना से उन्होंने कथानक को विशेष सौन्दर्य प्रदान किया है। कथावस्तु मे परिवर्तन उप-स्थित कर भारतेन्द्र ने नाटक में मौलिकता का समावेश करने का प्रयास किया है। स्वप्त सम्बन्धी परिवर्तन नाट्यकार की नवीन सूफ्त का द्योतक है। चएडकौशिक म राजा हरिश्चन्द्र ग्राखेट के लिये जाते हैं--ग्रीर महाविद्याग्रों की चीत्कार सुनकर विश्वामित्र से उसकी रचा करते हैं। विश्वामित्र स्त्रीर राजा मे बार्तालाप होता है, ऋौर राजा विश्वामित्र को ऋपनी सारी पृथ्वी टान कर देता है। भारतेन्दु की कल्पना ने कथानक मे नवीन अन्वेषण का कार्य किया है, त्वप्न प्रसग से राजा के सत्य प्रेम ग्रीर दान वीरत्व का महत्व भी वढ जाता है। इस कल्पना के बाद भी भारतेन्दु ने राजा को त्रान्तरिक पेरणा, इन्द्रादि को एकत्र कर त्रापस में मिलाने तथा, उभय पत्त के मनोमालिन्य को मिदाकर नाटक को उपदेशपद बनाने का दृष्टिकोण ग्रहण कर नाटकीय कथावस्तु का जो विकास किया है वह स्तत्य है। चएडकौशिक के त्राधार पर त्रान्दित कुछ वर्णनों के त्रातिरिक्त गगा-वर्णन, काशी-वर्णन, रमशान श्रीर पिशाचों का वर्णन उनकी निजी मौलिक कल्पना का द्योतक है। यथास्थान भारतेन्दु जी का काव्य कौशल तथा रीतिकालीन चमत्कार पूर्ण छन्दों की छटा देखने को मिलती है। कथा के प्रत्येक वर्णन में घटनाओं की स्वाभाविकता और कलात्मकता का यथेष्ट ध्यान रखा गया है। कल्पना प्रसूत वर्गानों में ऋति रजना दोष ऋवश्य त्रा गया है, त्रौर उनके ऐतिहासिक तथ्य निरूपण का यथेष्ट व्यान नहीं रखा गया है। उक्त प्रसग कथा के नैसर्गिक प्रवाह मे अपने अनहोनेपन के लिये वाधा स्वरूप उपस्थित होते हैं।

तृतीय ग्रङ्क मे श्रकावतार, रानी शैव्या का विस्तृत विलाप, कथावस्तु में श्रत्यधिक कारुएय राजा हरिश्चन्द्र द्वारा गगा वर्णन श्रादि वार्ते चिन्त्य प्रतीत होती हैं। यद्मपि नाटक का श्रारम्भ पूर्व रग, प्ररोचना तथा प्रस्तावना श्रीर श्रन्त भरत वाक्य से होता है, किन्तु वस्तु सगठन की दृष्टि से श्रर्थ प्रकृतियो, कार्यावस्थाश्रो श्रीर सन्धियों के प्राचीन नियमों का विधिवत पालन नहीं हुआ है।

सत्य हरिश्चन्द्र का कथानक ग्रापनी सरल गित से बढ़ता हुग्रा चरम सीमा पर पहुँचता ग्रवश्य दिखाई देता है। चरमविकास के बाद ही ग्रान्तिम फल तक पहुँच जाता है। भारतेन्द्र जी ने नाटक को ग्राविक विस्तार न देने के बजाय उपयुक्त स्थान ही पर ग्रान्त कर दिया है। नाटकीय कथावस्त्र के ग्रान्तिम फल का भोक्ता नायक ही है। वह ग्राप्ने धर्म ग्रारे सत्य की कठिन परीक्ता में उत्तीर्ण होता है। सम्पूर्ण कथा ग्रानेक विग्न-वाधात्रों को चीरती हुई ग्राप्ने ग्रान्तिम उद्देश्य तक पहुँच जाती है। कुछ दोषों के रहते हुये भी वस्तु के निर्वाचन ग्रारे कृत्य की कृतकार्यता की दृष्टि से मारतेन्द्र ने ग्राप्नी प्रतिभा का परिचय दिया है।

विद्यासुन्दर:---

(रूपान्तर का मूलस्रोत तथा मौलिक परिवर्तन) :-

श्री मुल्कराज द्यानन्द जी ने त्रापनी पुस्तक 'इण्डियन थियेटर' में मध्यकालीन लोकप्रिय बगला के नाटक विद्यासुन्दर का श्यामबाजार के ग्रामिनय केन्द्र में ग्रामिनीत होने का उल्लेख किया है। विद्यासुन्दर का ग्राख्यान बग-प्रदेश का लोक-प्रिय प्रेमाख्यान था, जिसे विभिन्न रूपों में माहित्य के ग्रान्ता प्रस्तुत किया गया। भारत चन्द्रराय गुणाकर के काव्य मग्रह "ग्रानन्द मगल" में विद्यासुन्दर के उपाख्यान स्थलों का उल्लेख बताया गया है। जनप्रिय कथानक सर्वप्रथम बार श्यामबाजार की ग्रामिनयशाला में चन्द्रयसु द्वारा कलकत्ता में लगभग १८३५ ई० में प्रस्तुत किया गया था। यह बगीय रंगमच का सर्वप्रथम नाटक माना जाता है। इसके ग्रानन्तर ग्रान्य स्थलों पर भी इसका ग्रामिनय हुग्रा। विद्यासुन्दर का नाटक रूप कभी प्रकाशिन भी हुग्रा था, ग्राथवा नहीं यह सिटम्ध विषय है। सम्भवतः भिन्न-भिन्न ग्रामिनेता ग्रापनी पृथक पृथक पाएडुलिपियों का व्यवहार करते थे।

वस्तुत. यह कहा जा सकता है कि भारतेन्द्र जी की प्रेरणा का स्रोत लोक-

(The Indian Theatre Dr. Mulkraj Anand.)

<sup>&</sup>quot;Under the influence of these theatres the landed gentry of Bengal gave private shows of which one of the first was the popular medieval drama Vidyasunder, enacted by a cast of woman as well as men in the house of Nabin Chandra Basu in Shyam bazar"

२ राज्निनिकेतन के वॅगला-विभाग क अन्यन भी । उपन्द्रवुसार दाम का मन

प्रचलित कथानक ही रहा होगा, जिसे नाटककार ने प्रस्तुत कर हिन्टी नाट्य-साहित्य की श्री वृद्धि की है। श्राचार्य रामचन्द्र शुक्क जी ने उक्त नाटक को श्रनुवाद कहा है, परन्तु इसकी पृष्टि में कोई प्रमाण नहीं उपलब्ध है। भारतेन्द्र जी को प्रेरणा वग साहित्य के ही श्राख्यान से प्राप्त हुई है, परन्तु जब तक प्रामाणित श्राधार तथ्य रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक श्रवश्य मत-भिन्नता तथा भ्रान्तिया उपस्थित की जा सकती हैं।

#### नाट्य-विवेचन -

भारतेन्दु की प्रथम नाट्यकृति, विद्यासुन्दर रूपान्तरित हैं। इस नाटक की कथा-वस्तु "िवहासन वत्तीसी" और वैताल-पचीसी की शैली है। "त्रिभुवन मोहनी" विद्या का रूप-वर्णन सुनकर सुन्दर का प्रेम के वशीभूत हो वर्द्धमान नगर द्याना, चौकीदार से भपट क्रान्त मे उससे क्राशीर्वाद पाना, हीरा मालिन और सुन्दर की भेंट और उसी के यहाँ रहना, सुन्दर द्वारा गृथी हुई माला का विद्या के पास पहुँचाना, विद्या का माला बनानेवाले को बिना देखे ही मोहित होना, मालिन द्वारा दूती कार्य, फिर विरह की व्यथा, सुरग खोदकर गुप्त मार्ग से विद्या के महल मे प्रवेश करना तथा गन्धर्य विवाह, सुन्दर पर विपत्ति स्त्राना, स्त्रादि कथाशों में अस्वाभाविकता और विलक्त्याता होने पर भी कथा मनोरजक है। सुन्दर पर विपत्ति स्त्राने का प्रसग कथा का चरमोत्कर्य है। सम्पूर्ण कथानक में लोक-प्रिय प्रेम कथाओं का वातावरण है। प्रेम मे सात्विकता का स्त्रभाव और पार्थिवता का प्राधान्य है। नाटकीय कथावस्तु की रचना स्वच्छद प्रयाली के स्त्रनुसार हुई है, उसमे नादी, प्रस्तावना, भरत वाक्य का स्त्रभाव है, यद्यिप उसमे स्त्रर्थ प्रकृतिया, कार्यावस्थायें स्त्रीर सिधयाँ विद्यमान हैं।

#### कथावस्तुः —

प्रथम श्रक में विद्या वर्द्धमान नगर के राजा की विदुपी राजकन्या प्रतिज्ञा करती है कि जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, उसी का वह वरण करेगी। श्रनेक राजपुत्रों के उपस्थित होने पर भी विद्या के उपयुक्त वर नहीं मिल पाता। फलत राजा की चिन्ता वढ जाती है, वह कहता है "जो मैं ऐसा जानता तो श्रपनी कन्या को ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा न करने देता, पर श्रव तो उसे मिटा भी नहीं सकता, श्रव निरुचय हुश्रा कि हमारी विद्या की विद्या केवल दोषकारिणी हो गई। इसी समय राज मन्त्री काचीपुर के राजा गुण्सिन्धु के पुत्र सुन्दर के सौन्दर्य, शिचा, विद्वता श्रादि की चर्चा करता है। राजा मन्त्री को श्रादेश देता है कि राजा गुण्सिन्धु के लिए एक पत्र देकर गगाभाट की यात्रा की सव वस्तु शीघ ही सिद्ध कर दो, जिसमे

१ हिन्दी माहित्य का इतिहास-गृष्ठ ४००।

उसे विलम्ब न हो। इधर गुणसिन्धु का पुत्र राजकुमार सुन्दर वर्द्धमान नगर में धूमता हुम्रा राज उद्यान में पहुँचता है, वहाँ के चौकीदार से कुछ भगहा होता है। यही पर उसे हीरा मालिन मिलती है जो उसे ब्रूपने घर में रहने के लिये ग्राश्रय देती है।

सुन्दर हीरा मालिन से विद्या के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करता है, श्रीर एक माला गूँवकर मालिन के हाथ भिजवाना निश्चय करता है। सुन्दर की गूँधी हुई माला मालिन विद्या को मेट करती है। कलात्मक माला के निर्माता को देखने के लिये राजकुमारी श्रत्यधिक श्रातुर हो जाती है, तब मालिन सुन्दर के प्रथम दर्शन के लिये व्यवस्था करती है, श्रीर सुन्दर को वह महल की छत से देखती है, उसी काल प्रेम का बीजारोपण होता है।

द्वितीय श्रक में विद्या विरह वेदना से श्रत्यविक पीड़ित है। उसकी सिखयाँ— चपला श्रीर सुलोचना सहानुभूति व्यक्त करती हैं। इसी समय सुरंग मार्ग से सुन्दर महल के मीतर प्रवेश करता है। सिखयाँ, विद्या श्रीर सुन्दर में परस्पर मनोविनोद होता है, श्रीर श्रन्त में विद्या श्रीर सुन्दर में गधर्व विवाह हो जाता है।

विद्या मालिन से उसे पुन. लाने का आग्रह करती है, सुन्दर विद्या के महल में आगर उससे एक विद्वान सन्यासी के सम्बन्ध में चर्चा करता है कि वह प्रतियो-गिता में तुम्हें वरण करने आया है। उसकी विद्वत्ता के समत्त तुम्हें हारकर सन्या-सिनी बनना पड़ेगा। विद्या इस समाचार से बड़ी दुखी होती है, किन्तु जब उसे यह पता चलता है कि यह सुन्दर का ही खिलवाड है, तब उसे शान्ति मिलती है।

तृतीय श्रक में विद्या श्रीर सुन्दर का प्रण्य रहस्य गोपनीय नहीं रह पाता । सारी बात रानी को जात हो जाती हैं, विद्या पर कठोर प्रतिवन्ध लग जाते हैं, इबर राजा सुरग लगाने वाले सुन्दर तथा मालिन को पकड़ने का श्रावेश देता हैं । सुन्दर तथा मालिन वन्दी कर राजा के सामने लाये जाते हैं, श्रीर उन्हें दण्ड मिलता है, । सुन्दर के बन्दी होने का समाचार जान विद्या श्रत्यन्त व्याकुल होती हैं । इसी बीच राजा का मेजा हुश्रा गगाभाट लौटकर राजा को सुन्दर का पिन्चय देता है । राजा श्रीघ्र ही उसे बन्दी जीवन से मुक्त करने का आदेश देता है । राजा यह सोचकर कि विद्या ने उचित व्यक्ति के साथ ही गन्धर्व विवाह किया है, सन्तोप प्रकट करता है । विद्या श्रीर सुन्दर दोनों ही राजा के समस्त उपस्थित किये जाते हैं । राजा सुन्दर से इस दुराद घटना के लिये खेद प्रकाश करता है, श्रीर विद्या का सुन्दर से पाणिग्रहण कर देता है, श्रीर मन्त्रों को विवाह के मगल साज सजाने का आदेश देता है।

सम्पूर्ण कथानक में प्रेम, निरह ग्रौर मिलन का सामजस्य पाया जाता है। ऐयारी तथा प्रेम प्रधान उपन्यासों की सी मनोवृत्ति का परिचय मिलता है, दूती नायिका के रूप में मालिन प्रधान पात्रों में प्रेम उत्पन्न करने में सहायक होती है, कथानक घटनाग्रों के घात-प्रतिघात से गुजरता हुग्रा ग्रन्तिम उद्देश्य मिलन ग्रथवा सुखान्त घटना पर ही समाप्त होता है।

#### चरित्र-चित्रणः---

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से प्रधान पात्र विद्या तथा राजकुमार सुन्दर हैं, जिनका व्यक्तित्व सम्पूर्ण नाटक की कथावस्त में विस्तृत रूप से फैला है। हीरा मालिन, सुलोचना, तथा अन्य सिल्यॉ, राजा, मन्त्री, गगामाट सहायक पात्रों की कोटि मे रखे जा सकते हैं। कोतवाल, चौकीदार तथा अन्य सिपाही प्रासिगक पात्र हैं। कुछ पात्रों का केवल नाम मान ही का उल्लेख किया गया है। वास्तव में नाटकीय रगमच मे वह प्रत्यन्त रूप से नहीं प्रस्तृत किये जाते।

सुन्दर:---

नाटक का नायक राजकुमार सुन्दर है। प्रथक श्रक में नायक का पिरचय प्राप्त होता है। सुन्दर का चिरित्र श्रयम्त सामान्य नायक के रूप में चित्रित किया गया है। नायक साहसिक है, परिस्थिति विशेष में चातुर्य तथा धैर्य से कार्य करता है। कला-प्रिय तथा सौंदर्य प्रेमी नायक श्रपने हाथ से सुन्दर माला गूथकर श्रपनी कला-प्रियता का परिचय देता है। सुन्दर एक गुणी तथा विद्वान नायक है, सन्यासी के वेश में वह राजसभा को शास्त्रार्थ में परास्त करता है। नायक के प्रेम में उच्छ खल प्रणय का सा श्राभास प्राप्त होता है। मिलन के समय की प्रण्य-वार्ता से भाव गाम्भीय नहीं प्रकट होता है। नायक प्रकृति प्रेमी भी मालूम होता है, सर्वप्रथम उद्यान की प्रशास तथा फिर वर्द्धमान के राजा की प्रशास करने लगता है। नायक श्रपने सुख श्रोर सन्तोष के साथ ही साथ श्रपने उपकार कर्चा के सुख का भी ध्यान रखता है। इसीलिये वह राजा द्वारा विद्या की प्राप्ति हो जाने के पश्चात् राजा से मालिन को छोड़ देने का श्राग्रह करता है। नायक में विनय श्रौर शील का श्राधिक्य है, वह श्रपने प्रति किये गये दुर्व्यवहार का प्रतिवाद नहीं करता है, राजा के खेद प्रकट करने पर उसको शिष्टाचार के श्रमुकूल उत्तर देता है।

#### विद्या ---

वर्द्धमान नगर के राजा वीरसिंह की राजकन्या विद्या अत्यन्त रूपवती एव गुणवती हैं। वह अपने को शास्त्रार्थ में हराने वाले युवक को वरण करने. की प्रतिज्ञा करती हैं। नायिका नायक के गुणो का वर्णन मात्र सुनकर ही उस पर मोहित हो जाती हैं। ग्रोर दूती नायिका मालिन से उसे दिखाने का आग्रह करती है, प्रथम दर्शन के बाद नायिका की आ्राकुलता और भी अधिक बढ़ जाती है। नायिका दृढ प्रतिज्ञ नहीं जान पड़ती, वह अपनी प्रतिज्ञा को टालने की बात सोचर्ती है। यहाँ नायिका के नारी दृदय की सहज दुर्बलता के भाव प्रदर्शित होते हैं। विद्या और सुन्दर के बीच होने वाले कथोपकथन विद्या के दृदय की भाप देते हैं। प्रेम की उच्छू - खल भावधारा, पार्थिव प्रस्पय की तीब तड़पन नायिका और नायक मे समान रूप में दिप्टिगत होती हैं।

सुन्दर के बन्दी हो जाने के बाट उसकी वियोग दशा का परिचय प्राप्त होता है। वह ग्रपने माता पिता के कृत्य भी दुख प्रकट करती है। यहाँ उसके हृदय का स्वाभाविक दैन्य मुखरित हो उठा है। उसे ग्रपने प्रेम ग्रौर निष्कपट व्यवहार पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिये वह कहती है.—

"हे नारायण, मुफ्त अवला पर दया करो। और जो मैं पतित्रता होकें, और जो मैं ने सदा निश्छल चित्त से तुम्हारी आराधना की हो तो मुक्ते इस दुख से पार करो।"

सामान्यतः विद्या साधारण नायिका के रूप मे चित्रित हुई है, जिसके प्रेम में गम्मीरता का प्रदर्शन नहीं पास होता और न राजकीय मर्यादा की ही रज्ञा करना दृष्टिगत होता है।

#### श्रन्य पात्र:---

विद्या और सुन्दर के अतिरिक्त अन्य पात्र अपना कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते हैं। वर्द्धमान के राजा वीरसिंह का परिचय प्रथम अक में मिलता है, परन्तु चारितिक विकास के योग्य कोई कथोपकथन नहीं होता, राजा एक सहायक पात्र के रूप में नाटक में उपस्थित है। मन्त्री, गगाभाट के भी चरित्र का मृल्याकन नहीं किया जा सकता, हीरा मालिन अवश्य नाटक में दूती नायिका के रूप में प्रस्तुत हैं। मालिन व्यवहार कुशल तथा सरस नारी हैं, युवा और युवतियों के प्रेम सम्बन्धी मनोविज्ञान का उसे यथेष्ट परिचय प्राप्त हैं, अपने कार्यों में बड़ी ही सतकता का परिचय देती हैं, यह स्वमावतः भीरु मीं प्रतीत होती हैं। विद्या के शब्दों में 'शरीर वृद्धा हो गया है, पर चित्त अभी वारह वरस का हैं' बुद्धावस्था में भी प्रेम सम्बन्धी वार्ता में स्वि रखती हैं। वृत्ती नायिका के सभी गुण उसमें विद्यमान हैं। चपला, सुलोचना तथा अन्य सिखयों को विनोटप्रिय चुहल में चपलता का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता हैं। नारी सुलम सहानुभूति का प्रदर्शन नितान्त स्वाभाविक प्रतीत होता हैं। अन्य प्रास्तिक पत्रों का भी कथोपकथन मनोरजक अवश्य हैं, परन्तु चरित्र चित्रण की कसीटी पर उन्हें नहीं रखा जा सकता हैं।

की सामग्री बना देता है। भारतेन्दु जी ने देशज प्रयोग हमेशा बनारसी बोर्ला में हो किये हैं, परन्तु यहाँ के प्रसगों में वर्द्धमान की ग्राम्य भाषा होनी चाहिये थी।

श्रङ्कार-प्रेमयुक्त भावों को व्यक्त करने मे अश्लीलता का प्रयोग नाट्यकला में वर्जित है, परन्तु यथास्थान भाषागत अश्लील प्रयोग दिखाई देते हैं। प्रारम्भिक रचना होने के कारण भाषागत अपरिषक्वता होना नितान्त स्वाभाविक है।

# छायानुवादो में मौलिक प्रतिभा का विनिवेश :---

भारतेन्दु जी के दोनों ही छायानुवादों मे उनकी मौलिक प्रतिभा का समावेश पाया जाया है। अनुवादों का रूप परिवर्तन तथा कथावन्तु मे रोचक प्रसगों का समावेश नाट्यकार के कृतित्व की प्रतिभा का परिचायक है। "सत्य हरिश्चन्द्र" तथा विद्या सुन्दर के मूल कथानकों मे नाटकोपयोगी परिवर्तन किये गये हैं। सत्य हरिश्चन्द्र मे अनुवाद के साथ ही कथानक को प्रौढ बनाने के लिये मौलिक कल्पना का प्रयोग किया गया है, मौलिक भावों को रूपान्तर की कथावस्तु के साथ मिलाकर नवीन कलेवर देना नाट्यकार की सूफ हैं। नाट्यकथानक मे कृतिमता अथवा असगत व्यापारों का समावेश अधिक नहीं आने पाया है। कथानक सब प्रकार से पूर्ण दिखाई देता है।

नाटकों मे प्रीट खवादों और पात्रोपयोगी भाषा के प्रयोगों ने नाटकीय पात्रों के चारितिक विकास मे सहायता प्रदान की है। नाटकों मे अभिनेय-गरिमा नाट्य-कार की मौलिक योजना का सुन्दर खरूप है। नाटकों मे कुछ प्रसग तो रगमचीय उपयोगिता की दिन्ट से अत्यधिक महत्त्व के हैं। सत्य हरिश्चन्द्र नाटक चौथे अङ्क में रमशानभूमि का दृश्य तथा पिशाचों का कीड़ा-कौतुक रगमचीय प्रतिमा को सुखरित करता दृष्टिगत होता है। दृश्यावली अभिनय मूलक वातावरण से तादात्म्य स्थापित करती हुई चलती है। वस्तुतः छायानुवाद मूल से भी अधिक सफल सिद्ध हुआ है। भारतेन्दु का "सत्य हरिश्चन्द्र" नाटक रगमचीय उपादेयता के लिये भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। कथावस्तु, पात्रों के चित्रण मे, सवादों मे प्रभावोत्पादक भाषा, तथा रस-परिपाक आदि मे भारतेन्दु जो की निजी कृतित्व की प्रतिभा विद्यमान दृष्टिगोचर होती है।

मूल कथानक से भिन्न समस्त नाट्य श्रवयवों के विकास में नाट्यकार की निज की प्रतिमा कार्य करती दिग्टिगत होती हैं।

प्रारम्भिक हिन्दी नाट्य साहित्य में "विद्यासुन्दर" नाटक प्रेम प्रधान धारा का प्रथम प्रयास कहा जा सकता है, जिसे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। बगला के विद्यासुन्दर नाटक से कथानक की प्रेरणा प्राप्त की गई है। मूल कथानकों के उल्लेख को रोचंक स्वरूप देकर नाटकोपयोगी बनाना नाट्यकार की कल्पना का कार्य है।

वित्रासुन्दर भारतेन्दु जी का रूपान्तरित उत्कृष्ट प्रेमाख्यान नाटक है, जिसने हिन्दी नाट्य साहित्य को एक नवीन प्रेरसा प्रदान की है।

प्रस्तुत नाटक प्रेमाख्यायिका के आधार पर रचित हैं। इसमें रीति परम्परा की छाया दृष्टिगोचर होती हैं। नाट्यकार के कथागठन में नायक तथा नायिका के मिलन में मालिन रूपी दूती नायिका का सहयोग-कार्य कथा विस्तार तथा नाटकीय घटना विधान में घात-प्रतिघात उत्पन्न करता हैं। वस्तुतः कथा की नैसर्गिक गति में मिन्नता तथा रोचकता का समावेश करना सिंद्ध-हस्त नाट्यकार का कला-नैपुण्य हैं। प्रारम्भिक काल में मिलन तथा प्रेम सबन्धी गल्पों का रूप भी इसी शैली का था। तिलस्मी तथा ऐयारी प्रधान कथात्रों के कलेवर में प्रेम-प्रवान कथानकों की परिपाटी चल पड़ी थी। सम्भवतः भारतेन्द्र जी ने उमी शेली को हिन्दी नाट्य साहित्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया। इसी परम्परा विशेष की उत्कृष्ट नाट्य-रचना रणधीर प्रेममोहिनी इनके समकालीन बा० श्रीनिवासवास रचित ग्रत्यिक लोक-प्रिय हुई हैं।

त्रत यह कहना त्रानुचित न होगा कि नारतेन्दु जी ने मृल के कलेवर की विकृत न करके उसमे त्रापनी मौलिक रचि का निर्दर्शन किया है, त्रीर यथाशक्ति कथावस्तु को नाट्य कल्पना के त्राधार पर सजाने तथा स्वारने का सतत प्रयास किया है।

#### मीलिक नाटकों पर छायानुवादो का प्रभाव -

भारतेन्दु जी के छायानुवाटों की देन दो प्रमुख नाट्य धारायें (पौराणिक तथा प्रेम प्रधान ) हैं। रूपान्तरों की पौराणिक तथा प्रेम-प्रधान धारात्रों का प्रभाव मौलिक नाटकों पर विशेष रूप से पड़ा है। इन्हीं विचारधारात्रों के छाधार पर उत्कृष्ट मौलिक नाट्य रचनाये नाट्यकार द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। भारतेन्दु की ही मौलिक कलाकृतियों तक ही न सीमित ग्हकर समकालीन समस्त नाट्य साहित्य पर उक्त विचारधारा और शैली का व्यापक प्रभाव पड़ा है।

नारतेन्दु ने रूपान्तर की ही प्रेरणा लेकर उक्त विचारधारा के मौलिक नाटकों की रचना की, सती प्रताप पौराणिक मनोवृत्ति का प्रदर्शन करता दृष्टिगत होता हैं, यद्यपि यह द्रापूर्ण मौलिक कृति ही रह गई, परन्तु कलात्मक प्रौढता के लक्त्ण दृष्टिगोचर होते हैं। प्रेम प्रधान वारा की उत्कृष्ट नौलिक रचना चन्द्रावली नाटिका है। मारतेन्दु की प्रेम-प्रधान मावना विद्यामुन्टर ने प्रस्फुटित हुई हैं द्रौर द्रागे चलकर मौलिक कृति चन्द्रावली में मुखरित हो तकी है।

दोनों नाटको की विचारवारा एक ही नीड पर विश्राम करती दृष्टिगत होती है, परन्तु रूपान्तिरित की श्राधार-भावना को मौलिक नाटकों में प्रौद्ता श्रार विकास की सामग्री बना देता है। भारतेन्दु जी ने देशज प्रयोग हमेशा बनारसी बोली में ही किये हैं, परन्तु यहाँ के प्रसमों में वर्द्धमान की ग्राम्य भाषा होनी चाहिये थी।

शृङ्गार-प्रेमयुक्त भावों को व्यक्त करने मे श्रश्लीलता का प्रयोग नाट्यकला में वर्जित है, परन्तु यथास्थान भाषागत श्रश्लील प्रयोग दिखाई देते हैं। प्रारम्भिक रचना होने के कारण भाषागत श्रपरिपक्वता होना नितान्त स्वाभाविक है।

# छायान्वादों मे मौलिक प्रतिभा का विनिवेश:-

भारतेन्दु जो के दोनों ही छायानुवादों में उनकी मौलिक प्रतिभा का समावेश पाया जाया है। अनुवादों का रूप परिवर्तन तथा कथावस्तु में रोचक प्रसगों का समावेश नाट्यकार के कृतित्व की प्रतिभा का परिचायक है। "सत्य हरिश्चन्द्र" तथा विद्या सुन्दर के मूल कथानकों में नाटकोपयोगी परिवर्तन किये गये हैं। सत्य हरिश्चन्द्र में अनुवाद के साथ ही कथानक को प्रौढ बनाने के लिये मौलिक कल्पना का प्रयोग किया गया है, मौलिक मावों को रूपान्तर की कथावस्तु के साथ मिलाकर नवीन कलेवर देना नाट्यकार की सूभ हैं। नाट्यकथानक में कृत्रिमता अथवा असगत व्यापारों का समावेश अधिक नहीं आने पाया है। कथानक सब प्रकार से पूर्ण दिखाई देता है।

नाटकों मे प्रोढ सवादों और पात्रोपयोगी भाषा के प्रयोगों ने नाटकीय पात्रों के चारित्रिक विकास में सहायता प्रदान की है। नाटकों में ग्राभिनेय-गरिमा नाट्य-कार की मौलिक योजना का सुन्दर स्वरूप है। नाटकों में कुछ प्रसग तो रगमचीय उपयोगिता की दृष्टि से ग्रत्यधिक महत्त्व के हैं। सत्य हरिश्चन्द्र नाटक चौथे ग्रङ्क में रमशानभूमि का दृश्य तथा पिशाचों का की हा-कौतुक रगमचीय प्रतिभा को मुखरित करता दृष्टिगत होता है। दृश्यावली ग्राभिनय मूलक वातावरण से तादात्म्य त्थापित करती हुई चलती है। वस्तुतः छायानुवाद मूल से भी ग्राधिक सफल सिंद्ध हुग्ना है। भारतेन्द्र का "सत्य हरिश्चन्द्र" नाटक रगमचीय उपादेयता के लिये भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। कथावस्त, पात्रों के चित्रण में, सवादों में प्रभावोत्पादक भाषा, तथा रस-परिपाक ग्रादि में भारतेन्द्र जी की निजी कृतित्व की प्रतिभा विद्यमान दृष्टिगोचर होती है।

मूल कथानक से भिन्न समस्त नाट्य ग्रवयवों के विकास में नाट्यकार की ानज की प्रतिभा कार्य करती दृष्टिगत होती है।

प्रारम्भिक हिन्दी नाट्य साहित्य में "विद्यासुन्दर" नाटक प्रेम प्रधान धारा का प्रथम प्रयास कहा जा सकता है, जिसे अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। बगला के विद्यासुन्दर नाटक से कथानक की प्रेरणा प्राप्त की गई है। मूल कथानकों के उल्लेख को रोचक स्वरूप देकर नाटकोपयोगी बनाना नाट्यकार की कल्पना का कार्य है।

# नवम् अध्याय

# मौलिक नाटकों का कलात्मक विकास और वर्गाकरण मौलिक नाटकों का कलात्मक-विकास:—

भारतेन्द्रु जी के मौलिक नाटकों में कलात्मक प्रौहता का विकास कमशः दृष्टिगोचर होता है। प्रारम्भिक अवस्था की रचनाओं मे भाव-सौन्दर्य और रूप-विन्यास का अविकसित स्वरूप दृष्टिगत होता है। कलात्मक विकास से अभिनाय नाटकों में भाव सौद्र्य के साथ नाट्यकला के सम्पूर्ण अवयवों के सौद्र्य से है। कथा-वस्तु, नायक और रस नाटकीय तीनों तत्वों का सुन्दर सामजस्य नाटक की कलात्मक अभिन्यिक की परिचायक होती है। तीनों में से एक का भी अभाव नाटकीय कलात्मक प्रयोजन में खटकने की वस्तु वन जाता है, इसी आधार पर मौलिक नाटकों की प्रगति का समीज्ञात्मक विवेचन कमशः उनके अविकसित, अर्थ विकसित, विकसित तथा सपूर्ण प्रौह स्वरूप को लेकर किया जा सकता है।

कलात्मक विकास की दृष्टि से भारतेन्दु जी की अविकिसत रचनाओं मे से 'विपत्य विपमीपधम' (भाग, रचना काल स ० १६३३ वि०) है। कला पच के आधार पर इसमें सर्वत्र न्यूनता ही दृष्टिगोचर होती है। एक ही पात्र द्वारा सारा क्थोपकथन प्रस्तुत किया गया है। कथावस्तु का कोई सुनिश्चित स्वरूप नहीं है। यद्यपि भाग भारतीय नाट्य रूपकों का एक मेट विशेप है, उसमें केवल एक ही अक होता है एक ही पात्र के मुख से सम्पूर्ण कथावस्तु का स्पर्धिकरण कराया जाता है, वह पात्र स्वगत कथन तथा आकाश माधित सवादों में स्वयमेव प्रश्न करता है, और स्वय उसका उत्तर भी देता है। अनाटकीय कथावस्तु तथा चमत्कारहीन सम्याद और रस परिपाक में अभाव के कारण उक्त भापा रूपक कला की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। इमें नाटक न कहकर यदि एक राजनीतिक घटना का रेखाचित्र मूलक वक्तव्य कहा जाय तो उपयुक्त होगा।

भारतेन्दु ने इस नाटक में बढ़ोंटा के महाराज मल्हारराव के पतन का उल्लेख करते हुये देशी राजायों के ग्रानाचार और चारित्रिक दुर्वलता का उल्लेख किया है, जो कि उस सीमित स्तर के सभी राज्यों के शासकों के लिये चेतावनी सी प्रतीत होती हैं।

परतत कथानक में दुछ ऐतिहासिक घटनायों का भी सकेत हैं, जिसमें कथा-वस्तु को रोचकता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कमशः कुछ घटनायों का उल्लेख प्राप्त हुआ है। यद्यपि प्रेम सिद्धान्त के प्रतिपादन का भाव दोनों ही कृतियों में दृष्टि-गत होता है, फिर भी उनकी प्रेम प्रतीक विचारधाराय विभिन्न दिशाओं को ओर उन्मुख प्रतीत होती हैं। विद्यासन्दर की प्रेम भावना में पार्थिवता की भावना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, सम्भवत यह विचारधारा नाट्यकार की अपरिपक्वावस्था में आन्दोलित विचारों का समाहार हो सकती है। प्रेम प्रधान शैली की भावना रूपान्तरों में ही प्रथम रूप का दर्शन देती है। फिर मौलिक कृतियों में इसका परिष्कृत रूप प्राप्त दृष्टिगोचर होता है।

रीतिकालीन पूर्वानुराग से प्रेरित भावनात्रों का समाहार प्रेम प्रयान शैली के नाटकों में यथेष्ट रूप से व्यक्तित हैं जिसका प्रथम प्रयोग नाट्यकार ने अपने रूपान्तिरित नाटक विद्यासुन्टर में किया है। इसी मनोवृत्ति का निर्वाह मौलिक नाटिका चन्द्रावली में दृष्टिगोचर होता है।

वस्तुतः यह कहना श्रत्युक्ति न होगी कि रूपान्तरो ने मौलिक नाट्यप्रणाली को श्रम्तपूर्व प्रेरणा प्रदान की हैं। जिन विशिष्ट नाट्यधाराश्रो का उद्भव रूपान्तिरित नाटको में निहित दृष्टिगोचर होता हैं, उन्हीं मनोदृत्तियों का विकास मौलिक नाटमों की देन हैं। दोनो प्रमुख नाट्य विचारधाराश्रों का समकालीन नाट्य साहित्य में व्यापक प्रभाव रहा है। श्रतः मौलिक नाटकों में पल्लिबत भाव वारा रूपान्तरित नाटकों की प्रेरणा का प्रतिफल ही दृष्टिगत होती हैं।

# नवम् अध्याय

# मौलिक नाटकों का कलात्मक विकास और वर्गीकरण

मौतिक नाटकों का कलात्मक-विकास:-

भारतेन्द्रु जी के मौलिक नाटकों में कलात्मक प्रौढता का विकास कमशः दृष्टिगोचर होता है। प्रारम्भिक श्रवस्था की रचनाश्रों में भाव-चौन्टर्य श्रीर रूप-विन्यास का श्रविकसित स्वरूप दृष्टिगत होता है। कलात्मक विकास से श्रिभित्राय नाटकों में नाव सौटर्य के साथ नाट्यकला के सम्पूर्ण श्रवयवों के सौटर्य से है। कथा-वस्तु, नायक श्रीर रस नाटकीं तिनों तत्वों का सुन्दर सामजस्य नाटक की कलात्मक श्रिभिव्यक्ति की परिचायक होती है। तीनों में से एक का भी श्रमाव नाटकीय क्लात्मक प्रयोजन में खटकने की वस्तु बन जाता है, इसी श्राधार पर मौलिक नाटकों की प्रगति का समीज्ञात्मक विवेचन क्रमशः उनके श्रविकसित, श्रर्थ विकसित, विकसित तथा सपूर्ण प्रौढ़ स्वरूप को लेकर किया जा सकता है।

क्लात्मक विकास की दृष्टि से भारतेन्दु जी की श्राविकसित रचनाश्रों में से 'विपत्य विपमीपधम्' (भाग, रचना काल स ॰ १६३३ वि०) हैं। क्ला पत्त के श्राधार पर इसमें सर्वत्र न्यूनता ही दृष्टिगोचर होती हैं। एक ही पात्र द्वारा सारा कथोपकथन प्रस्तुत किया गया है। कथावस्तु का कोई सुनिश्चित स्वरूप नहीं है। यप्पि भाग भारतीय नाट्य रूपकों का एक मेट विशेप हैं, उसमें केवल एक हो श्रक होता है एक ही पात्र के मुख से सम्पूर्ण कथावस्तु का स्पर्टीकरण कराया जाता है, वह पात्र स्वगत कथन तथा श्राकाश भाषित सवाटों में स्वयमेव प्रश्न करता है, श्रीर स्वय उसका उत्तर भी देता है। श्रानाटकीय कथावस्तु तथा चमत्कारहीन सम्बाट श्रीर रस परिपाक में श्रामाव के कारण उक्त भाषा रूपक कला की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं। इने नाटक न कहकर यदि एक राजनीतिक घटना का रेखाचित्र मूलक वक्तव्य कहा जाय तो उपयुक्त होगा।

भारतेन्द्र ने इस नाटक में बड़ौटा के महाराज मल्हारराव के पतन का उल्लेख करते हुये देशी राजाग्रों के ग्रमाचार ग्रौर चारित्रिक दुर्बलता का उल्लेख किया है, जो कि उस सीमित स्तर के सभी राज्यों के शासकों के लिये चेतावनी सी प्रतीत होती है।

प्रत्तुत कथानक में छुछ ऐतिहासिक घटनात्रों का भी सकेत हैं, जिसमें कथा-बल्त की रोचकता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। क्रमश छुछ घटनात्रों का उल्लेख है, जो कि बड़ीदा नरेश के पतन की हेतु हैं। मल्हारराव की स्वेच्छाचारिता पर हस्तत्तेप करने वाले रेजिडेन्ट कर्नल रौबर्ट फेयर के कार्य से ग्रासन्तुष्ट महाराज उत्ते विष देने का पड्यन्त्र करते हैं, परन्तु उसके प्रकाशित होने पर वह दिप स्वय उनको ग्रोपिव रूप विष वन जाता है, प्रस्तुत घटना कथानक के "विषस्य विषमीपधम" शीर्षक की सार्थकता की पुष्टि करती है। नाट्य शीर्षक यह कल्पना भी क्तिनी ग्रामगढ ग्रोर स्थूल है। कथानक की सम्पूर्ण रूप रेक्वा निम्न प्रकार से है।

रूपक के नायक भरडाचार्य जी एक लम्बी साँस लेकर निम्न दोहा पढते हैं —

"पर नारी पैनी छुरी, ताहि न लाख्रो ख्रग।

रावन हु को सिर गयो, पर नारी के सग।"

तत्मश्चात् वह मरहठों के राज्य का उल्लेख देता है । नाटककार भएडा-चार्य द्वारा कही गई वातों की ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा पुष्टि भी करना चाहता है । यहाँ पर कथानक के विकास की स्रोर ध्यान न देकर ऐतिहासिक तथ्य निरूपण ने स्रमुक्तन्यानारमक मनोवृत्ति प्रमुख हो गई है । स्रनेक ऐतिहासिक प्रमाणों तथा घट-नास्रों का उल्लेख करने के पश्चात् नाटककार स्रपने मूल प्रयोजन पर स्राता है । स्रमस्तुत ऐतिहासिक उल्लेखों के सकलन से प्रस्तुत मूल कथानक का विकास द्धार प्राय हो गया है । एक लम्बी भूमिका के बाद प्रस्तुत कथानक गौण रूप मे उपस्थित की मई, एक घटना सा प्रतीत होता है ।

बास्तविक कथानक यह है कि सन् १८७० ई० मे मल्हारराव (वड़ौदा नरेश) को शासनाधिकार प्राप्त हुआ। गायकवाड़ के शासन की व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामों की भयकरता को देखकर वड़ौदा के रेजिडेन्ट कर्नल रौबर्ट फेयर ने वहाँ की चिन्तनीय अवस्था का समाचार गवर्नर जनरल के पास मेजा। रेजिडेन्ट के हस्तच्चेप से असतुष्ट महाराज मल्हारराव गायकवाड ने उसे विष दिलाने का प्रयत्न किया। यही षड्यन्त्र उनके पतन का कारण हुआ।

प्रारम्भ ही में नाट्यकार ने भडाचार्य द्वारा स्त्री के प्रभाव का उल्लेख किया है तथा आगे चलकर उन कारणों का उल्लेख है, जिनसे पर-स्त्री आसक्त लोगों को दुर्टिन देखने पड़े हैं। शासकों की विलासिता तथा शासन सम्बन्धी शिथिलता की ओर नाट्यकार का यथेष्ट व्यान है। तत्कालीन देशी शासकों की कटु आलोचना भी उसने की है, और यह भी कहा है कि उनकी लापरवाही तथा अकर्मण्यता ही भारत में विदेशी शासन की नींव हढ करने का कारण है। नाटककार देशी निरकुश शासन से अग्रेजी राज्य को कहीं अधिक सुखकर ठहराता है। उसके विचारों में असतुलन है, क्योंकि भरत वाक्य में वह अग्रेजी राज्य के चिरकाल तक स्थित रहने की कामना करता है, यद्याप नाट्यकार का मतन्य यह नहीं है कि भारत में सुगों तक विदेशी

दासता वनी रहे, वह केवल यह कहना चाहता है कि स्वेच्छाचारी निरकुश देशी -राजाग्रो पर अकुश रूप अभेजी राज्य यहाँ वना रहे तो प्रजा का हित होगा। यहीं विखरी हुई ऐतिहासिक घटनाय्रों का सकलन किया गया है, जिससे यह लिखत हो कि निरकुश शासन का परिणाम अच्छा नहीं होता, परन्त इससे नाटकीय प्रयोजन की पूर्ति नहीं होती।

'विषस्य विषमौषधम्' में उपदेशात्मक मनोवृति से प्रेरित महाचार्य के वस्तव्यों द्वारा सारी कथा वस्तु का उल्लेख किया गया है। सारा नाटक एक लम्बा मापण वन गया है। प्रसग परिवर्तन का कृत्रिम प्रयत्न स्थान-स्थान पर दिखाई देता है। स्कियों तथा उपदेशात्मक उद्धरणों का ताँता लगा दिया गया है, यद्यपि उससे नाटकीय प्रयोजन की कुछ भी सिद्धि नहीं होती। नाटक की भाषा में चमत्कारिता स्त्रवश्य है, पर प्रसग की इतिवृत्तात्मकता में वह भी द्वव गई है।

'विपस्य विपमीपधम' के अन्तर्गत अभिनय का अभाव है। एक ही अक तथा एक ही पात्र द्वारा आकाश-भाषित सवाद प्रस्तुत किया गया है। 'भॉण' मार-तीय रूपकों का एक अतिशय स्थूल स्वरूप हैं। उसके लम्बे-लम्बे कथोपकथनों में अभिनय की न्यूनता थों ही अनिवार्य होती है, फिर भएडाचार्य के प्रलब वक्तव्यों में अभिनय सवादों का नाटकीयता और अभिनेयता का नितान्त अभाव ही हो गया है। उक्त भाग में किसी निर्दिष्ट रस का परिपाक नहीं दिखाई देता।

प्रस्तुत माण के भएडाचार्य ही प्रथम और ग्रन्तिम नायक हैं। सारी कथा-वस्तु का निर्वाह इन्हीं के वक्तव्यों द्वारा कराया गया है। उक्त रूपक में नाटकीय सागोंपागता नहीं ग्राई। नाटककार ने ग्रपना वक्तव्य उक्त घटना विशेष पर प्रकाश डालते हुये भाण रूप में प्रस्तुत किया है भएडाचार्य के कथन के रूप में नाटककार की मुखरित ग्रालोचना-पूर्ण वाणी ही है, जिसे उसने निवन्ध का स्वरूप न देकर रूपक का रूप देने की चेष्टा की है। कला की दृष्टि से 'विपस्य विपमौप्यम्' भारतेन्द्र जी की ग्रविकसित कोटि की रचना कही जायगी।

श्रधेर नगरी छः श्रद्धों का प्रहसन रूपक है। कलात्मक साँदर्य श्रीर परिष्कार की हिन्ट से यह भी एक श्रल्प विकसित रचना ही है। प्रहसन के समस्त छः श्रकों में कथा वस्तु के श्रन्तर्गत शीर्षक की सार्थकता निहित है,। 'श्रधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाला' से स्पष्ट व्यक्ति होता है कि श्रव्यविक्षित राज्य के मूर्ख शासक की हास्यमूलक व्यज्जना प्रस्तुत की गई है। इसके शीर्षक में भी एक भोंडापन श्रीर शाम्यता है। कथानक में श्रस्वाभाविक घटनाश्रों का निरूपण नाटक की कलात्मकता श्रीर गाभीर्य के विकद्ध है। स्वर्ग के लोभ में राजा का फॉसी पर चढ़ना श्रस्वाभाविक तो है ही, हास्य की श्रसफल परिसमाप्ति भी कही जायगी।

प्रहसन का कयानक ग्रान्यन्त साधारण है। प्रथम श्रक में महन्त ग्रपने दो। शिष्यों नारायणदास तथा गोवर्द्धनदास के साथ प्रवेश करता है। गोवर्द्धनदास निकटस्थ नगर से भिज्ञावृत्ति करने जाता है। महन्त बहुत लोभ न करने का शिष्य को उपदेश देता है। द्वितीय श्रक में बाजार का दृश्य है, जहाँ कवाब वाला, घासी-राम, नारगी वाला, हलवाई कुजड़िन, पाचकवाला, मछली वाली, स्रादि व्यापारी त्रपनी-त्रपनी वस्तुत्रों की विभिन्न प्रकार की विशेषतायें बताते हुये सभी वस्तुएँ टके सेर वेचते हैं। ततीय ग्रक में गोवर्द्धनदास महन्त तथा नारायणदास के सम्मुख मिटाई रखता है। महन्त नगरी तथा राजा का नाम जानकर वहाँ से तत्काल चल देने का विचार करते हैं, श्रौर शिष्य गोवर्द्धनदास के हट पर उसे कुछ वार्तो की चेतावनी देकर और विपत्ति में उसका स्मरण करने का ख्रादेश देकर उसे वहाँ छोड़ जाते हैं, वह स्वयम् शिष्य नारायणदास को लेकर चल देते हैं। चौथे श्रक में राजा के सामने फर्यादी त्याता है, जो वल्लू बनिये की दीवाल से दबी हुई अपनी वकरी के लिए न्याय दुहाई करता है। दीवाल से दवकर बकरी के मर जाने से कल्लू राजा के सम्मुख उपस्थित किया जाता है, वह कारीगर को दोषी ठहराता है। कारीगर चूनेवाले पर, चूने वाला भिश्ती पर, भिश्ती कसाई पर, कसाई गड़रिया पर दोष महता है, परन्तु गड़रिया कोतवाल की सवारी की चकाचौंघ में मूल से बड़ी मेंड़ देने का कथन कहकर बच जाता है। कोतवाल को दोषी ठहरा कर राजा उसे प्रायः दएड देता है। पॉचवें ऋक में ऋन्धेर नगरी की मिठाई खाकर मीटे हुये गोवर्द्धन-दास जी राज-कर्म नारियों द्वारा पकड़े जाते हैं, श्रीर उन्हें प्राण दड के लिए ले जाया जाता है। कोतवाल की गर्दन से ऋधिक ढीला फासी का फदा हो जाने के कारण उस ग्रन्थेर नगरी के किसी भी मोटे नागरिक को फॉसी पर चढाने का हक्स हो गया है। अनितम अक में गुरू जी उपस्थित हो जाते हैं, और दीजा देने के बहाने चेले के कान में कुछ कहते हैं। त्रापस में फॉसी पर चढ़ने की होड़ सी होने लगती है, उसी समय राजा, मन्त्री तथा कोतवाल उपस्थित होते हैं, श्रौर सभी फाँसी पर चढ़ना चाहते हैं। उस घड़ी मरने वालों को मुक्ति का द्वार खुला मिलेगा यह सबको विश्वास हो गया है। गुरू अपनी युक्ति से चेले को बचाता है, इस प्रकार चौपट राजा का अत होता है। कथानक में असयत तथा अस्वाभाविक घटनाओं का बाहल्य प्रहसन के वास्तविक सौंदर्य को नष्ट कर देता है।

भाषा श्रौर भावों दोनों ही में निम्न कोटि की तथा श्रपरिपक्व मस्तिष्क के विनोदार्थ प्रस्तुत सामग्री के रूप में उपिथत है। भाषा में स्वाभाविकता का विचार श्रवश्य रखा गया है। महन्त तथा चेलों के कथोपकथन में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग दिखाई देता है।

नारायणदास-"गुरू जी महाराज, नगर तो नारायण के आसरे से बहुत ही सुन्दर है, जो है सो, पर भिच्छा सुन्दर मिले तो बड़ा आनन्द होय।"

महन्त—"वच्चा गोवर्द्धनदास, तू पच्छिम की श्रोर से जा श्रौर नारायण टास पूरव की श्रोर जायगा। देख, जो कुछ, सीधा-सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल-मोग सिद्ध हो।"

भारतेन्दु जी ने उक्त प्रहसन में सन सामियक वातावरण का उल्लेख किया है, मायों में वह श्रेष्ठ कलाकार के साथ उपस्थित नहीं होते, ऐसा प्रतीत होता है कि निम्न वर्ग के श्रिशिक्तत समाज की किच का रूपक प्रस्तुत किया गया है। घासीराम के "चने जोर गरम" के लटके में श्रपने समय की प्रतिनिधि काशी की वार-विनिताश्रों का उल्लेख किया है। इसमें जन-किच की श्रिमिव्यजना श्रवश्य है, परन्तु कला की कसीटी पर कसे जाने वाला स्वस्थ विचारों का सामजस्य नहीं प्राप्त होता। स्थान स्थान पर लोक-प्रिय मायों के उद्गार प्रस्तुत हैं।

'चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते।' "जैसे काजी बैसे पाजी। रैयत राजी टके सेर भाजी। हिन्दुस्तान का भेवा फूट ग्रौर बैर"

"ग्रामारा ऐसा मुल्क विसमे ग्रायेज का भी दात कट्टा होगया। नाहक को रुपया खराव किया वेवकूफ बना। हिन्दुस्तान का ग्रादमी लक लक हमारे यहाँ का ग्रादमी बबुक"

"चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचै नहिं वात ॥ चूरन खाहेन लोग जो खाता, सारा हिन्द हजम कर जाता ॥ चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते ॥"

तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक दौर्नस्य पर व्यग उपस्थित किया गया है। जात वाले के के कथोपकथन में सम सामयिक सामाजिक व्यवहारों की बड़ी ही कटु त्रालोचना प्रस्तुत की गई है।

अन्पेर नगरी प्रहसन मे पात्रों के चारित्रिक विकास का अवसर न्यूततम है।

<sup>ै</sup>जातवाला :—( माझण ) – जान ले जात, टके सेर जात । एक टका दो, हम अपनी जात वेचते हैं टके के वास्ते माझण से धोवी बन जाँय, और धोवी को माझण कर दें । टके के वास्ते जसा कहो वैसी व्यवस्था दें । टके के वास्ते मूठ को सच कर दें, । टके के वास्ते माझण से मुसलमान टके के वास्ते हिन्दू से किस्तान । टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नांच वो भा पितामह बनावें । वेद धर्म कुल-मरजादा सचाई-बड़ाई सव टके सेर । लुटाय दिया भ्रनमोल माल । ले टके सेर ।

प्रधान पात्रों में महन्त, गोवर्द्धनदास, राजा श्रौर मन्त्री को ले सकते हैं। सभी समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के पात्र हैं। इन पात्रों के श्रातिरिक्त देशकाल के श्रानुसार साधारण पात्रों का भी समावेश हैं, जो कथा वस्तु को श्रागे बढ़ाने में सहायक हैं। नायक के रूप में महन्त को पाते हैं, तथा प्रतिनायक के रूप में राजा का चित्रण किया गया है। धर्म तथा श्रधम श्रौर विवेक तथा दुराचरण के सधर्ष में धर्म तथा विवेक की विजय दिखाई गई है। प्रस्तुत प्रहसन में श्रपने पात्रों की श्रोट में नाट्यकार ने समसायिक श्रव्यवस्थित शासन व्यवस्था का रूप चित्रित किया है। नाटककार की मावना को तत्कालीन परिस्थित की छाया श्रवश्य कही जा सकती है, कलाकार की वाणी का सत्य गोवर्द्धनदास द्वारा प्रस्तुत निम्न पद में मुखरित हो उठा है।

'साचे मारे मारे डोलें। छली दुष्ट सिर चिंद चिंद बोले। साच कहें तो पनही खावें। क्रुठे बहु विधि पदवी पावें। भीतर होय मिलन की कारो। चाहिए बाहर रग चटकारो। अधाधन्ध मच्यो सब देसा। मानहुँ राजा रहत विदेशा।।"

नायक के शब्दों में जीवन और राष्ट्र को सुरिच्चत रखने के लिये धर्म, नीति तथा बुद्धि की नितम्त त्रावश्यकता पर प्रकाश डाला है।

व्यग तथा विनोद के कथोपकथन में शालीनता की कमी श्रौर उच्छु खल छिछलापन श्रिधिक है। किसी भी स्थल पर प्रहसन को कोई बौद्धिक श्राधार श्रौर उत्कर्ष नहीं मिलता, जिससे उच्चकोटि के सामाजिकों को परितृष्ति हो सके। यह स्वीकार करना पड़ता है कि प्रहसन कला की दृष्टि से श्रविकसित है श्रौर केवल बालकों का विनोद करने की सामध्य रखता है।

वैदिक हिंसा हिंसा न भवित चार श्रकों का प्रहसन है। नाटकीय दृष्टि से यह प्रहसन भी शिथिल प्रतीत होता है। भारतेन्दु जी ने धर्म की श्राङ्क में हिंसा तथा दुराचार करने वाले पाखरडी समाज का व्यगात्मक रेखा-चित्र खींचा है। कलात्मक दृष्टि से न तो कथा वस्तु का व्यवस्थित स्वरूप है, श्रौर न चारित्रिक विकास का निदर्शन मिलता है। व्यग प्रहसन के रूप से तत्कालीन सामाजिक दुर्व्यवस्था तथा प्रपचात्मक दोंगों की श्रालोचना का स्वरूप श्रवश्य उपस्थित किया है। व्यगों में कहीं-कहीं नाट्यकार सार्वजनिक लच्य से व्यक्तिगत कटाच् भी कर बैठता है।

चार श्रकों में विभाजित तथा सूत्र निम्नप्रकार का है। प्रथम श्रक में रक्त-रजित राजभवन में गृधराज, चोबदार, पुरोहित श्रौर मन्त्री श्राकर बैठते हैं। राजा के पूछने पर मछली के स्वाद की पुरोहित प्रशास करता है। ऋषि वश में उत्पन्न ब्राह्मण के मुख से मास की प्रशासा सुनकर राजा श्राश्चर्य प्रकट करता है। इस पर शंका निवारणार्थ पुरोहित तथा मन्त्री भागवत श्रीर मनुस्मृतिश्रादि वैदिक अथों के उद्भरणों का दुरुपयोग कर उक्त कथन की पुष्टि करता है, श्रीर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि मास भन्नण किसी प्रकार निषिद्ध नहीं माना गया। वंगाली वैष्ण्य उक्त कथन का अनुमोदन करता है, और 'पराशरीय स्मृति' के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन करता है। पुरोहित भी उक्त कथन की पुष्टि करता है। द्वितीय ग्रक में पूजागृह में राजा, मन्त्री, पुरोहित तथा महाचार्य बैठे हैं। तत्त्र्ण वेदान्ती त्राते हैं। विद्यक के मास खाने के प्रश्न पर वेदान्ती भृकुटि तान लेता है। भट्टाचार्य मत्स्य का खाना मास मत्त्रण नहीं मानते हैं इस पर वेदान्ती ग्रौर महत्त्रार्थ में वैष्णव धर्म को लेकर बाट-विवाद होने लगता है। इसी बीच शैव तथा वैष्ण्व श्राते हैं। भट्टाचार्य शैव तथा वैष्णव मतों को वेद से परे बताते हैं। शैव इस वक्तव्य का खरडन करते हैं, और प्रमाणित करते हैं कि वैष्णव तो मास खाते ही नहीं, शैवों में बुद्धि भ्रष्ट प्राणी ही मास मन्नण करते हैं। इसी समय गडकीटास वैष्णव ढोंगी प्रवेश करता है। उसके त्राते ही प्रसग बटल जाता है, त्रौर शैव, वैष्णव तथा वेदान्ती त्रपने को उस सभा के उपयुक्त न समभक्तर वहाँ से चल देते हैं । तृतीय श्रक में पुरोहित माला पहिने टीका दिये हाथ में बोतल लिए हुये उन्मत राजपथ पर जाता है। वह मदिरा पान तथा मास भक्त्या का समर्थन करता है, तथा वह उन्मत प्रलाप करता हुआ पीते-पीते वेसुघ गिर पड़ता है। राजा तथा मन्त्री भी प्रलाप करते हुए नाचने लगते हैं।

श्रीन्तम श्रंक में यमपुरी का दृश्य है। यमराज के पास चित्रगुप्त खड़े हुये हैं, श्रीर चार दूत राजा, पुरोहित, मन्त्री, गडकीदास, श्रेव श्रीर वैष्णव को पकड़कर लाते हैं। यमराज के सामने इन सब का न्याय होता है। श्रेव तथा वैष्णव को छोड़कर रोप सभी श्रपने दुष्कमों के परिणाम से बचने के लिये धर्म-शास्त्रों से प्रमाण उद्धृत करते हैं। इसी प्रकार कोई वेद को साची बनाकर तथा कोई ईश्वर को पाप पुण्य का निर्देशक मानकर श्रपने पापों का समाहार करना चाहते हैं। यमराज चारों को नरक की यातना भोगने का दण्ड देते हैं, श्रीर श्रेव तथा वैष्ण्व को उनकी श्रकृत्रिम भक्ति के कारण कैलाश श्रीर बैक्ट वास की श्राजा देते हैं।

प्रस्तुत कथानक की आवद विभिन्न घटनाओं में नाट्यकार का केवल एक प्रयोजन निहित है। इन्द्रिय जन्य भोग की आकाचा तथा मास, मद्य के प्रति आकर्षण मनुष्य को विलासी बनाकर विवेक भ्रष्ट कर देता है। इन्द्रियों को स्वाद लोलुपता में फसकर वह अपने लौकिक तथा पारलौकिक दोनों जीवन के पत्तों का विनाश कर बैठता है। इसीलिये भरत वाक्य में नाट्यकार ने मानव समाज को अमृत्य सन्देश दिया है।

"निज स्वारथ को घरम दूर या जग सों होई। ईंश्वर पद में भक्ति करें छुल बिनु सब कोई॥ खल के विष बैनन सों मत सज्जन दुख पार्वे ।
छुटै राजकर मेघ समय पर जल वरसार्वे ॥
कजरी ठुमरिन सों मोदि मुख, सत कविता सब कोई कहैं ।
यह किव वानी खुध-बदन में रिव-सिंस लों प्रगटित रहै ॥"

प्रहसन की भाषा तथा भावों में लच्चणा मृलक प्रयोगों का समावेश पाया जाता है। कहीं-कहीं व्यगात्मक उक्तियों का कोई प्रयोजन नहीं निकलता। प्रौद विचार विनमय कहीं नहीं हिण्योचर होता। प्रहसन का समस्त वातावरण समाज के दृष्ण इगित करने के लिये बड़े ही निम्न कोटि का बनाया गया है। सामाजिक दुराचरण पर बड़े ही निर्मीक व्यग किये गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सारा प्रहसन इसी अभिप्राय को ही लेकर निर्मित किया गया है। विरोध के आवेश में नाट्यकार ने व्यक्तिगत आचेपों का भी उद्घाटन किया है, जो प्रहसन के स्यत भावों को उच्छा सा बना देता है। ''चित्रगुत—महाराज, सरकार आगरेज के राज्य में जो उन लोगों के चित्तानुसार उदारता करता है, उसको ''स्टार आफ इण्डिया'' की पटवी मिलती है।''

+ + + +

"मैं श्रपनी गवाही के हेतु बाबू राजेन्द्रलाल के दोनों लेख देता हूँ, उन्होंने वाक्य श्रौर दलीलों से सिद्ध कर दिया है कि मास की कौन कहे गोमास खाना श्रौर मद्य पीना कोई दोष नहीं, श्रागे के हिन्दू सब खाते-पीते थे। श्राप चाहिये एशिया- टिक सोसाइटी का जर्नल मँगाकार देख लीजिये। 79

विचारों का श्रमयत व्यापार यत्र-तत्र उलमा सा प्रतीत होता है। कहीं-कहीं विषय चयन से विचार-धारा श्रलग खड़ी होकर श्रपना व्यक्तिगत रुचि-जन्य भाव वहाने लगती है। व्यक्त भावों के विभिन्न उपालम्भों से कलात्मकता की न्यूनता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित में सर्वत्र श्रिमिनेय उपयोगिता का हास नहीं पाया जाता है। कहीं-कहीं प्रहसन में रगमचीय योजना के लिये बड़े ही विनोट-पूर्ण चित्र उपरियत किये गये हैं। जिनमें श्रिमिनेय गरिमा श्रलच्रूप से विद्यमान प्रतीत होती है। तृतीय श्रक में राजा, मन्त्री तथा पुरोहित मद्य पीकर उन्मत होते हैं। राजा तथा मन्त्री मद्यपियों का सा श्रिमिनय कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचते हैं, श्रौर गाते हैं,

"पीले ग्रवधू के मतवाले प्याला प्रेम हरी रसका रे। तननु तननु तननु तननु में गाने का है चसका रे॥

१-वैदिका हिंस हिंसा न भवात, पृष्ठ १३७

निनि धध पप मम गग रिरि सामा मरले सुर श्रपने वसका रे। धिविकर धिधिकर धिधिकर बाजा बाजै मृद्ग थाप कसका रे। पीले श्रवधू के०।

भट्टी निह सिल लोढ़ा नहीं घोर घार। पलकन की फेरन में चढत धुत्रॉधार॥ पीले ग्रवधू के०।

कलवारिन मदमाती काम कलोल । भरि भरि देत पियलवन महा ठठोल ॥ पीले ग्रवधू के० ।

त्रारी गुलाबी गाल को लिये गुलाबी हाथ। मोहि दिखाव मदकी भालक छलक पियालो साथ। पीले श्रवध्र के०।

बहार श्राई है भरदे वाटए गुलगू से पैमाना।
रहे लाखों वरस साकी तेरा श्रावाद मैखाना।
सम्हल बैठो श्ररे मस्तो जरा हुशियार हो जाश्रो।
कि साकी हाथ में मै का लिये पैमाना श्राता है।
उदाता खाक सिर पर भूमता मस्ताना श्राता है।
पीले श्रवधू के—श्रहा श्रहा श्रहा ॥"

उपर्युक्त रगमचीय श्रिमिनय में पारसीक रगमच की सी छाया प्राप्त होती है, जिनका उद्देश्य केवल निम्न कोटि की जनता का उक्त श्रिमिनयों द्वारा मनोरजन करना ही रहा है। श्रिमिनय तथा प्रयुक्त कथोपकथन में श्रश्लीलत्व दोप है। श्रिमिनय-कला के लिये नियोजित न होकर श्रिमिनय का मूल प्रयोजन मनोरजन ही दृष्टि-गत होता है।

प्रहसन होने के नाते हास्य रस प्रधान है। प्रयुक्त हास्य का वर्ण्य विषय कहीं तो तीला व्यग तथा कटाल है, श्रीर कहीं निम्न कोटि की जनता का मनोरजन -प्रस्तुत करने वाला है। हास्य तथा विनोद का स्तर शिष्ट तथा बुद्धिवादी नहीं प्रतीत होता है।

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित की रचना सामाजिक एव धार्मिक जीवन के कुछ पत्तों की आलोचना करने की मूल प्रेरणा लेकर की गई थी। उसमें जितने भी पात्र हैं, सभी कुछ विशेष प्रवृत्तियों के प्रतीक मात्र हैं, श्रौर वे अपने मौलिक रूप में ही बने रहते हैं। ऐसी परिस्थिति मे उनमें चारित्रिक विकास का अवसर बहुत कम प्राप्त हो सका हैं। चरित्र निर्माण तथा विकास में कथानक की कमबद बटनाओं का

घात प्रतिघात तथा सघर्ष श्रिधिक सहायक होता है। प्रहसन का नायक राजा है, जो श्रपने मन्त्री तथा पुरोहित की कुमन्त्रणा को धार्मिक उपालम्म मानकर पापरत रहता है। राजा, मन्त्री, पुरोहित, भट्टाचार्य तथा गडकीदास तमाच्छादित श्रज्ञान से प्रेरित दुराचरणा करने वाले प्रतीक पात्र हैं। श्रेव, वैष्णव तथा वेदान्ती सद्ज्ञान के श्रालोक पाखण्ड रत तिमश्रा दूर करना चाहते हैं। यम तथा चित्रगुप्त न्याय श्रीर धर्म प्रतीक बन कृत्यों का लेखा-जोखा करते हैं। प्रहसन मे यद्यपि दो विरोधी तत्व विद्यमान है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि सघर्ष बचाने का प्रयत्न किया गया है। घटनाश्रों में सघात उपस्थित न होने के कारण चारित्रिक विकास में बाधा उपस्थित हो गई है। श्रत कलात्मक दृष्टि से पात्रों का चारित्रिक विकास नहीं हो पाया है, सभी पात्रों का चरित्र श्रविकसित सा प्रतीत होता है।

सम्वादों की दृष्टि से प्रह्मन का द्वितीय श्रक शेष श्रकों से उत्कृष्ट कहा जा सकता है। विदूषक, शैव, वैष्णव तथा वेदान्ती के सम्वादों में भावाभिव्यजन, गहन ज्ञान के परिमार्जित विचार उपस्थित हैं, जो कथित धर्म के ठेकेदारों के ढोंगी सिद्धातों का खएडन करते हैं। विदूषक के सम्वादों में प्राचीन संस्कृत नाट्य साहित्य के विदूषक परम्परा की गरिमा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

विदूपक — "हे भगवान, इस वकवादी राजा का नित्य कल्याण हो, जिससे इमारा नित्य पेट भरता है। हे ब्राह्मण लोगो, तुम्हारे मुख में सरस्वती हस सहित वास करे, ऋौर उसकी पूछ मुख में न ऋटके।

# (वेदान्ती त्राता है)

वेदान्ती—"ऋदैत के प्रकाश करने वाले भगवान शकराचार्य इस माया कल्पित मिथ्या ससार से तुमको मुक्त करें।

विदूषक "क्यों वेदान्ती जी, ऋाप मास खाते हैं कि नहीं ?

वेदान्ती--- तुमको इससे कुछ प्रयोजन है।

विदूषक—नहीं कुछ प्रयोजन तो नहीं है। हमने इस वास्ते पूछा कि आप वेदान्ती अर्थात् बिना दात के हैं सो आप भन्नण कैसे करते हैं।"

( वेदान्ती टेढी दृष्टि से देखकर चुप रह जाता है, ऋौर सब हँस पड़ते हैं ) १

ऐसे सम्वादों में विशुद्ध विनोद की मात्रा श्राधिक है, कलात्मकता की दृष्टि से स्वस्थ सम्वाद कहे जा सकते हैं, परन्तु इन सम्वादों की सख्या न्यूनतम है। व्यगात्मक तीच् ए कटाचों से भरे, भोंडे श्रौर सारहीन सवादों की सख्या श्राधिक है। नान्दी प्रस्तावना तथा श्रकों का विभाजन देकर भारतेन्द्र जी ने उक्त प्रहसन में प्राचीन नाट्य शास्त्रीय लच्न्एों का श्रनुसर्ण करने का प्रयास तो किया है, परन्तु उन्हें इसमें

१--- दितीय अङ्ग, पृष्ठ ११३

पूरी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है, क्हीं-कहीं प्राचीन प्रहसन के उद्देश्य के अनुसरण करने का प्रयत्न दिखाई देता है, परन्तु सामाजिक व्यग्यों को प्रस्तुत.करने तथा व्यक्तिगत करानों को उपस्थित करने के लिये कलात्मक प्रवृत्ति को छोड़ देना पड़ा। भारतेन्दु जी के उक्त प्रहसन में समन्वयवादी मनोवृत्ति का अनुकरण दिखाई देता है। यथार्थवादी व्यग-चित्रों की आलोचना में हम पाश्चात्य कामेडी के से बीज पाते हैं, कहीं-कहीं विशुद्ध प्राचीन भारतीय नाट्य-प्रणाली का विनोट विद्युक्त की अवतारणा में विद्यमान दृष्टिगोचर होता है।

प्रेम योगिनी नाटिका चार गर्मोक्को की अपूर्ण नाटिका है। उक्त नाटिका में कलात्मकता का सर्वत्र अभाव है। कथानक के बजाय नाटिका में काशी स्थित सामाजिक जीवन के चार व्यग चित्र से प्रतीत होते हैं। नाटिका में कोई निश्चित कथावस्तु न होने के कारण पात्रों का विकास भी नहीं दिष्टिगत होता। अत नाटिका क्लात्मक दृष्टि से अविकसित तथा अपूर्ण नाटिका है, नाट्यकार ने व्यक्तिगत तथा समसामयिक सामाजिक जीवन का व्यग-चित्र खीचा है।

कथावस्तु के नाम पर चारों गर्भाङ्कों में चार विभिन्न रेखा-चित्र उपस्थित किये गये हैं। प्रस्तुत नाटिका के प्रस्तावना-स्रश में नाटिकाकार ने सुत्रधार के द्वारा श्रपने व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में भी उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमयोगिनी की रचना-काल के समय नाटककार के जीवन में व्यक्तिगत संघर्ष थे. इसी कारण वह चिन्तित तथा खिन्न दिखाई देता है। समाज की उपेन्ना तथा तिरस्कार से प्रताडित स्वतन्त्र कलाकार सभाज को •त्रपने स्वय की सत्ता के महत्क को उसके बाद में अनुभव करने की गर्वोक्ति करता है "कहेंगे सबे ही नैन नीर भरि-भरि पाछे, प्यारे हरिचन्द की कहानी रह जायगी।" सार भौमिक व्यापक द्दिकोण लेकर चलने वाला कलाकार समाज की श्रॉखों का शूल वन जाता है। स्वतन्त्र सत्ता का उपासक किसी भी सम्प्रदाय विशेष के भाडे के नीचे नहीं रह सकता, महात्मा कत्रीर की भाँति भारतेन्द्र जी ने समाज के ठेकेटार दोगियों को खली चुनौती दी, श्रीर उनका भडाफोड किया। यह मनोत्रति नाटककार की कृतियों में श्रादि से श्रन्त तक मिलती है। श्रालोचना के श्रावेश में व्यक्तिगत दृषणों को भी कला-कार समाज के सामने रखने में भी किन्चित मात्र भी न हिचकता था। प्रेम योगिनी के प्रथम गर्भाइ में बाब रामचन्द्र के रूप में नाटककार का व्यक्तिगत चरित्र ग्राया है। भारतेन्द्र जी का जीवन काव्य श्रौर सगीतमय था। वे विनोटी रांसक व्यक्ति भी थे। धन सम्पन्न होने के कारण दरपारी व्यक्तियों का सदैव जमाव लगा रहता था। समाज मे कुछ लोग ऐसे भी थे, जो इनके इस वैभव तथा विलासिता से प्रसन न रहते थे। श्रीर इसे ईर्घ्या की दृष्टि से देखते थे। माखनटास तथा छुम्मू जी के कथोपकथन से उक्त विचार धारा की पुन्टि होती हैं।

माखनदास .— ''सब, रात दिन हा-हा, ठी-ठी, बहुत भवा दुई चार कवित्त चनाय लिहिन बस होय चुका ।

छम्मू:—"कवित्त तो इनके बापों बनावत रहे। ... कवित्त बनाना कुछ श्रपन लोगन का काम थोरै हय।

माखनदास—"उन्हें तो ऐसी सेखी है कि सारा जमाना मूरख है, श्रौर में पड़ित। थोड़ा सा कुछ पढ वढ़ लिहन है।

समाज में विलासमय जीवन का चित्राकन बालमुकुन्द श्रौर मल जी के कथोपकथन में यथेण्ठ रूप से मिलता है। एक दूसरे पर व्यग प्रदर्शन से ही कथित धर्माचरित समाज की पोल खुल जाती है। काशी के गोसाइयों की भक्ति-भाव की श्रोट में विलास-भावना तथा स्त्री विषयक आशकित की कलई भारतेन्द्र जी ने धन-दास तथा बनितादास के बार्तालाप में खूब खोली है। सम सामयिक अधिकार प्राप्त नये श्रानरेरी मिजिस्ट्रेटों की मनोवृत्ति का पता भारतेन्द्र जी के बा॰ रामचन्द्र के कथन से भली प्रकार प्राप्त होता है।

रामचन्द्र:—"काशीप्रसाद अपनी कोठी वाली ही में लिख ते हैं, सहजादे साहब तीन घन्टे में एक सतर लिखते हैं, उसमें भी सैंकड़ों गलती। . श्रौर विष्णुदास बड़े किनंग चैप हैं। पर भाई मूर्खी को बड़ा श्रिभिमान हो गया है, बात बात में तपाक दिखाते हैं, छः महीने को मेज दूंगा कहते हैं।"

दूसरे गर्भाञ्च में दलाल, गगापुत्र, दूकानदार, भरखेरिया सूरीसिंह दिखलाई पड़ते हैं, दन लोगों के कथोपकथन में निठल्ले, ऋकर्मण्य तथा लफगों के जीवन का परिचय मिलता है। काशी में यजमानों के बल पर ऋानन्द करने वालों की सख्या बहुतायत से पाई जाती है। परदेशी के काशी विषयक पद्यमय चित्रण में काशी के सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र चित्रित किया गया है। सुधाकर पडित के निम्न कथन से उक्त जीवन की दयनीयता स्पष्ट दृष्टिगत होती है।

"क्या इस नगर की यही दशा रहेगी १ निष्कारण किसी को बुरा भला कहना । ग्रानाब-सनाब जो मुद्द में त्र्याया बक उठे, न पढ्ना न लिखना।"

तृतीय गर्भाद्ध में मुगल सराय स्टेशन का दृश्य है। सुधाकर जी तथा एक विदेशी पिडत का वार्तालाप होता है, सुधाकर बड़े लम्बे चौड़े वक्तव्य में काशी-मिहमा का वर्णन करता है, नया यजमान देखकर दलाल को भी उत्सुकता होती है। नित्य नये यजमान को काशी भ्रमण कगकर उसने दान दिल्ला के लोभ से पिडत जी के ठहरने के बारे में पूछता है। चौथे गर्भाद्ध में बुभुत्तित दीत्तित, गण्प पिडत, राम भट्ट, गोपाल शास्त्री, माधव शास्त्री आदि उपस्थित हैं। काशी के एक ऐसे वर्ग

१-- पेम योशिनी प्रथम गर्भाकु

( 707 )

की चर्चा इस दृश्य में है, जिसका काम केवल यजमानों के यहाँ निमन्त्रण खाना तथा बूटी छानकर ख्रानन्द करना है। काशी की यह पराम्परा सम्भवतः कुछ वर्ग के लोगों में ख्रव तक चली ख्रा रही है।

वस्तुतः चारों गर्भाङ्कों में विभिन्न दृष्टिकोण के व्यग-चित्र उपस्थित किये गये हैं, जिनका सकलित स्वरूप कोई सुनिश्चित कथानक नहीं निर्मित करता है। यह नाटिका कला की दृष्टि से बहुत कुळ ग्रसबद्ध प्रतीत होती है।

प्रेम-योगिनी नाटिका के अन्तर्गत व्यग्यात्मक और यथार्थवादी चित्रण है। पहिले भी इसे काशी की कुछ भली बुरी तस्वीरों के नाम से सम्बोधित किया गया था।

नाटिका में नाट्यकार की व्यवना समाज के विभिन्न च्रेतों में कुछ चित्र लेकर उनके अकर्मण्य जीवन की आलोचना-पूर्ण टिप्पणी दी है। नाटिका की भाषा कई प्रकार के कलेवरों में अपना रूप बदलती हुई सी दिखलाई देती है। यथा स्थान स्वा-माविकता लाने का सतत् प्रयास किया गया है। उपयुक्त पात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा में कलाकार की सजगता का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है। काशी की स्थानीय भाषा के विभिन्न प्रयोग भारतेन्दु जी ने भिन्न-भिन्न पात्रों द्वारा करवाये हैं। निम्न कथोपकथनों में विभिन्न प्रकार की भाषा का निदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है।

भविया —''काहो मिसिर जी, तोरी नीद नाहीं खुलती ? देखो शखनाद होय गवा, मुखिया जी खोजत रहे।

मित्र—"चले तो त्राई थे, त्रिधिये रात के शखनाद हीय तो हमका करे। तोरे तरह से हमहू के घर में से निक्ष के मन्टिर में घुष त्रावना होता तो हमहूँ जल्दी त्राउते। हिया तो दारा नगर से त्रावना पड़त है। त्रावही सुरजी नाहीं उगे।

+ + + +

टेकचन्द — (मयुरादास की श्रोर देखकर) "कहो मथुरादास जी रूडा छो ? मथुरादास — हॉ साहेच, श्रच्छे हैं। किह्ये तो सही श्राप इतने बड़े उच्छव में कलकत्ते से नहीं श्राये। हिया बड़ा सुख हुग्रा था, बहुत से महाराज लोग पधारे थे। पट्रस छुप्पन भोग में बड़े श्रानन्द हुए।

+ + + +

दलाल—(सुधाकर से) का गुरू। कुछ पडित जी से बोहनी बाड़े का तार होय, तो हम भी साथ चल्ँचै।

सुधा॰—तार तो पडित बाङा है, कुछ विशेष नहीं जान पड़ता। दलाल—तब भी फौक सऊड़े का माल बाड़ा कहाँ तक न ले ऊचिये। सुधा - अब जो पलते पलते पलै ।

+ + + +

महाश —दीव्वित जी ? त्राज ब्राह्मण जी त्रशी मारा मार भाली किमी माही सागू शकत नाहीं - कौण तो पचड़ा।

वुभुक्ति दीक्ति—खरे, काय मारा मार काली १ अच्छा पेतर वैठकेंत पण आखेरीस आमचे तड़ाची काय व्यवस्था १ ब्राह्मण आण्लेश की नाहीं १ का हात हलवीतच आलास १"

भाषा गत देशज प्रयोगों में काशी की बनारसी मोजपुरी भाषा का प्रयोग है, तथा अन्य पात्रों में पात्रों के उपयुक्त अन्य प्रान्तीय भाषाओं का प्रयोग किया गया है।

श्रभिनय की दृष्टि से नाटिका में कोई मार्मिकता नहीं श्रा पाई । तीसरे गर्माद्ध में मुगल सराय स्टेशन का दृश्य रगमचीय दृष्टिकोण से श्रनुपयुक्त सा प्रतीत होता है । श्रन्य सभी गर्माद्धों में श्रभिनय कला का स्पष्ट विकास नहीं दृष्टि-गोचर होता है ।

नाटिका में व्यग योजना की प्रधानता है, इसलिए इस नाटिका को हास्य क्ष्पक की कोट में ले सकते हैं। नाटिका के चार गर्भाक्कों में भिन्न-भिन्न वातावरणों के चित्र श्रकित किये गये हैं, कथावस्तु का निश्चित श्रवयव निर्मित हो सका है। प्रत्येक व्यग चित्र श्रपना स्वतन्त्र प्रयोजन रखता सा प्रतीत होता है। चिरित्रों का गठन तथा कथावस्तु का निश्चित श्राकार समयों के प्रतिघातों से विकसित होता है। प्रमयोगिनी में कथावस्तु के श्रभाव के कारण पात्रों का व्यक्तित्व निखर नहीं सका है। कहीं-कही नाटककार के जीवन की स्पष्ट भलक सी मिल जाती है। परन्तु वह व्यक्तित्व की ही रूप रेखा है, व्यक्तित्व के स्पष्ट प्रकाश का श्रवसर नहीं मिल पाता है। सवादों में भिन्न-भिन्न भाषाश्रों की नैस्थिक छटा तो श्रवश्य दिखाई देती है, कहीं-कही सवाद तो इतना श्रधिक वर्णनात्मक स्वरूप ले लेते हैं कि एक लम्बा व्याख्यान का रूप वन जाता है। नाटिका श्रपूर्ण होने के कारण रूपक का विकास श्रवस्द हो गया है।

चन्द्रावली नाटिका काव्य-प्रधान भारतेन्द्र जी की उत्कृष्ट रचना है, । परन्तु कलागत दृष्टिकोण से एकागी प्रतीत होती है। नाट्यकार के दृदय की भाव-प्रवणता की स्पष्ट भलक उक्त नाटिका में दिखाई देती है। प्रेम चर्या तथा भाषुकता का ऋतीय हृदयमाही निदर्शन चन्द्रावली नाटिका में ऋकित किया गया है। कलाकार देशकाल की परिधि के परे होकर उन्मुक्तावस्था का ऋनुभव करता प्रतीत होता है। चितवृत्ति की एकोन्मख द्रवता का मगलमय एव पुनीत चित्रण ही इस नाटिका का

लच्य मालूम पड़ता है। चन्द्रावली में प्रोम का श्रादर्श श्रौर उसकी श्रवान्तर स्थितियों का रूप साकार हो उठा है।

ै परिभाण के अनुसार नाटिका उपरूपक का इतिवृत्त किव कर्नना-िक्षत होता है, और अधिकाश स्त्री पात्र होते हैं, नाटिका में प्राय चार अक होते हैं। नायक धीर लिलत कोई प्रख्यात राजा होता है, और अतःपुर से सम्बन्ध रखने नाली अथवा सगीत प्रेमी राज वशीया कोई नवानुरागिनी नायिका होती है। मिहिपी (महारानी) के भय से नायक का प्रेम शकायुत रहता है, और महारानी राजवश की प्रगल्मा नायिका होती है, जो निरन्तर मान किया करती है। नायक और नायिका का मिलन उसी के निर्देश पर आश्रित रहता है। नाटिका में इत्ति कीशिकी होती है, और अल्ब विमर्श्युक्त अथवा विमर्श शून्य स्वियाँ होती हैं।

नाटिका के उक्त गुण धर्म के अनुकूल ग्राविकाश विशेषतायें इस नाटिका में मिलती हैं। पौराणिक इतिहास की प्रामाणिकता से चन्द्रावली का इतिवृतात्मक स्वरूप का साम्य नहीं स्थिर होता है। कृष्ण तथा श्रान्य पात्रों से हम प्राचीन परम्परा से परिचित चले त्राते हैं। भागवत 'सम्प्रदाय तथा हिन्दी कवियों के ग्राख्यानों में इस प्रकार के ग्राख्यानों का बाहुर्य पाया जाता है। कथानक का क्रमिक उत्थान पतन तथा परिस्थिति योजना से इसे किव कर्णना प्रसूत कहना ही उचित है। नाटिका पौराणिक कथा का ग्राधार लेकर नहीं चलती है। पात्रों में स्त्री पात्र ग्राविक हैं, पुरुष पात्रों में प्रारम्भ में नारद तथा शुकदेव जी दृष्टिगत होते हैं। नायक धीर लिखत है, उक्त नाटिका में नायक रूप कृष्ण ही पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महागनी का कृतित्व ग्रथवा स्वरूप नहीं के समान है। प्रेमी-प्रेमिका के एकोन्मुख मिलन में कोई ग्रन्तराय नहीं पड़ने पाया।

प्रेम तथा भिक्त के उन्माद में प्रवाहित कथोपकथनों का प्रवाह इतना य्रासयत हो जाता है कि नाटकीय सम्वादों का कलेवर छोड़कर एक लम्बे वक्तव्य का स्वरूप घारण कर लेता है। कथा वस्तुकी दृष्टि से वस्तु व्यापार में प्रौहता नहीं दृष्टिगत होती। भारतेन्दु जी की स्वांत्कृष्ट भाव प्रधान नाटिका होते हुये भी कलात्मकता का अधिक विकास इतमे दृष्टिगत नहीं होता। काव्य और भाव पत्त् का आधिक्य पाया जाता है, तथा कलापत्त् उन्मुक्त भावाभिव्यजना के कारण अर्थ विकसित सा रह गया है। नाटिका में जीवन दर्शन का प्रेम प्रधान पत्त अभिव्यजित किया गया है, जिसमें पार्थिव अपार्थिव तथा जात से अज्ञात में लय हो जाने का निर्देश पाया जाता है। समर्पण में उनके ही शब्दों की व्यजना से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है

१—नार्कित क्लप्त चृत्ता स्यास्त्री प्राया चतुर्रिगका । प्रख्यातो बार ललिन स्नमस्यान्नायको नृष: ॥

वातावरण की ग्रामिव्यक्ति के लिये तदनुक्ल भाषा का प्रयोग काव्य मय प्रयोजन से व्यक्ति हिंदगत होता है। भाषा में भाव चित्रों की मजुल छुटा दिखाने की छुछल गरिमा दिखाई देती है। नाटिका भावुक भावावेश मे बहकर लम्बे-लम्बे कथोपकथन में हिय मे उत्पन्न भावमय प्रवाह पस्तुत करती है। वह कथोपकथन सवाद के रूप में प्रस्तुत नहीं वक्तव्य का रूप वारण कर लेता है, नाटकीय दृष्टि से सवादों के प्रवाह में नियन्त्रण नहीं है, जो कि नाट्यकला विधान की दृष्टि में ग्रामयत से प्रतीत होते है, ग्राप्त प्रयोजन के ग्रानुक्ल नहीं दिखाई देते हैं। सम्बादों का प्रयोजन ग्रामिनय मूलक नहीं जान पड़ता प्रत्युत यह प्रतीत होता है कि कलाकार ग्रापने पात्रों द्वारा दृद्य में उत्पन्न भावों का प्रवल उक्तान पाठकों के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। चन्द्रावली के प्रेम तथा विरहोन्माद की कोमल व्यजना निम्नाकित ग्रावतरणों में कलाकार के कवित्व शक्ति तथा प्रतिभा की परिचायक है यह नयन ग्रापने प्रियतम से बिद्धह गये हैं इनकी विरहाकुल मनोदशा का कितना कारुणिक रूप प्रस्तुत है।

"मन मोहन से बिछुरी जब सों,
तन त्रामुन सों सदा घोवती हैं।
हरिश्चन्द जू प्रेम के फद परी,
कुल की कुल लाजहिं खोवती हैं।
दुख के दिन को कोऊ माति बितै
बिरहागम रैन सजोवनी हैं।
हमहीं अपनी दशा जानें सखी,
निस सोचती हैं कि घों रोवती हैं।"

नायिका श्रपने प्रियतम पर तन मन धन बार चुकी है, परन्तु नायक उसकी मार्मिक पीड़ा से द्रवीभूत होता नहीं दिखाई देता है, खीभाकर नायिका उपालम्भ का आश्रय प्रहर्ण करती है:—

"हिरिश्चन्द भए निरमोही इते निज, नेह को यों परिनाम कियो। मन माहि जो तोरन ही की हुती, अपनाई के क्यों बदनाम कियो।"

चन्द्रावली को कभी भी प्रियतम के प्रण्य का मुख नहीं प्राप्त हुन्ना, कृष्ण का यह उपेत्ता-भाव उसे त्राज भी ख़खर रहा है, इस उपेत्तित व्यवहार के लिये अपने प्रियतम से प्रश्न करती है कि तुमने क्या कभी मुख भी दिया है, जिसका यह प्रतिदान ले रहे हो।

"सुख कौन सो प्यारे दियो पहिले, जिहि के बदले यों सताय रहे।" चन्द्रावली की प्रेम मावना बढते-बढ़ते उसे बेसुध कर देती है, कृष्ण का वियोग उसकी चेतनमनःशक्ति पर भी प्रभाव डालता है। वह उन्मादिनी की भाँति उन्मत होकर प्रलाप करने लगती है। विरहाकुल नारी ग्रपने प्रियतम का पता चन्यलता, बृज्तों से पूछुने लगती है।

"ग्रही कुझ, वन-लता विरुद तृन पूछ्त तो सों।
तुम देखे कहुँ श्याम मनोहर कहहु न मों सों।।
श्रहो जमुना श्रहो खग मृग श्रहो गोवरधन गिरि।
तुम देखे कहुँ प्रान पियारे मन मोहन हरि।"

चन्द्रावली के जीवन की उत्कृष्ट प्रेम-भावना कहीं-कहीं ऐहिक जीवन का श्रातिकमण करती हुई जान पड़ती हैं। वह मौतिकता से हटकर अभौतिकता की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। द्वितीय अक के आरम्भ में ही कलाकार ने चन्द्रा-वली की प्रेम-भावनाओं का सम्यक् चित्रण दिया है, वह कहती है:—

'वाह प्यारे। वाह !! तुम ग्राँर तुम्हारा प्रेम दोनों विलक्षण हैं, ग्राँग निश्चय 'विना तुम्हारी छूपा के इसका मेट कोई नहीं जानता, जाने कैसे ? समी उसके ग्राव-कारी भी तो नहीं हैं। जिसने जो समका है, उसने वैसा ही मान रक्ला है। पर प्यारे! तुम्हारा प्रेम इन टोनों से विलक्षण है, क्योंकि यह ग्रमृत तो उसी को मिलता है, जिसे तुम ग्राप देते हो।'

प्रेमभावना का उटात्त स्वरूप प्रारम्भ से अन्त तक समरस नहीं रह सका है, कहीं-कहीं पर हलका तथा अगम्भीरता का भी समावेश पाया जाता है। उछ खलता तथा वासनात्मक भावनाओं का आधिक्य दिग्यत होने लगता है। यह तृतीय अक में साधारण प्रेमिका की तरह प्रलाप करती पाई जाती है—

'सब को छोड़कर तुम्हारा आसरा पकड़ा था, सो तुमने यह गति की। हाय में किसकी होकर रहूँ, में किसका मुँद देखकर जिऊँ। प्यारे, मेरे पीछे कोई ऐसा चाहने वाला न मिलेगा। प्यारे, फिर दिया लेकर मुक्तको खोजोगे। हा! तुमने विश्वास-चात किया।'

भावों में उहात्मक प्रजा का बाहुत्य प्रतीत होता है, तथा असंयत उहात्मक प्रवाह नाटकीय नियोजन की दृष्टि से कलात्मक नहीं कहा जा सकता है। भाषा में ब्रज तथा खड़ी बोली दोनों ही का मिश्रण पाया जाता है, भाषा का बोधगाय स्वरूप नाटकीय दृष्टि से लोक-प्रिय कहा जा सकता है। भाषा विषयक चमत्नार चनदेवी तथा चन्द्रावली के कथोपकयन में देखिये:—

बनदेवी:-( हाथ पकड़ कर ) कहाँ चली सजि के !

चन्द्रावली:—िपयारे सों मिलन काज— ब्रनदेवी:—कहाँ तू खड़ी हैं ? चन्द्रावली:—प्यारे को यह धाम है। बनदेवी—में हूँ कौन बोलो तो ? चन्द्रावली:—हमारे प्रान प्यारे हौन! बनदेवी:— तू हैं कौन ?

चन्द्रवली:--पीतम पियारे मेरो नाम है।

चन्द्रावली नाटिका के सम्वादों में न्यूनाधिक परिवर्तन के वाद रगमच के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। लम्बे सम्बादों तथा तीन-तीन तथा चार-चार पृष्ठ के स्वगत कथनों को यदि पृथक् कर दिया जाय तो उक्त नाटिका ग्राभिनय के लिये उपयोगी हो सकती है। नाटिका के लम्बे कथोपकथनों ने इसे ग्रिमिनेय तथा रगमचीय उपयोग से विचत कर रखा है। नाटिका ग्रिभिनेय की श्रिपेद्धा अव्य कही जा सकती है। समस्त नाटिका में श्रु गार का वियोग पत्त ही प्रधान प्रतीत होता है। यद्यपि ग्रन्त में सयोग दिखाकर सुखान्त नाटिका के रूप में प्रस्तुत की गई है। ब्रान्वायों ने १८ गार की सरसता का मर्मस्पर्शी उद्रेक विप्रलम्भ अवस्था में ही माना है, क्योंकि वह अवस्था सयोग की अभिलापा एव आशा से अनुपाणित एक ओर तो अनुराग मजिष्ठा की ओर प्रेरित करती है, और दूसरी ओर स्थूल रूप मे प्रेमी के समीप न होने से उस अभाव के कारण उत्पन्न प्रण्यव्याकुलता की नाना प्रकार से प्रस्कृरित करके अनुराग की उदीप्त भावना का मनोरम १८ गार किया करती है। प्रथम तीन ऋकों में वियोग-जनित काम दशास्त्रों का रफुट रूप दिखाई पड़ता है। स्रभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन, उद्देग, उन्माद, प्रलाप, व्याधि, जड़ता, त्यौर मूर्ति ( मरण् ) की सभा दशायें यथा स्थान सुन्दर विस्तार में वर्शित मिलती हैं। इसमें एकागिता का त्राचेप किया जा सकता है, पर उसमें दोप नहीं मानना चाहिये, क्योंकि वियुक्त रियति में ही व्यक्ति श्रौर परिस्थित जन्य वैलद्माएय का स्फ़रण भली भाँति दिखाना सम्भव है। सयोग काल के विवरण अनुमान गम्य होने से विशेष त्राकर्षक नहीं प्रतीत होता है। इसीलिए तो नाट्यकार ने जिस उत्साह से वियोग पन्न का चित्रण किया है, वैसा सयोग का नहीं है। यहाँ चन्द्रावली ग्रौर कृष्ण त्रालम्बन विभाव हैं। उद्दीपन के ग्रन्तर्गत वर्षा, घन, बिजली, सध्या, मोर, पपीहा, चन्द्रमा इत्यादि प्रकृति के नाना रूप और व्यापार आये हैं। अनुभावों का चित्रण तो त्राति सजीव प्रतीत होता है। स्थान-स्थान पर त्राशु, स्वर-भग, प्रलय इत्याटि सात्विक अनुभावों का रूप दृष्टिगत होता है। इसके अतिरिक्त, आकुल भाव से दौड़ना केशो का खुला होना, इत्यादि कियार्ये-कायिक ग्रानुभाव तो सर्वत्र ही

मिलते ।चलते हैं, सचारी भावों की भी विविधता सम्पूर्ण नाटिका भर मे फैली दिखायी पड़ती है। उन्माद, दैन्य, मोह, निर्वेद, चिन्ता, स्मृति इत्यादि अनेक सचारी भावों की यथा स्थान स्थापना की गई है, जो रस को सगठित करने में विशेष सहायक हुये हैं। इस प्रकार श्रांगार रस की निष्पत्ति के सभी अवयव उपयुक्त स्थलों पर घटित हो गये हैं।

सम्पूर्ण नाटिका में चारित्रिक विश्लेषण का श्रामाय है, कहीं भी कोई चरित्र श्रपनी नैसर्गिकता के सत्व की रचा नहीं कर पाया। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से चन्द्रावली का चरित्र ही विशेष रूप से विकसित दिखाई देता है, जो कि नाटिका की माण कही जा सकती है। शुकदेव जी, नारद, कृष्ण तथा ऋन्य सखियों के चारित्रिक विकास को यथेष्ट अवसर नहीं दिया गया है, जो कि नाटिका में केवल सकेत साधन के ही लिये नियोजित प्रतीत होते हैं। चन्द्रावली प्रस्तुत नाटिका मे प्रारम्भ से ही वियोगिनी के रूप में उपस्थित की गई है। कृष्ण को ग्रनन्य प्रेमिका उनकी ग्रनु-पश्यिति में अपने जीवन में वैराग्य जिनत आकुलता एव तङ्गन अनुभव करती है। चन्द्रावली के व्यक्तित्व का क्रमिक विकास नहीं हो पाया है। चारित्रिक विकास के अन्तर्गत दशास्रों में क्रमशः गम्भीरता, उच्छ खलता स्रौर उन्मत्तता होना चाहिये या। जिसका कि पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं हो सका है। सम्वादों में कान्य व्यन्जना का श्राधिक्य है, लम्बे सम्बादों की योजना सम्बादों को श्राकपंण रहित कर देती है। सम्वादों मे भावों का कतिपय उच्छु खल प्रवाह तथा गम्भीर चिन्तन रहित विचार-बारा कथोपकथन का मध्यम कोटि का स्थान निर्धारित करती है। उक्त नाटिका के सम्वादों मे केवल एक प्रकार का त्राकर्पण निहित है, वह है केवल गत्यात्मक भाव प्रवाह की स्कृतिं जो कि भावना के उन्मत्त उन्मेप में रागात्मकता को ग्रान्डो-लित किया करती है।

प्रस्तुत रूपक नाटिका है, इसमे स्त्री पात्रों का बाहुल्य है। प्रारम्भ में शुकदेव की तथा नारद की खाते हैं, जिनका कार्य केवल सूत्र निर्देश का सा रहता है। सारा कार्य व्यापार चन्द्रावली तथा अन्य सिखयों द्वारा सम्पाटित किया जाता है, अन्त में कृष्ण प्रयम बार ही जोगिन का रूप धरकर आते हैं। नाटिका के अनुसार नायक प्रयेष्टा नायिका के वशवर्ती होना चाहिये। परन्तु इस प्रयोजन की स्पष्ट भलक नहीं दिखाई देती, सकेतात्मक रीति ही में सिखयों के कथोपकथन में "प्यारी जू के मनाईबों को मेरो जिम्मा" रावा ज्येष्टा नायिका है, और ज्येष्टा का मानवर्ता नायिका होना नाटिका का लज्य है, सभी बातों का निर्वाह स्पष्ट रूप से नहीं मिलता।

सती प्रताप पौराणिक त्राख्यायिका के आधार पर निर्मित अपूर्ण नाटक है,

भारतेन्दु जी उक्त नाटक के केवल चार ही द्राकों का निर्माण कर सके। नाट्य-कार का उद्देश्य वट सावित्री महोत्सव के त्रत का महत्व नतलाना था। भारतीय नारी समाज के लिये ब्रादर्श रूप प्रस्तुत प्रयोजन से नाटक-रचना की गई थी, कलायार का समाज में नारी वर्ग के लिये पतित्रत धर्म का पालन एक सन्देश के रूप मे उप-स्थित दिखाई देता है। भारतेन्दु जी का यह गीति रूपक ब्रिथ्रा रह गया, जिसका शेषाश वा० राधाकृष्णदास जी ने पूर्ण किया है।

यह चार ऋकों में ऋपूर्ण कथानक हैं। जो कलात्मक ऋाधार पर नितान्त ऋनुपयुक्त है। प्रथम ऋड़ में तृण्लता वेष्टित एक उच्च टीले पर वैटी हुई तीन ऋप्सराऋों में से प्रथम दो प्रतिव्रत धर्म की प्रशसा में गान करती हैं, और ऋन्त मे तीसरी ऋप्सरा ऋतु पित ऋगगमन से उत्पन्न होने वाले भीषण् कोलाहल का वर्णन करती है। प्रथम ऋड़ में ऋगये तीन पात्रों का प्रयोग कथा-प्रसग के महत्व को इगित करने तथा मूल मन्तव्य को व्यक्त करने के ही प्रयोजन से किया गया है।

द्वितीय त्रक में तपोवन के लता-मण्डप में बैठा हुन्ना सत्यवान दिखाया गया है। वह त्रपने पारिवारिक टयनीय स्थित के कारण दुर्खा होता है, माता पिता की यथेन्ट सेवा न कर पा सकने के कारण उसका मन त्रान्दोलित हो रहा है। इसी समय सावित्री त्रपनी तीन सिखयों मधुकरी, सुरवाला तथा लवगी के साथ गाती हुई प्रवेश करती है। यही पर सत्यवान त्रौर सावित्री का प्रथम मिलन होता है। मधुकरी सत्यवान को प्रणाम करती है, सत्यवान उसे त्रपनी सिखयों सहित उसका त्रातिथ्य स्वीकार करने का त्राप्रह करता है। सावित्री माता पिता की त्राज्ञा लेकर किसी अन्य दिन त्रातिथ्य स्वीकार करने को कहला मेजती हैं, त्रीर सिखयों के साथ चल देती हैं।

तृतीय श्रक में प्रथम दर्शन के बाद सावित्री सत्यवान के प्रति श्राकृष्ट सी जान पड़ती है। जयन्ती नगर की राज-कन्या सावित्री गृहोद्यान में सत्यवान के ध्यान में मगन है। उसकी सिखयाँ उसका ध्यान-भग करना चाहती हैं, सावित्री उन पर कृद्ध होती है, वे माता पिता की श्राज्ञा से ऐसा करना कारण बताती हैं, परन्तु उनकी श्रान्तरिक इच्छा उसकी इच्छा श्रों के श्रमुकूल है।

चतुर्थ अक में तपोवन में युमत्सेन का आश्रम दिखाया गया है, जहाँ सप-त्नीक भूषि बैठे हुए हैं। युमत्सेन श्रपनी निर्धनता के कारण अत्यन्त दुखी हैं। निर्धनता तथा अभाव के कारण किसी याचक की सेवा नहीं कर पाते, इसका उन्हें महान् पश्चाताप है। गणकों ने उन्हें उनके एक मात्र पुत्र को अल्पायु बताकर आश- कित कर दिया है, इसी चिन्ता के कारण वह सत्यवान को वैवाहिक वन्धन में न डाल सके, किन्तु नारद जी के आग्रह से वह अश्वपित की कन्या सावित्री से सत्यवान का विवाह करना निश्चित करते हैं। इस अधूरे कथानक का जितना स्वरूप भारतेन्दु जी ने प्रस्तुत किया है, उससे उनकी कलात्मक कुशलता का यथेष्ट परिचय मिलता है। नाटकीय प्रयोजन के साथ-साथ कलाकार ने भारतीय आदर्श-वादी प्रेम-पद्धति का सुन्दर रूप प्रस्तुत करने की चेप्टा भी की है।

प्रथम ग्रंक में कलाकार ने भावात्मक प्रज्ञा का श्रानुसरण किया है। श्रप्स-रायों के गीत में तथा प्राकृतिक मनोरम उपालम्भों का वर्णमय चित्र देने मे कलाकार ने ग्रपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है। भाषा में रगमचीय गरिमा विद्यमान है, बोध-गम्य शब्दों का प्रयोग लिए हुए शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग है। रूपक के ऋपूर्ण होते हुए भी भाषा का प्रवाह रगमचीय वातावरण के ऋनुकृत दिखाई देता है। द्वितीय ग्रक में ग्राश्रम स्थित सिखयों का कथोपकथन तथा तृतीय त्रक में सावित्री का व्यान भग करने में प्रयुक्त माव श्रीर भाषा दोनों ही समान रूप से रामचीय ग्राभिनय व्यजना लेकर चलते हैं। प्रस्तुत ग्रपूर्ण रूपक में कला-त्मक विकास का कम तो मिलता है, परन्तु अपूर्ण होने के कारण विश्लेषण करना नितान्त असम्भव है। प्रारम्भिक चेष्टाओं तथा गति विवि से भाषित होता है कि यटि रूपक पूर्ण होता तो कलात्मक्ता के आधार पर सभी अंग पूरे विद्यमान रहते तथा ऋभिनय और रगमचीय दृष्टि से यह भारतेन्द्र जी की उत्कृष्ट रचनायों की कोटि में गिनी जाती। रूपक कथावस्तु, चरित्र-चित्रण तथा रस तीनों की दिष्ट से ऋपूर्ण और ऋविकसित प्रतीत होता है, ऋतः इसे कलात्मक्ता की कसौटी मे कतना नितान्त ग्रसगत सा प्रतीत होता है। परन्तु प्रस्तुत चार ग्रकों में कलात्मक **सत्ता का विनिवेश स्पाट दृष्टिगोचर होता है, यटि उक्त रूपक कलाकार द्वारा पृर्ण** किया गया होता, तो कला की कसौटी पर खरी उतरने वाली उत्तम निवि होती।

नीलदेवी के कथानक का निर्माण ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि पर हुआ है। यह सुगल कालीन युग की क्विय वीरागना का रखाचित्र है। नाटककार ने नाटक के पूर्व वक्तन्य में स्वच्छ्ठद वातावरण में विहार करने वाली अप्रेज नारियों की तुलना में आधुनिक भारतीय नारी की दीन हीन दशा पर प्रकाश टाला है। उसने विदेशी नारी समाज के स्वतत्र आटर्श को लेकर आधुनिक भारतीय नारी को निर्मीक तथा स्वतन्त्र वनने का संदेश दिया है। उसका मन्तन्य यही है कि समाज में नारी केवल पुरुप को वातना तृति का सावन न रहकर अपने चरित्र तथा पौद्धप से वीरागनाएँ यन कर स्वदेश तथा समाज के गौरव की रक्ता कर सके। प्रस्तुत रूपक में नीलदेवी के चरित्र द्वारा एक इवलन्त प्रमाण के रूप उपदिथत चरित्र से नाट्यकार अपने

पाठकों को प्रेरणा देता प्रतीत होता है। सूच्म रूप से कथानक इस प्रकार है कि अब्दुश्शरीफ सूर अधर्म युद्ध में पजाब के राजा सूर्यदेव को हराकर बन्दी कर लेता है, किन्तु रानी हिम्मत न हारकर अपने पित की मृत्यु का बटला कूटनीति से लेना चाहती है। नर्तको के वेश में सरदार की महफिल में जाकर उसका बध कर देती है। इस प्रकार स्वामी की मृत्यु का प्रतिशोध लेकर वह स्वयम् सती हो जाती है। कथानक को नायिका नीलदेवी है, और प्रतिनायक सरदार अब्दुश्शरीफ।

प्रस्तुत रचना गीति रूपक के रूप में है, यहाँ पर नाटककार ने स्वतत्र परम्परा का प्रवर्तन किया है। प्रारम्भ में प्रस्तावना के स्थान पर पाश्चात्य नाटकों का सा कोरस गान अपसराओं द्वारा कराया है, रूपक को दश दश्यों में विभाजित करके कथानक का विकास दिखाया गया है।

प्रारम्भ में श्रप्सरायें भारत की ज्ञाणियों का चरित्र गान करती हैं। प्रथम दृश्य में युद्ध शिविर का दृश्य है, सरदार श्रब्दुश्शरीफ तथा काजी के मध्य कथोपकथन चल रहा है, यवनों में राजपूतों की वीरता का श्रातक छाया हुआ है। सरदार को यह विश्वास हो गया है कि सामने लड़कर धर्म युद्ध में राजपूतों से विजय पाना श्रसम्मव है, वह छल से हमला करने की योजना बनाता है। घड्यत्र द्वारा विजय पात कर भारतवर्ष में इस्लाम के प्रचार का स्वप्न देखता है।

तीसरे दृश्य में राजपूतों के सैनिक कल्त में राजा नीलदेवी तथा कुछ राजपूतों के साथ बैठे युद्ध को चर्चा करते हैं। नीलदेवी राजा को यवनों से सदैव सावधान रहने की सम्मति देती है। राजा श्रौर राजपूतों का विश्वास है कि धर्म-युद्ध में तो उन्हें इस पृथ्वी में कोई प्ररास्त करने की स्नमता नहीं रखता है। राजा श्रपने सैनिकों को श्रादेश देता है कि जीते जी निज-मानृ-भूमि का उद्धार करो, श्रौर मर कर श्रमर पद पाश्रो।

चौचे दृश्य में मुगल सेना के दो सिपाही जो स्वभावतः कायर हैं, तथा श्रानन्द उपभोग के लिये यवन-सेना में श्राये हुये हैं, एक भिट्यारिन के यहाँ उपस्थित दिखाये जाते हैं, चपर गट्टू खाँ तथा पीकदान श्राली दोनों ही उन वीरों में से हैं, जो सदा "मारतों के पीछे श्रीर भागतों के श्रामे " रहते हैं, श्रीर श्रापत्ति श्रामे पर श्रपनी कौम श्रीर दीन की मजम्मत श्रीर हिन्दुश्रों की तारीफ" करके पीछा छुड़ाने में नहीं हिचकते। दोनों सैनिकों में यवन-शिविर में होने वाले विजय-उत्सव के विषय में वार्ता होती हैं। मिटियारिन उक्त श्रवसर पर मिलने वाले पुरस्कारों मे उसका हिस्सा रखने को न भूलने के लिये कहती है। यहाँ नाटककार ने यवन सैनिक के चरित्र को गिरा दिया है, जो सभी को घोला देकर मुफ्त में काम बनाना चाहता है। पॉचवा दृश्य एक राजपूत सैनिक की मनीदशा का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हैं, जोिक सैनिक शिविर में पहरा देते समय ग्रपनी पत्नी तथा परिवार की याट करता है। क्त्रिय रक्त में स्वामि-भक्ति तथा देश-प्रेम का प्रकाश मोहतम का नाश करता है। वह युद्ध में ग्रदम्य साहस श्रौर उत्साह से लड़ने की ग्राकाचा रखता है। इस दृश्य की गीत योजना बहुत ही लिलत है, जो उक्त सैनिक द्वारा नाटककार ने प्रस्तुत कराई है। यवन सैनिकों की विलासिता ग्रौर राजपूतों के कमीनिष्ठ चरित्र दोनों ही पर नाट्यकार ने प्रकाश टाला है। ग्रन्त में ग्रचानक कोलाहल के बाट त्राक्रमण की सूचना प्राप्त होती है, तथा सूर्यदेव के बन्दी होने का सकत मिलता है।

छुठे दृश्य में सरदार, काजी तथा अन्य सैनिक विजय के उपलक्त में प्रसन्न होते हैं, और इस्लामी विधि से इवादत करते हैं। सातवे दृश्य में सूर्यदेव को बन्दी-यह में मूर्चिछ्ठतावस्था में पड़ा दिखाया जाता है। ग्रलिक्त देवता द्वारा भारत भविष्य की ओर सकेत करते हुये एक गीत प्रस्तुत किया गया है। देवता के गीत से राजा की मूर्छा भग होती है। वह अपनी अवस्था पर पश्चात्ताप करता है, और पुनः मूर्चिछ्ठत हो जाता है।

त्राठवें दृश्य में पागल वेश में राजपृत गुप्तचर प्रलाप करता है। सुगल वेश में द्वितीय गुप्तचर त्राता है, दोनों की बड़े ही नाटकीय दग से मेंट होती है। राजा स्पैदेव के सत्ताइस यवनों को मारकर त्रात में प्राण त्यागने की सूचना देता है। नवें दृश्य में उत्तेजित राजपृत तथा कुमार सोमदेव यवनों से त्रान्तिम युद्ध करने के लिये तैयार दिखाई पड़ते हैं। नीलदेवी उत्तेजना को शान्ति करके क्टनीति से काम लेंने का त्रादेश देती है। सम्मुख युद्ध न करके कौशल से लड़ाई करने का प्रस्ताव सर्व मान्य होता है।

दसवे दृश्य में यवन-शिविर में विजयोत्सव का उल्लास दिलाई देता है। ग्रमीर की मजलिस जमी हुई है, ग्रौर शराव का दौर चल रहा है। इसी समय नीलदेवी चिंडका नर्तकी के रूप में प्रवेश करती है। नृत्य तथा गायन के ग्रानन्द में वेसुध सरदार की ग्रवसर पाकर वह हत्या कर देती है। तत्काल ही उसके सह-चर समाजी तथा राजपूतों के साथ जुमार सोमदेव ग्राकस्मिक ग्राकमण कर देते हैं। यवनों की पराजय होती है, ग्रौर नीलदेव ग्रपने पित का शव लेकर सती हो जाती है।

नाटककार ने सर्व-प्रथम ही एक वक्तव्य में भारतीय त्र्याधुनिक नारी समाज की त्र्यभेजी नारी जगत से तुलनात्मक त्रालीचना करते हुये उसे पद-दिलत बताया है। इसके परचात् उसका भारतीय नारी जगत को आर्य ललना तथा वीरागनाओं के आदर्श को अपनाने का सन्देश है। प्रथम ही दृश्य में अप्सराये इतिहास प्रसिद्ध चात्राशियों की अपर वीरगाथा गाती हैं। समस्त कथावस्तु नीलदेवी की शौर्य-गाथा के रूप में नाट्यकार के मन्तव्य की परिपुष्टि करती है।

कथानक में यवनों के व्यवहार का त्रातककारी एव वर्वरता पूर्ण चित्र खीचा गया है। देशकाल की स्थिति देखते हुये उसमे श्रातिरजना का समावेश पाया जाता है। यवनों की विलासिता तो स्वाभाविक हो सकती है, परन्तु समय श्रीर स्थान देखते हुये उसे अतिशयोक्ति पूर्ण कहना अनुचित न होगा। राजपूतों के शौर्य का विश्लेषण यत्र-तत्र कुछ शिथिल सा हो गया है। उनके स्वामाविक दर्प, वीरता, उत्सर्ग ग्रादि का चित्राकन नाटकीय सवादों से पूरी तरह नहीं उतर पाया है। सातवे ग्रक में देवता के मुख से कहलायी जाने वाली भारत पर त्राने वाली भावी विपत्तियों व भारतीय जीवन की दयनीय ग्रवस्था का चित्राकन है। विजयोस्लासपूर्ण यवनों का हर्प तथा ईश्वर को धन्यवाद देना युद्ध-भूमि में स्वाभाविक हो सकता है, परन्तु जिस प्रणाली का त्रमुखरण उक्त नाटक में किया गया है, वह मुगल कालीन यवनों के लिये स्वाभाविक थी, यह सन्देहास्पद है। लिच्चित भावना में तो ताटात्म पाया जा सकता है, परन्तु जिस प्रणाली का प्रयोग उक्त नाटक में है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रभु कृपा की स्वामाविक अनुभूति नहीं हुई थी। इसी अक में मुगल सरदारों का मोल्लों पर ताव देना वर्णित हैं, राजपूत परम्परा के लिये स्वाभाविक हो सकता है, परन्तु इस्लाम के अनुसार मूँछ कटवाना शुम है। इसलिये इस कथन में ऐतिहासिक तथ्य की उपेचा सी है।

नाटक में पात्रोचित भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं-कहीं भाषा पात्रों के व्यक्तित्व के श्रनुशासन में इस सकीर्णता के साथ बॉध दी गई है कि पाठकों तथा दर्शकों को श्रत्यन्त दुरूह प्रतीत होती है। पात्रों के स्वभावानुक्ल कहीं-कहीं विशुद्ध फारसी शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है।

दूसरा सरदार -- "कुफ्पार सब दाखिले दोजख होंगे, श्रौर पयगम्बरे ग्राखिरुलजमा सल्लिल्लाह श्रल्लेहु सल्लमका दीन तमाम ६६ जमीन पर फैल जाएगा।" (छठा दृश्य)

इसी प्रकार गीतों में जो यवन पात्रों द्वारा कहलाये गये हैं, उर्दूवीपन की वाहुल्यता है। भाषा के नैसर्गिक प्रयोग कहीं तो रुचिकर तथा बोधगम्य प्रतीत होते हैं, छौर कहीं उनकी नैसर्गिकता ऋभिशाप बनकर दुरुहता के दूपण में परिणत हो जाती है।

उक्त नाटक ग्रिभिनीत किया जा सकता है। नाट्यकार ने प्रारम्भ ही से रगमचीय उपयोगिता का ध्यान रक्खा है। पारसीक रंगमच की भाँति ऋष्सराक्रो द्वारा कहलाया गया गान कोरस गायन के ग्रामाय की पूर्ति करता है, विना पत्तावना ही के विपय का सूचम परिचय प्राप्त हो जाता है। रंगमच के अनुसार श्रभिनेयता की पूर्ति करने वाले प्रायः सभी हश्य हैं, जिसमें श्रभिनय मूलक कोई वाधा उपस्थित होने की आशका नहीं दिखाई देती है। श्रामनय की दृष्टि से गम्भीर वातावरण में चिणिक परिवर्तन लाने के लिये हास्य मूलक वातावरण की नितान्त त्रावर्यकता रहती है. त्रातः चौथे त्राक में दो यवन सैनिक ( चपरगटट खा तथा पीकटानम्मली ) भ्रौर भाटियारिन का कथोपकथन ग्रमिनेय गरिमा लिये हुँचे हैं । हारय म अश्लीलत्व टोप आ गया है, जिसमे पारसीक रगमचीय छाया की भालक दिखाई देती' है। छठे ग्रक में पागल का ग्राभिनय सवाद की दृष्टि से ग्रानगेल प्रलाप सा प्रतीत होता है, परन्तु पात्र को पागल की सजा देने पर उक्त कथोपकथन चुम्य कहा जा सकता है, परन्तु सामान्यत निम्न विचारों का चोतक है। पात्रों में नीलदेवी, राजा सूर्यदेव तथा प्रतिनायक ग्रभीर ग्रब्दुरशरीफ के सवादों मे ग्रभिनेय गरिमा मुखरित है। पाचवे हश्य में राजपूत पहरी की मनोदशा का ग्रतरद्वद ग्राभिनेय कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है, रगमचीय वातावरण में रोचकता का समावेश लाने के लिये नाटककार ने उसके द्वारा लोरी गीत की सुमध्र कल्पना दी है। स्वगत दृट का निंदर्शन कलात्मक श्रिभिव्यक्ति का परिचायक है।

प्रस्तुत रचना वियोगान्त ऐतिहासिक गीत रूपक है। जिसका नायक राजा सूर्यदेव नायिका नीलदेवी तथा प्रतिनायक ग्रव्हुरशारीफ है। सम्पूर्ण नाटक में वीर तथा क्षरण रस का परिपाक समाहित है। पागल के प्रलाप तथा दो यवन सैनिक चपरगट्ट तथा पीकदानग्रली के क्योपथन में हास्य की भलक दिखाई देती है।

स्तक के अन्तर्गत राजा स्परिव नायक तथा नीलदेवी नायिना और अमीर अवदुश्शारीण को प्रति नायक के रूप में पाते हैं। नायक के चिरित्र-चित्रण पा अवकाश रूपक में नायिका और प्रतिनायक की अपेजा न्यून है। तृतीय अक में स्परिव अपने शिविर में राजपूत सैनिकों के बीच रानी सिहत उपस्थित होता है, स्परिव में देशप्रेम की भावना तथा धर्म युद्ध में अपने शौर्य पर विश्वास है। बन्दी होने पर भी वह अपने कर्तव्य से विभूत होता नहीं प्रतीत होता है, भारत की नावी दयनीय दशा की आशाकाओं से उसे मानसिक पीड़ा होती है। बन्दी यह में देवत का गान सुनकर सिर उठा कर कहता है.—

"इस मरते हुये शरीर पर अमृत और विप दोनों एक साथ क्यों वरसाया, अरे । अभी तो यहाँ खड़ा गा रहा था। अभी कहाँ चला गया १ ऐसा सुन्टर रूप और ऐसा मधुर सुर और किसका हो सकता है"?

नीलदेवी का चित्राकन निर्मीक भारतीय वीरागना के रूप में प्रत्तुत किया गया है। वह तृतीय श्रक में ही यवनों की मनोवृत्तिपर सन्देह करती है, श्रौर बड़े ही विनीत भाव से श्रपने स्वामी को उनकी नीति से सजग रहने के लिये कहती है। पित के बन्दी होने पर जरा भी विचलित नहीं होती है, नारी सुलभ कोमल स्वभाव के विपरीत वह श्रपने पित की मृत्यु का बदला नीति-कौशल से लेती है। नीलदेवी का व्यक्तित्व साहसिक वीरागना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। श्रादि से अन्त तक चारित्रिक विकास और शील निरूपण में नीलदेवी का चरित्र वीरागना नायिका के रूप में मिलता है, श्रन्त तक चारित्रिक निर्वाह बहुत सफल रहा है।

प्रतिनायक की दृष्टि से अमीर का चरित्र भी स्वामाविक है, तथा खलना-यकत्व के आधार पर उसके चरित्र का विकास स्वामाविक रूप से चलता है।

सवाद पात्रोचित स्वरूप से स्वामाविक स्तर पर रखे गये हैं, भाषागत दुरूहता के कारण उनकी श्रमिनेय गरिमा का हास सा होता प्रतीत होता है, परन्तु श्रमिनय तथा रगमचीय दिष्ट से संवादों को नितान्त श्रनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता है।

उपर्युक्त नाटक गीति रूपक है। । प्रारम्भ में पाश्चात्य शैली का स्वरूप दिखाई देता है। तथा अन्य दृश्याकों के निर्माण में नाटककार ने स्वतन्त्र शैली का अनुसरण किया है। इस स्वच्छद प्रवाह में भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों ही विधानों की स्वतन्त्र परम्परा के प्रवेतन का नवीन प्रयोग है।

भारत जननी एक ही हुएय का एकाकी रूपक है। भारतेंदु जी ने इसे श्रोपेरा की सज्ञा देकर पाश्चात्य शैली की कोटि में रखने का प्रयास किया है। रूपक भारतीय समाज को सामयिक दैन्य का रेखा-चित्र है। राष्ट्र जन नायक कलाकार उक्त प्रतीक रूपक में भारतीय समाज को अपनी वास्तविकता का श्रमुभव करने का सन्देश देता है। प्रारम्भ ही में सूत्रधार द्वारा भैरवी में "हे भारत भुवनाय भूमि निज बूड़त श्रानि बचाशो" की प्रार्थना की गई है, भारत जननी के मन्तव्य का स्पष्ट प्रकाशन एक सन्देश रूप में करता है। "भारत भूमि श्रीर भारत सन्तान की दुर्दशा दिखाना ही इस भारत जननी की इति कर्तव्यता है, श्रीर श्राज जो यह श्रार्य वश का समाज यह खेल देखने को प्रस्तुत है, उसमें से एक मनुष्य भी यदि इस भारत भूमि के सुधारने में एक दिन भी यत्न करें तो हमारा परिश्रम सफल है।" राष्ट्र प्रेमी कलाकार की देश-प्रेम की श्रलख जगाने का तथा पददिलत राष्ट्र को चेतना प्रदान

करने का मूल मन्तव्य है। इस प्रकार की प्रचारात्मक सन्देश वाहिनी कृतियों में कलापच का गौण स्थान रहता है।

प्रस्तुत एकाकी श्रोपेरा का कथानक इस प्रकार का है, सर्व प्रथम एक स्विस्तृत भग्न खएड में एक टूटे देवालय के सहन में जीर्ण शीर्ण -श्रवस्था में श्रयिनिदित सी भारत जननी वेठी है। भारत सन्तान इघर-उवर पड़े निद्रा में मग्न हैं, भागत सरस्वती श्राती है, श्रोर भारत जननी को निद्रा से जगाने का प्रयास करती है। उसे श्रान्तम मिलन समय उनके न जागने पर खेद है, उनकी टीन हीन श्रवस्था पर खेद प्रकट करती है, तथा विदेशियों का उसे भारत भूमि से लेजाने का सन्देश देकर चली जाती है। कमशः भारत दुर्गा श्रीर भारत लहमी प्रवेश करती हैं, भारतवर्ण में उनका श्रानदर होना तथा किस प्रकार विदेशियों द्वारा वह यहाँ से ले जाई जारही हैं, वताती हैं। सरस्वती, दुर्गा तथा लहमी, विद्या, शक्ति तथा घन की प्रतीक हैं, नाट्यकार ने प्रतीक उपादानों का श्रालम्बन कर यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है कि भारतीय समाज की विद्या, शिक्त तथा वन सभी का पतन हो चुका है, इतना होते हुये भी सजग श्रीर चेतन नहीं हैं।

भारत जननी श्रपनी निद्रित छन्तानों को जगाना चाहती है, परन्तु दिग्भ्रम के कारण उन्हें चेतना नहीं श्राती, श्रीर वह विवश हो जाती है। स्विप्नल तन्द्रा टटने पर सभी पश्चात्ताप करते हैं, श्रीर श्रपने भृतकालीन गौरव की वर्तमान से तुलना करने में उन्हें बड़ी पीड़ा का ऋतुभव होता है। भारत जननी का शोपण से रक्त-हीन शरीर देखकर बड़ी ही ग्रात्म-ग्लानि होती है। ग्रन्त में उन्हें राजराजेश्वरी महारानी, विक्टोरिया से दया की भीख मॉगने का उपाय सुकता है, श्रीर दया के लिये रतित करते हैं। वहसा एक गौराङ्ग पुरुप ग्राकर उनको धमकाता है, ग्रौर तिरस्कृत शब्दों में कहता है "क्या इसी हेतु इमने तुम लोगों को ज्ञान-चत्तु दिया है? रे नराधम ? राज विद्रोही, महारानी को पुकारने में तुम लोगों को तनिक भय का सचार नहीं होता।" दूसरा ग्रॅंग्रेज ग्राकर प्रथम पुरुप के व्यवहार को लाद्वित करता है, श्रीर उसे उस स्थान से निकालता है, इस प्रकार टोनों सावक ग्रीर सिदक के रूप मे उपिध्यत होते हैं । स्वयम् भारत जननी तथा सन्तानों को धेर्य वैयाकर सहानुभृति प्राप्त करना चाहता है। वह महारानी से प्रार्थना करने की सम्मित देकर चला जाता है। धेर्य श्राकर भारत जननी को सात्वना देता है, श्रीर भारत सन्तानों को जाएत त्रवस्था मे रहकर त्राभिमान, लोभ, त्रापमान, त्रात्म समाज प्रशास, परजात निन्दा को त्याग उन्नतिशील वनने के लिये प्रोत्साहित करता है। श्रन्त में भारत जननी श्रपने पुत्रों को प्रोत्साहित करती है, श्रीर उठने के लिये ललकारती है, ऐक्य श्रीर उत्साह के साथ ग्रव भी ग्रपनी विगड़ी हुई रियति सँभालने के लिये प्रेरित

करती है। श्रन्तोगत्वा वह कामना करती है कि भारतीय समाज की उन्नति के साधन एकत्र हो जाय '---

"वल कला कौशल्य श्रमित विद्या वत्स मेरे नित लहें। पुनि हृदय-ज्ञान प्रकाश ते श्रज्ञान-तम तुरतिहं दहें। तिज द्वेष ईष्पां द्रोह निन्दा देश-उन्नति सब चहें। श्रमिलाष यह जिय पूर्ववत् धन-धन्य मोहि सबहीं कहें।।

भारतेन्दु जी ने त्रापनी कृतियों द्वारा राष्ट्र चेतना की त्रालख जगाई थी। नाट्यकार ने राष्ट्र-चेतना का त्रान्दोलक विद्रोही कलाकार के रूप में न रहकर सुवारवादी मनोवृत्ति को लेकर समाज को चेतना प्रदान करने में सहयोग दिया है। नाटककार सर्व प्रथम ही सूत्रधार के शब्दों में भगवान को जगाकर भारतीय जनसमाज की दैन्य दशा को सुधारने की प्रार्थना करता है। भावों की त्राभिव्यक्ति में चेतना का सन्देश देकर वह कामना करता है कि यदि एक भी पाठक त्राथवा उक्त नाटक का दर्शक इससे प्रेरणा पाकर देश तथा समाज-सुधारक वनने में कटिबद्ध होता है, तो वह त्रापना मनोरथ सफल समकेगा।

श्रागे चलकर नाट्यकार भारत के श्रभाग्य को इगित करते हुए श्रवनित की श्रोर क्रमशः उन्मुख होने वाले निश्चेष्ट समान को ललकारता सा प्रतीत होता है।

भारत मे मची है होरी। इक क्रोर भाग क्रभाग एक दिसि होय रही सकसोरी। क्रपनी क्रपनी जय सब चाहत होड़ परी दुहुँ क्रोरी।।१।। दुद सिख बहुत बढोरी।।१।।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

उठौ उठौ भैया क्यों हारौ श्रापुर रूप सुमिरोरी। राम युधिष्ठिर विक्रम की तुम भटपट सुरत करोरी।। दीनता दूर धरोरी।।

× × × ×

उठौ उठौ सत्र कमरन बॉघौ शस्त्रन सान घरोरी। विजय निसान बजाहु बावरे ऋागेइ पॉव घरोरी। छुत्रीलिन ग्झ रङ्गोरी।।११॥ उक्त रूपक में नाट्यकार के भाव विद्रोही कलाकार की भाँति क्रान्तिकारी चेतना का बीज नहीं बोते, कलाकार निर्भीकता से हिचक कर राजाश्रय में अपने सुधारवादी उत्कर्यान्दोलन को पल्लवित करना चाहता है, अपने अधिकारों के लिये स्वयम् लड़-कर पाने की चमता न देखकर महारानी से दया की भिच्चा माँगना हितकर समकता है। दासता की वेड़ी में जकड़े जाने का स्वयम् को उत्तरदायित्वपूर्ण समक्तकर हृदय में मर्मातक पीड़ा होती है। भारत वासियों को अपनी अवनित तथा अधोगति के समय सोते रहने का उलाहना देता है:—

पृथ्वीराज जैचन्द कलह करि जवन बुलायो।
तिमिर लग चगेज थ्रादि बहु नरन कटायो।
ग्रजादीन ग्रौरगजेब मिलि धरम नसायो।
विपय वासना दुसह मुहम्मद सह फैलायो॥
तत्र लौ सोए बहु बत्स तुम, जागे निहं कोऊ जतन।
ग्रबतौ रानी विक्टोरिया, जागहु सुत भय छाडिमन।

x x x x

भारत जननी के करुणाद्र रुटन में नाट्याकार की अन्तरात्मा निहित सी प्रतीत होती है।

कहें गये विक्रम, भोज, रामबलि, कर्ण युधिष्टिर। चन्द गुप्त चाण्क्य कहा नासे करि के थिर॥ कहें छत्री सब मरे बिनसि सब गए कितै गिर। कहा राज को तौन साज जेहि जानत है चिर॥ कहें दुर्ग सैन धन बल गयो, धूरिह धूर दिखात जग। उठि श्रजों न मेरे बस्स गन रक्षि श्रपुनों श्रार्थ्य मग।

होटे से एक हर्य के रूपक में गद्य तथा पद्य दोनों ही भाषात्रों का प्रयोग हुत्रा है। राष्ट्रीय भाव चेतना का प्रौढ काव्य कथोपकथन में बीच-बीच में नाट्यकार ने देकर त्रपनी मुखरित राष्ट्रवादी भाव-बारा का त्रपूर्व परिचय दिया है। गद्य की भाषा सुष्ठ, त्रौर प्राजल है, देशज प्रयोगों से त्राळूती विशुद्ध त्रालकृत भाषा का प्रयोग यत्र तत्रपाया जाता है। महारानी विक्टोरिया के लिये प्रयुक्त श्रालकारों के तारतम्य की छुटा देखिये:—

"तुम लोग श्रव एक वेर जगत् विख्याता ललना कुल कमलकालका प्रकाशिका, -राजनिचय पूजित पाद पीठा, सरल हृदया, श्राद्रं चित्त, प्रजा रजन-कारिखी एव दयाशीला ग्राय्यो स्वामिनी राज राजेश्वरी महारानी विक्टोरिया के चरण कमलों में इस दुःख का निवेदन करो। 9

× × ×

भारत माता अपनी स्वगत प्रशास भी उसी शैली की पटावली में करती है। "अपने को रमणी-सरसरोजनी, रमणी कुल गर्व, रमणी धुरिकीर्तनीया, रमणी ललाट तिलक, रमणी शिरोभूपण, रमणी-मौक्तिकमणि समक्त अपने भाग्य को सराहती थी..."

श्रिमिनेय प्रयोजन के लिये उक्त रूपक मध्यम कोटि का कहा जा सकता है, यद्यपि नाट्यकार ने रगमचीय निर्देशों को भी सकेतात्मक विधि से देने का प्रयास किया है, जो निम्न प्रकार से हैं:—

#### स्थान-बड़ा भारी खएडहर

१—( एक टूटे देवालय की सहन में एक मैली साड़ी पिहने वाल खोले भारत-जननी निद्रित सी वैठी है, भारत सन्तान इधर उधर सो रहे हैं। भारत सरस्वती त्राती है, सफेद चन्द्र जोत छोड़ी जाय, उमरी गाती हुई)

२—( भारत माता के पास जाकर कई वेर जगाकर गाती है )

३—( अन्त का तुक गति अौर रोते रोते भारत-सरस्वती जाती है )

४—( भारत दुर्गा श्राती है, लाल चन्द्र जोत छूटे)

५—( रोते रोते हाथ की तलवार को दो दुकड़े कर भारत दुर्गा जाती है, भारत लक्सी आती है, हरीचन्द्र जोत छूटे) (तथा रोते रोते जाती है)

नाट्यकार ने सफल निर्देशक की भाँति रगमचीय वातावरण के अनुकूल रूपक प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, परन्तु भाषा की अलक्कत दुरूहता कहीं-कही रगमचीय योजना से दूर कृतिम सी प्रतीत होने लगती है, अभिनेय उपयोगिता होते हुये भी उच्चकीटि की कला कृतियों में नहीं गिना जा सकता है। सम्पूर्ण दूरय में कहण रस का परिपाक विद्यमान दृष्टिगत होता है।

प्रतीक रूपक होने के नाते न तो कथावस्तु का ही निश्चित स्वरूप निर्धारित किया जा सका है, ऋौर न पात्रों के चरित्राकन का विकसित रूप ही दृष्टिगोचर होता है। सवादों मे श्रिभिनेय कला की न्यूनता है। सवादों को नाट्यकार के प्रचारात्मक श्रिमिच्यक्ति का साकार रूप कहा जाय तो श्रमुचित न होगा।

१--१ म स्या २४२

सवादों में कलात्मक प्रौद्ता का ग्रभाव है। रूपक साधारण कोटि का है। नाट्यकार के राष्ट्रवाटी विचारधारा के भाव ग्रवश्य नवीन शैली तथा मार्ग निर्देश करते दिखाई। देते हैं।

भारत दुर्दशा ६ अकों का हास्य रूपक है, भारते वर्ष के प्राचीन गौरव का स्मरण दिलाते हुये, वर्तमान हीन अवस्था की ओर लच्य कर उद्धार की प्रेरणा से पूर्ण सुधारवादी मनोवृत्ति को हिन्द में रखकर इस रूपक की रचना की गई है। सम-सामयिक राष्ट्रीय वातावरण को नाटकीय स्वरूप देने का प्रथम प्रयास कहा जा सकता है। भारत, भारत दुदैव, निर्लजता, आशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, मिद्रा, अन्धकार, डिसलायलटी, भारत-भाग्य आदि प्रतीक पात्र हैं। साकेतिक परम्परा का आधार लेकर पात्रों का मानवीकरण कर दिया गया है। उक्त नाटक में नाट्यकार की उन्मुक्त राष्ट्रीय भावना का यथार्थ ज्ञान मिलता है।

कथानक में नाट्यकार ने समसामियक मनोवृत्तियाँ तथा वातावरण पर ग्रालोचना पूर्ण विचार-विमर्श किया है। ग्रतीत के गौरव तथा वर्तमान के ग्रमाय ग्रौर हानता से सतुलित करने मे उसे बड़ी निराशा का ग्रनुभव होता है। यवनों की दासता से ग्रग्ने जी शासन को सुख-पूर्ण समस्ता है, ग्रौर नाट्यकार का ग्रनुमान है, कि इस काल में भारत वर्ष को सदियों से खोई हुई चेतना पुन-प्राप्त हो सकती है। शासक सभी शोपण की मनोवृत्ति लेकर ग्राते हैं, ग्रांग्रेज भी भारतीय समाज को कव उन्नतिशील देखना चाहते हैं? परतन्त्रता ग्रौर मोह-निद्रा मे पड़े देश-वासियों को ग्रपनी युगान्तकारी भावनात्रों से वह यदा-कदा सचेत करता रहता है। उसके करणार्द्र रोदन का मन्तन्त्र समाज के दैनिक जीवन में ग्राने वाली राजनीतिक विपत्तियों की ग्रोर सनेत हैं—

> 'श्रमे ज राज मुख साज सजे सन भारी, पै धन विदेस चिल जात इहै श्रीत ख्नारी।। ताहू पै महँगी काल रोग विस्तारी। दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हा री। सनके ऊपर टिक्स की श्राफत श्राई। हा । हा ।। भारत दुर्नशा न देखी जाई।।

नाट्यकार समाज के प्रति उत्तरदायी कुसस्कारों में परिष्कार करना चाहता है। वह अनुभव करता है, कि कलर, आलस्य, धार्मिक अन्यता, अज्ञानता और कुमित ने भारत को पतन के गहर में दकेल दिया है, उस पर नहेंगी, अण्टाचार, खुआलूत, मिदरापान, अपन्यय, अदालत तथा फैशन आदि सामाजिक दूपना सर्वस्य नाश की ओर ले जा रहे हैं।

पाँचवे श्रक में देश के उद्घार के लिये योजना बनाने वाले लोगों की मन्त्रणा का उपेचापूर्ण व्यग चित्रण है, जो निर्भीकता से सामाजिक कुरीतियों का सामना नहीं करना चाहते । सरकार के विरोध से मुँह चुराते हैं, तथा श्रापक में इस महती कार्य के लिये सहयोग नहीं देना चाहते हैं । नाट्यकार श्रपने निर्भीक श्रालो-चक स्वभाव के कारण ही सरकार की श्रक्तप का शिकार बनता है ।

'हम क्या करें, गवर्नमेन्ट की पालसी यही है। कवि-वचनसुवा नामक पत्र मे गवर्नमेन्ट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसके पकड़ने को हम भेजे गये ?''..

समस्त नाटक तटस्थ दृत्ति से लिखा गया दुखान्त रूपक है, नाट्यकार ने समाज-सुवारक के रूप में अपने प्रतीक पात्रों (निर्लंजता, आशा, भारत दुव्व, सत्यानाश, रोग, आलस्य, तथा अन्धकार) द्वारा सन्देश बाहन किया है। उपयुक्त भावों में नाट्यकार की राष्ट्रवादी भावनाओं का सहज ज्ञान प्राप्त होता है।

रूपक में पात्रोचित भाषा का प्रयोग मिलता है, रगमचीय दृष्टि से भाषा प्रयोगों का मूट्याकन दर्शकों की रुचि के अनुकूल सरस तथा माधुर्य-पूर्ण है। सवादों में प्रचित्तत देशज मुहावरों तथा अन्य लोक-प्रिय प्रयोगों ने भाषा को सर्विप्रय बना दिया है। व्यगोक्तियों की भाषा भी बड़ी सरल प्रतीत होती है। नाट्यकार ने आलस्य के कथोषकथन में देशज प्रयोगों को भरभार सी करदी है।

"काजी जी दुवले क्यों, कहें, शहर के अन्देशे से। अरे कोउ तृप होउ हमें का हानी, चेरी छाड़ि निहें होइव रानी। आनन्द से जन्म विताना। अजगर करें न चाकरी, पन्छी करें न काम। दास मल्का किह गये सब का दाता राम। 'जो पढतव्य सो मरतव्य, जो न पढतव्य सो भी मरतव्य, तब फिर दत कटाकिट किंकर्तव्य? भाई जात में ब्राह्मण, धर्म में बैरागी, रोजगार में सूद और दिल्लगी में गप सबसे अच्छी। घर बैठे जन्म बिताना, न कही जाना, और न कहीं आना। बस खाना, हगना, मृतना, सोना, बात बनाना, तान मारना, और मस्त रहना। अमीर के सरपर और क्या सुरखाव का पर होता है, जो कोई काम नहीं करे वही अमीर। तवगरी बिद लस्त न बमाल। दोई तो मस्त हैं, या माल मस्त या हाल मस्त।" श

भाषा में निम्न कोटि का व्यग नहीं प्रतीत होता। साकेतिक भाषा में नाट्यकार का प्रतीक पात्र ऋन्धकार के परिचय में परिमाधिक विश्लेषण की गम्भीर गरिमा निहित प्रतीत होती है।

' हमारा सुब्टि-सहार-कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर, उलूक श्रौर लपटों के हम एक मात्र जीवन हैं। पर्वतों की गुहा शोकिनों के नेत्र, मूर्खों के मिस्तिष्क श्रौर खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के श्रौर प्रत्यच्च, चारों

१--- भा० दु० प्र० स ---४७४

नेत्र हमारे प्ताप से वेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक ग्राध्यात्मिक ग्रौर एक ग्राविभौतिक, जो लोक में ग्रज्ञान ग्रौर ग्रवेरे के नाम से प्रसिद्ध है।"

भाषा बोधगम्य भावों को लेकर चलती है, नाट्यकार के भाव मय चित्रों में देश-प्रेम की ज्वाला-धधकती हुई प्रतीत होती है। साकेतिक भावों में व्यगोक्तियों की छुटा नाट्यकार भारतेन्दु जी की भाषा का चमत्कार है।

श्रभिनेयता को दृष्टि से नाट्यकार ने रूपक में प्रत्येक सिवधानों का एकत्री-करण किया है। प्रत्येक श्रवस्था में उक्त नाटक में रगमचीय गरिमा पाई जाती है। नाट्यकार ने श्रभिनेय मूलक निर्देशन भी यत्र-तत्र किया है। जिससे उक्त रूपक का श्रभिनेय प्रयोजन स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। निम्निलिखित वातावरणों में श्रभिनेय निर्देशन प्रवृत्ति पाई जाती है:—

- (१) दूसरे श्रक में भारत के स्वरूप का वर्णन करते हुये नाट्यकार ने उसे फटे कपड़े पहिने, सिर पर श्रद्ध किरीट, हाथ में टेकने के लिये छड़ी तथा शिथिल मुद्रा में बताया है।
- (२) निर्लाग्जता का वर्णन करते हुये नाट्यकार ने जाधिया, सिर-खुला, जॅची चोली, दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता कि श्रद्ध तथा सिर खुला, खानगियों सा वेश का रूप प्रस्तुत किया है।

तीसरे श्रद्ध में भारत दुर्देव के रूप में क्रूर श्राधा किस्तानी श्राधा मुसलमानी वेप, हाथ में नङ्गी तलवार लिये व्यक्ति का वर्णन किया है।

चौये ग्राइ मे ग्रालस्य की कल्पना में मोटा ग्रादमी जॅभाई लेता हुग्रा, वीरे धीरे ग्राता है। मदिरा के रूप में सॉवली स्त्री लाल कपड़ा, सोने का गहना, पैर में धुंघरू पहिने हुए ग्राती है। ग्रान्तिम ग्राइ में भारत-भाग्य का ग्रात्मघात तथा जवनिका पतन ग्रादि का प्रयोजन नाटक का रङ्गमचीय स्वरूप प्रस्तुत करना है।

रूपक में करण-रस का सचार है। तथा अन्त भी दुखान्त होता है। प्रतीक नाट्य होने के कारण व्यक्तिगत चरित्रों का कोई स्थान नहीं प्रतीत होता है। प्रतीक योजना के अनुसार भावनाओं का मानवीकरण किया गया है। मानवीय भाव-च्यापार की सफ्ट भलक तो व्यजित होती है, परन्तु व्यक्तित्वों में द्वद के समाहार का अभाव है। अतः किसी भी व्यक्तित्व को चारित्रिक कसौटी पर क्सना नितान्त दुष्कर प्रतीत होता है। काव्यात्मक नाटक में इसकी आवश्यकता भी नहीं है।

सवादों के प्रवाह से घटना-प्रवाह तथा द्वदात्मक सवर्ष का कोई सम्प्रत्य नहीं प्रतीत होता । सुधारक की मनोवृत्ति का प्रकाश करते हुये सवादों में नाट्यकार के

१--- मा० दु० पृ० ४७६

व्यक्तिगत विचारों की छटा दिखाई देती है। 'पश्चिमी व्यग्योक्ति पूर्ण नाट्य प्रणाली के नाट्यकार जार्ज बरनर्ड शा, इव्सन तथा गाल्सवर्दी की भॉति सहेतुक व्यगों में सामाजिक परिष्कार का मतव्य पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देना उक्त नाटक के सवादी का विशेष चमत्कार है। रचना-पद्धति की दृष्टि से नाट्य-रासक के सम्पूर्ण लच्चण इसमें विद्यमान नहीं हैं। परन्तु विविध गान से सुसम्पन्न होने के कारण उसका लास्य रूपक नामकरण श्रधिक उपयुक्त कहा जा सकता है। लास्य का श्रधिकाश प्रयोजन सगीत से रहता है, रचना का आरम्म मगलाचरण से होते हुये भी उसमे पाइचात्य नाट्य मनोवृत्तियों का समावेश दृष्टिगत होता है। विषय निर्वाचन, वस्तु. सङ्गठन, त्रान्त, त्रादि सभी दृष्टियों से पारचात्य मनोवृत्ति का प्रभाव स्पष्ट भलकता है। दुखान्त की मूल प्रेरणा पाश्चात्य नाट्य रचना-विधान भी देन है, वस्तु सङ्गठन मे शैथिल्य का आभास दिखाई देता है। कथा वस्तु घटनात्रों का समाहार लेकर द्रति-गति से चलती है परन्तु चरमोत्कर्ष में पहुँचकर समाप्त हो जाती है, इससे ऐसा भासित होता है कि नैसर्गिक विकास का ख्रवकाश नहीं मिल सका। ख्रधूरा कथा-प्रसङ्क बनकर रह गया है। सामान्य दृष्टि से उक्त नाटक में कलात्मक अवयव पाये जाते हैं। प्रतीकात्मक दृष्टि से चरित्र-सङ्गठन का विकास नहीं दृष्टिगत होता, ऋन्यथा यह रचना भारतेन्द्र जी की उत्कृष्ट रचना होती।

कलात्मक विकास की दृष्टि से भारतेन्दु जी के नाटकों का विवेचन निम्न दृष्टिकोण लेकर किया जा सकता है—प्रथम कोटि के नाटकों में कलात्मक दृष्टि से अविकसित नाटक जो कि प्रारंभिक प्रयोगों के रूप में प्रस्तुत हैं, जिनका विषय चयन सामान्य तथा वस्तु व्यापार अविकसित कहा जा सकता है। इस प्रारंभिक कोटि की रचनाओं में विषस्य विषमीपधम, अन्धेर नगरी तथा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित आदि प्रहसनों को लिया जा सकता है। दितीय कोटि के नाटकों में कलात्मक विकास का एकागीपन पाया जाता है, जिस प्रकार चन्द्रावली नाटिका में प्रेम प्रधान व्यजना का बाहुल्य होते हुये कथा प्रसग में प्रौढता नहीं प्रतीत होती है। उत्कृष्ट भाव प्रधान नाटिका होते हुये भी, कथोपकथन तथा वस्तु विन्यास की दृष्टि से रचना सर्वाग पूर्ण नहीं है। प्रेम योगिनी सामाजिक यथार्थवादी नाटिका होते हुये भी वस्तु व्यापार की अपूर्णता के कारण नाटिका के सम्पूर्ण लच्चणों का विकास दृष्टि गत नहीं होता।

राजनैतिक बरातल पर निर्मित नाटक राष्ट्र उन्नायक की प्रचारांत्मक प्रवृति का इतिवृत्तात्मक चित्र हैं। प्रतीकवादी उपालम्भों की मानवीय अवतारणा देकर भी नाट्यकार कलात्मक पौढता देने में असमर्थ रहा है। कथावस्तु तथा चिर्त्रों की योजना प्रतीक में कल्पित बरा पर विचरने वाले व्यक्तित्वों के निर्माण में पौढतम नहीं

वनाई जा सकती है। ययि भारत जननी तथा भारतदुर्दशा कलात्मक दृष्टि से विकसित नाटक कहे जा सकते हैं, फिर भी कलात्मक प्रौद्धता का ग्रभाव है।

सती प्रताप एक पौराणिक रचना है, कथावस्तु तथा चैरित्रों का उत्थान कलात्मक ग्राधार पर हुप्रा है, परन्तु ग्रपूर्ण रह जाने पर उसे कोई सुनिश्चित स्थान दे देना नितान्त ग्रसगत है। यदि उक्त नाटक का कथानक भारतेन्दु जी द्वारा पूर्ण कर दिया गया होता तो निश्चय ही उसका कलात्मक विकास प्रौढ नाटको की कोटि में होता।

नीलदेवी ऐतिहासिक वरातल पर विश्राम करने वाली उत्कृष्ट रचना है, कलात्मक दृष्टि से प्रथम कोटि की रचना कही जा सकती है। कथावस्तु का व्यविद्यत निर्माण चारित्रिक विकास का सहायक है। चिरित्रों में व्यक्तिगत विकास की व्यजना प्रचुरता से पाई जाती हैं, जोिक ग्रन्य नाटकों में ग्रमाव के रूप में प्रस्तुत है। नाटक में रस का नियोजन पात्रों के तथा वस्तु व्यापार के उत्कर्प में समान गित से चलता है। रस परिवर्तन की योजना कथावस्तु तथा चारित्रिक विकास द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीलदेवी नाटक कलात्मक सम्पूर्ण ग्रगों से पृरित नाटक के रूप में प्रीहतर कृति के रूप में कलाकार द्वारा प्रस्तुत की गई है।

कलात्मक विकास और विभाजन की दृष्टि से सम्पूर्ण मौलिक नाटकों का आक्रा कन प्रस्तुत है। परन्तु वातावरण मूलक वर्गा में नाट्यकार भारतें दु जी वी विचारधारा को उपर्युक्त प्रकार के वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भारतेन्दु-युग के नाटकों में मुख्यत. यहां मनोवृत्ति पाई जाती है, जोकि मूल रूप से भारतेन्दु जी द्वारा हो निर्धारित समभी जानी चाहिये। भारतेन्दु जी अपने मौलिक नाटकों में मुख्य रूप से राजनीतिक, सामाजिक परिष्कार की भावना को लेकर चलते हैं। आदि से अन्त तक अपनी मौलिक कृतियों में राष्ट्र-चेतना, सामाजिक परिष्कार तथा धार्मिक रूदि के प्रति विद्रोह दिगत करते हुए दिसाई देते हैं।

सम्पूर्ण नाटकों को विभिन्न शैली ग्रोर वर्गों में विभाजित किया जा सरता है, सर्वमयम नाटक व्यगात्मक प्रजा को लेकर चलते हैं, उनका मूल मतद्य सामाजिक तथा वार्मिक परिष्कार होता है, परग्तु उनमें हास्य भी प्रचुरता होने के कारण प्रहसन की कोटि के हैं। विषस्य विषमीप्रवम्, ग्रन्वेर-नगरी तथा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति इसी वर्ग के नाटक हैं।

भारतेन्दु जी ने व्यग्यात्मक यथार्थवादी चित्रों को नाटिका के रूप में प्रस्तुत क्यि है। प्रेम प्रयान नाटिका के प्रेमतत्व में भारतेन्द्व जी की निज की नौलिक विचारधारा है। प्रेम के श्राध्यात्मिक चिन्तन में नवीन शैली का श्रन्वेषण किया गया है। दो विभिन्न प्रकार की नाटिकात्रों के रूप विभिन्न दृष्टिकोण से प्रस्तुत किये गये हैं। इस वर्ग में प्रेम योगिनी तथा चन्द्रावली नाटिका त्राती हैं।

नृतीय वर्ग पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों का है। जिसमें सती प्रताप तथा नीलदेवी को रखा जा सकता है, उक्त धारा को लेकर भारतेन्दु युग के अन्य कजा कारों ने लेखनी उठाई और इसमें सन्देह नहीं कि अपने युग प्रवर्तक से भी उच्चकोटि को रचनायें प्रस्तुत हुई।

राजनीतिक तथा सामाजिक हित-चिन्ता का सुधारवादी श्रान्दोलन जोर पकड़ रहा था। विदेशी मारतीय समाज के शोषण में लगे हुये थे। भारतीय चेतना की श्रालख जगाने वाला राष्ट्र उन्नायक कलाकार के रूप में श्रावतरित हुश्रा। श्रपने रूपकों में सम-सामयिक स्थिति का यथेष्ट चित्रण देकर देश को श्रमर चेतना दी। भारत जननी तथा भारत दुर्दशा इसी भावधारा के शखनाद के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किये गये थे, जिस भाव धारा को पुष्पित श्रौर पद्मवित कर भारतीय स्वतन्त्रता की कल्पना को साकार रूप में प्रस्तुत किया गया है।

अभिम अध्यायों में प्रत्येक वर्ग की विशद् विवेचना प्रस्तुत की जायगी, जिससे उक्त कला कृतियों का समुचित मूल्याकन हो सके।

### दशम अध्याय

## मौलिक प्रहसन

नाट्य शास्त में प्रहसन का विवेचन किया गया है। प्रहसन की य्यवतारणा हास्य व्यक्ति श्राभिनय से हुई है। रूपक के दस भेदों में प्रहसन रस जिनत रूपक भेद है। भाषण तथा प्रहसन के लच्चणों में श्राविक भेद नहीं है। वीथी के सम्पूर्ण तेरह श्रागों को प्रयोग किया जा सकता है। श्रारमटी वृत्ति तथा विष्कभक श्रीर प्रवेशक का प्रयोग इसमें वर्जित है। प्रहसन के तीन भेद हैं। श्रुद्ध, विकृत श्रौर संकर।

शुद्ध प्रहसन में पापडी, सन्यासी, तपस्वी श्रयवा पुरोहित नायक के रूप में उपस्थित होते हैं। इसमें चेट, चेटी, विट श्रादि निम्न स्तर के पात्र भी प्रस्तुत किये जाते हैं। हास्य की व्यजना वेश भूपा श्रौर कथोप-कथन के प्रवाह पर निर्भर रहती है। श्रिभनय में हास्य रस का सचार श्रिधकता से पाया जाता है, कथोपकथन में हास्य पूर्ण उक्तियों का होना श्रावश्यक है।

विकृत प्रहसन में नपु सक, कचुकी श्रीर तपस्वी श्राकर श्रपने स्वभाव के विपरीत विचारों को व्यक्त करते हैं, जो हास्यास्पद प्रतीत होते हैं। क्लीव की काम युक्त वार्ता में विरोधामास तथा हास्यप्रद व्यजना निहित होती है।

सकीर्ण प्रहसन में विनोद की मात्रा अधिक होती है। नायक धूर्त होता है, प्रपच, छल, अधिवल, नास्तिकता अस्त्रलाप, व्याहार और मृदव आदि वीथ्यगों का व्यवहार प्रचुरता से किया जाता है।

१— 'प्रहमनर्माप विशेषे दिविध शुद्ध तथैव सर्कार्यम् तस्य व्याख्यास्य श्रहं पृथक पृथक लक्षण विशेषान् ॥१०६ भगवत्ताप समिन्नु श्रीत्रिय विप्रातिहाम सञ्चत्तम् । नीच जन सम्प्रमुक्तं परिहासा मापण प्रायम् ॥१०७ श्रावहृत मापाचारं विरोप हासीपहाम रचितपदम् । वियताति वस्तु विषयं शुद्धशेय प्रहमनतु । १०० वेश्या चेट नपु सक भूतिविद्य बन्धकाचपात्र स्युः । श्राभमृत वेष परिच्यद चेप्टा वरणातु सकार्याम् ॥१०६ लोकोपचार मुक्ता या वार्ता यश्य दम्भ म योग । तरप्रहमनेप्रयोज्य पूर्त विट विभाद मन्पनम् ॥१९० उद्यात्यकादिभिदिदं विथ्यमे मिश्रत भयेन्मिकम् । भाणास्यापि हि लक्षणमनः परं मन्प्रवस्याम ॥१९९ (नाद्य सास्तम् पृष्ट न ० २३४ — २३५) प्रहसन तथा वीथी का एक ही उद्देश्य है। दोनों ही समान रूप से समाजिकों की रुचि को ग्रामिनय की ग्रोर ग्राकृष्ट करते हैं, ग्रतएव साहित्य दर्पणकार के ग्रानु सार वीथी के ग्राग प्रहसन के ग्राग भी सम्भव हो सकते हैं, परन्तु प्रहसन में उनकी सत्ता मूल रूप से ऐच्छिक होती है। किन्तु रसार्णव सुधाकर में प्रहसन के इन से भिन्न दस ग्रीर ग्राग माने गये हैं। यथा — ग्रावलगित, ग्रावस्कद, व्यवहार, विप्रलभ, उपपत्ति, भय, ग्रान्त, विश्राति, गद्गद् वाणी ग्रीर प्रलाप इत्यादि।

(१) श्रवलगित में जिस श्राचरण को ग्रहण करना उक्तिसंगत है, उसी का मोह तथा श्रज्ञान के कारण त्याग देना बताया जाता है। (२) श्रवस्कद मे श्रनेक पुरुषों द्वारा किसी श्रयोग्य वस्तु के सम्बन्ध में उसके गुण के विपरीत प्रशासा करना भाषित होता है। (३) ब्यवहार दो से श्रधिक पुरुषों का हास्योत्गदक स्वसवाद होता है। (४) विप्रलम में श्राधार रहित कल्पना को मनवाने के लिये बाध्य करना तथा श्रपने श्रनुकूल वातावरण पैदा कर लेना जिससे सत्य के भी विषय में भ्रम हो जाय। (५) उपपित का प्रयोग उन स्थानों पर सम्भव है, जहाँ किसी प्रसिद्ध बात को लोक प्रसिद्ध युक्ति से हास्य का विषय बनाया जाय। (६) भय में नगर रच्चकों श्रादि से त्रस्त वातावरण की कल्पना की गई है। (७) श्रनृत में सूठी स्तृति करना तथा श्रपने मत की प्रशास का इच्छुक रहना उपहास जिनत भाव रहता है। (८) वस्तु साम्य से उत्पन्न मोह को विभ्राति कहते हैं। (६) सूठे रोने से मिले हुये कथन को गद्गद् वाक् कहते हैं। (१०) प्रलाप में श्रयोग्य का योग्यता से श्रनुमोदन करना प्रदर्शित किया जाता है।

उपर्युक्त सभी अगों की मौलिक मनोवृत्ति से स्पष्ट है, कि प्रायः सब में हास्य रस का उद्रेक होता है। जो भारती वृत्ति के अनुरूप, सुनने वालों के हृदयों को चमत्कृत कर उन्हें आनन्द में निमग्न कर देते हैं। प्राचीन नाट्य परम्परा में वीथी और प्रहसन प्रस्तावना के ऐसे अशों को सम्बोधित किया जाता था, जिनमें हास्य अथवा आमोद जनक चमत्कार पूर्ण उक्तियों की प्रधानता रहती थी, और जो सामाजिकों के चित्त को प्रसन्न कर अभिनय देखने के लिये उनकी रुचि को उत्कठित करते थे। प्रहसन तथा वीथी वृत्तिमेदों के ही विकसित रूप माने गये हैं। जिस प्रकार ये प्रस्तावना से नाटक के सर्वाङ्ग में सक्रमित हुये इसी प्रकार नाट्य-शास्त्रियों ने इन्हें मानवीय आमोद-विनोद प्रकृति के अनुकृत्त समस्कर रूपक जगत में अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर दी। इसके पूर्व इन्हें प्रस्तावना का अशमात्र समक्ता जाता था।

संस्कृत नाट्य साहित्य में विनोद की भावना लेकर नाट्यान्तर्गत विदूषक चेट, चेटी, विचच्चा, विट आदि पात्र गम्भीर वातावरण में हास्य का प्रयोजन उपस्थित करने के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। इन पात्रों का कार्य प्रहसन के विविध त्रागों में कथोपकथन प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरजन करना है।

पाश्चात्य साहित्य जगत में ग्रिस्टाटिल ने प्रहसन का मूलाधार श्रममजत्य (Incongruity) माना है। खटकने वाली ग्रसमानता तथा वेतुकेपन से व्यक्ति भावों में हास्य तथा प्रहसन की क्लाना की गई है. हास्य रहस्य का ग्रन्वेषण करने वाले एम वर्गसन (M Burgson) ने ग्राटोमेटिज़म (Automatism) को हास्य की व्यजना का एक स्वरूप माना है। परिस्थितियों की परवशता में हास्यान्यद कार्य का होना या करना इससे ध्वनित होता है। इन्हीं टोनों हास्य मूलक मनो-भावों के ग्रनुरूप ही मुक्त भावना (Sense of liberation) भी हास्य व्यजना प्रतिपादित करता है परन्तु उसमें उच्छुझल वेग होता है। इस प्रकार के प्रहसनों का नाट्य रूप निम्न कोटि का कहा गया है। ग्रतः उपर्युक्त तीन प्रकार के हास्य रहस्य ग्रथांत् वेतुकापन, परिस्थिति-परवशता, ग्रीर उच्छुझल व्यवहार, कठपुतलीपन हास्य तत्वान्वेपकों के मतानुसार मूल प्रेरणायें थी।

प्रहमन में तीन मुख्य मनोवृत्तियाँ काम करती हैं। (१) विनोद (Humour), (२) बुद्धि कौशल, (Wit) (३) कटाल (Satire), विनोद में हास परिहास की भावना रहती है, जिसमें हॅसाने वाला पात्र अपने कार्य पर स्वय भी हॅसता है, और दूसरों को हास्य का आनन्द लेने का अवसर देता है। यहाँ पर दर्शकों के साथ मिलकर हॅसने की भावना कार्य करती प्रतीत होती है। विनोद में आमोद की प्रसुरता का प्रकाशन रहता है।

बुद्धि-कौशल (Wit) तात्कालिक हास्य मूलक छवाद में जहाँ हाजिर जवावी की होड़ छी लग जाती है, श्रौर उक्त प्रसग के सुनने तथा देखने वाले उससे ग्रानद प्राप्त करते हैं। इसमे बुद्धि-व्यापार के प्रयोग से व्यगोक्तियों को एक दूखरे पर घटित किया जाता है, यह हास्य युक्तियों का त्राक्रमण प्रत्याक्रमण करने वालों का सघर्ष प्रथम पुरुप तथा मध्यम पुरुप को इतना ग्राहाट नहीं पहुँचाता, जितना कि ग्रन्य पुरुप इसका ग्रानन्द प्राप्त करते हैं। व्यग्य का एक भाव बदलकर ग्राचेंप की सीमा तक पहुँच सकता है। ग्राचेंप मूलक व्यगमावना का नामकरण पाश्चात्य मनोवेत्ताओं ने ग्राइरनी Irony) के रूप में किया है।

तृतीय वर्ग की मनोवृत्ति करान्त (Sanne) के रूप में प्रस्तुत की गई है। आन्तेष म्लक मनोवृत्ति में तीयता तथा करता का भाव आ जाता है, तो वह करान्त समभना चाहिये। करान्त में आलोचना की मनोवृत्ति अधिक ठीयता ते जागृत दिखाई देती है। व्यय्य में तो केवल उपहास का ही भाव रहता है, परन्तु करान्त में

उपहास के साथ अपेद्धा का भाव निहित रहता है। ऐसा कटाद्ध हास्य की सीमा से बाहर निकल जाता है। कटुता पैदा करने वाले हास्य में प्रहसनगत सौन्द्यं नहीं रहता, उक्त दोष से बचने का नाट्यकार सदैव प्रयत्न करता है।

पाश्चात्य नाट्यकारों ने इन्हीं दृष्टिकोणों का स्रपने प्रहसनों में समावेश कराने का प्रयत्न किया है। शेक्सिपयर के नाट्य कथानकों में (Clowns) क्वाउन्स विदूषकों की कल्पना तथा उनके चारित्रिक व्यापार में इन्हीं तीनों मनोवृत्तियों का समावेश मिलता है।

हिन्दी नाट्य साहित्य का त्रारम्भ सस्कृत नाट्यानुवादों से प्रस्तुत किया गया है। प्रारम्भिक हास्य शैली का प्रभाव त्रान्दित नाटकों द्वारा प्राप्त प्ररेणा से ही मिलता है। त्रानुवादों में प्रयुक्त विदूषक वार्ता ही हास्य रस सचारी मनोवृति थी। प्रारमिक रूप में स्वतन्त्र प्रहसन का स्वरूप हिन्दी में दिष्टिगोचर नहीं हो सका। प्रहसन के प्रथम स्वरूप का स्वतन्त्र दर्शन भारतेन्दु युग में ही होता है। प्रहसन प्रणाली के जनक हिन्दी नाट्य साहित्य में भारतेन्दु जी ही हैं। कलाकार युग-दृष्टा होता है। समसायिक परिस्थित का मूल्याकन ही उसकी त्रानुभूति से त्राजित लेखनी का प्रतिफल है। भारतेन्दु जी के व्यग्यों का त्राधार सामयिक, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पृष्ठ-भूमि है। कलाकार त्रापने व्यग्य बाणों का सधान केवल इसलिए नहीं करता कि उक्त व्यग्योक्तियों का शिकार मर्माहत होकर भ्रमित हो जाय। समाज के दूषणों को समाज के सामने स्पष्ट रूप से लाने में कलाकार का मन्तव्य सुधार-भावना से प्रेरित होता है। उसका विरोध केवल विरोधी पैदा करने के लिए नहीं है, प्रत्युत त्रपनी कमजोरियों को पहिचानने की ज्ञमता उत्पन्न कराने में है।

भारतेन्दु जी के प्रहसनों में विनोद तथा हास्य के ऋतिरिक्त सामाजिक परि कार की भावना निहित है। रूढिवादी परम्परागत दूषण तथा कर्म के नाम छझ-वेश को कलाकार स्पष्ट रूप से रख देना चाहता है, जिससे समाज उनके इन्द्रजाल में न ऋग सके। प्रहसनों में हास्य का प्रयोजन द्वैऋर्थक है, जिसमे उपहास की मनोभावना में सामाजिक दूषणों से बचने के लिए एक चेतावनी भी प्रस्तुत की जाती है।

भारतेन्दु जी का युग सामाजिक नवोत्थान का युग था, समाज-नायक ने एक-चेतना पूर्ण त्रान्दोलन को नया रास्ता दिखाया, जिसमें समसाम्यिक कलाकारों का यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुन्ना। इस युग के कलाकारों की मनोवृति में इम युग-नायक की छाप पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सुधारवादी ज्ञान्दोलन चल पड़ा था, क्रौर समाज सुधारक भारतीय समाज में नव-चेतना का भाव जागृत करना चाहते थे। यों तो भारतेन्दु जी के सम्पूर्ण मौलिक नाटकों में सुधारवादी मनोवृत्ति है, परन्तु प्रहसन केवल निरर्थक हास्य प्रेरक तथा विनोट केवल ग्रानन्ट के प्रयोजन से नहीं रखे गये हैं। उक्तियों के व्यग्य फिसलते हुये समाज को दृढ होकर तथा सँभल कर खड़े हो जाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं।

भारतेन्दु जी की हास्य गरिमा मूल रूप से तीन भौलिक रूपकों--विपस्य विपमौ-पधम्, अधेर नगरी तथा वैदिकी हिंसा हिन्सा न भवति-में पाई जाती है। प्रथम तो राजनीतिक दुर्घटना के त्राधार पर एक व्यग चित्र खींचा गया है। नीरस तथा श्ररिचकर घटना के उल्लेख में घटना के प्रमाणित कथन का ही उद्घाटन करना उद्देश्य नहीं है. परन्तु उस कोटि के लोगों को एक प्रकार की चेतावनी से सचेत कर देने की व्यापक प्रेरणा कार्य करती प्रतीत होती है। श्रधेर-नगरी के कथानक का मूल प्रयोजन दुर्वेद्धि शासक की अयोग्यता प्रदर्शित करना है। ऐसी अवस्था में अत्याचार तथा स्वेच्छाचारिता बढ़ती है, रक्तक का रूप भक्तक में परिएत हो जाता है। समाज का जीवन कभी भी मुरिच्चित नहीं रह सकता । ऐसे राज्यपालक से यदि उस राज्य नियन्त्रक का लोप ही हो जाय, तो ऋधिक सुखकारी है। वेदों के नाम पर, धर्म के नाम पर श्रधर्म करने वालों के द्वारा समाज सहज ही पय-भ्रध्ट किया जा सकता है. ऐसी सम्भावना प्रायः रहती है। इस प्रकार के समाज के ठेकेटार जो धर्माचरण का कलेवर पहनकर अधर्म रत रहते हैं, समाज के लिए अत्यधिक घातक सिद हो सकते हैं, ग्रतः समाज के सामने उनके समस्त कार्य-कलाप प्रस्तुत कर देना कलाकार का कर्तव्य हो जाता है। इसी क्रतव्यवश प्रेरित समाज के उन्नायक के रूप में भारतेन्द्र जी ने प्रहसन के रूप में समाज को भ्रामित करने वालों की क्लई खोली है।

विपस्य विपमौपधम् भाग रूपक है। भाग रूपक के लच्छों में निम्न यातें आवश्यक हैं। उसमें एक अरु और एक ही पात्र होता है, यह पात्र कोई बुद्धिमान विट होता है, जो अपने तथा दूसरों के धूर्तता पूर्ण कृत्यों को वार्तालाप के रूप में प्रवाशित करता है। वार्तालाप किसी किल्पत व्यक्ति के साथ होता है। रगमच पर आकर नायक आकाश की ओर देखता हुआ, सुनने का नाट्य करता हुआ किल्पत पुचप की उक्तियों को स्वयम् दोहराता है, और उनका उत्तर देता है। इस प्रकार की उक्ति प्रत्युक्ति आकाश-भाषित कही जाती है। रगमच पर वह पात्र त्वयम् ही प्रश्न करता है, और स्वयमेव उत्तर देता है। साथा में प्रायः भारतीय वृत्ति का आव्रय लिया जाता है, कहीं-कहीं कैशिकों का भो प्रयोग मिलता है, दसमें अगों के सित्त मुन्न और निवंहण दो सिवयों होती है। नाट्य शास्त्रकार ने भाग के लक्ष्णों के विषय में निम्न विचार प्रस्तुत किये हैं.—

देखते हुए श्रौर उन दोपों की करु श्रालोचना करते हुये भी भारतेन्द्र जी की देश-वत्सलता में राज्य-भक्ति का भी यथेए पुट विद्यमान था। इस भाण की रचना नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तों के श्रनुसार हुई। एक दुश्चरित्र के व्यक्तित्व के चरित्र-चित्रण में सामाजिको को हॅसाने श्रौर वैसे श्राचरण से दूर रखने के मन्तव्य से विषस्य विपमौपधम् चेतावनी के रूप में प्रस्तुत की गई है। एक ही श्रक में श्राकाश की श्रोर देखकर श्राकाश-भाषित कथनों को लम्बे लम्बे वक्तव्यों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

अन्धेर नगरी शुद्ध प्रहसन है, इसमें विष्क्रभक तथा प्रवेशक का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका नायक सन्यासी है, और इसमे हास्यपूर्ण उक्तियों का बाहुल्य है। प्रथम अक मे ही महन्त द्वारा लोम न करने के आदेश के अन्तर्गत बीज माना जा सकता है। फलतः यहीं मुख-सिध सम्भव होगी। अन्तिम अक में फॉसी के लिये गोवर्धनदास तथा गुरु में होड़ का प्रसग निर्वहण सन्धि के अन्तर्गत माना जायेगा, और राजा का फाँसी पर चढना फलागम होगा।

कथावस्तु अत्यन्त मध्यम कोटि की है, जिसका एक मात्र उद्देश्य मनोरजन ही प्रतीत होता है, किन्तु मनोरजन मी उच्चकोटि का नहीं है। कथानक में स्रविक-सित मस्तिष्क को रुचिकर घटनाम्त्रों का उल्लेख है। साथ ही कथानक में लोक-रुचि के अनुक्ल हास्य-रस की घटनाम्त्रों का उल्लेख है। स्वर्ग मिलने वाली गुरु की बात को सत्य मानकर राजा का पाँसी पर चढना हास्य का प्रधान हेतु है। अन्त में गुरु के शब्दों में लेखक का मत है कि जीवन तथा राष्ट्र को सुरिच्चित रखने के लिये धर्म, नीति श्रौर बुद्धि की महती आवश्यकता होती है।

प्रहसन घटना प्रधान है, श्रौर प्रत्येक पात्र पाठकों के मनोविनोद का प्रयोजन पूर्ण करता हुश्रा दिखाई देता है। राजा के चौपट होने का परिचय तो प्रारम्भ में ही मिल जाता है। राजा निर्बुद्धि तथा स्वेच्छाचारी है। स्वर्ग के लोभ में फाँसी के लिये प्रस्तुत हो जाने से वह गुणों की सार्थकता सिद्ध कर देता है। प्रहसन के प्रत्येक पात्र, विशेषतः राजा के चरित्र में हास्य की श्रवतारणा में श्रविरजना का समावेश मिलता है। प्रहसन हास्य रस प्रधान है।

प्रहसन में हास्य तथा विनोद की व्यजना आदि से अन्त तक रहती है। १ राजा के चरित्र में नाट्यकार ने विनोद की नैसर्गिक सीमा को तोड़ दिया है।

१—राजा (पीनक से चींक के घवड़ा कर उठता है ) क्या कहा ? सुपनखा आई, आईए महाराज (माग ना है )

राजा---श्रच्छा चुन्नीलाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। (चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है) क्यों वे भिश्ती ? गगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी करी गिर गई और दीवार दव गई।

यहाँ विनोद केवल विनोद की दृष्टि से ही उपस्थित जान पड़ता है। नाटकीय कथोपकथन में क्षिण विनोद की सामग्री तो ग्रवश्य है, परन्तु बुद्धिवादी हास्य ग्रौर विनोद की दृष्टि से मध्यमकोटि के प्रयोग हैं, जिनको प्रौढ हास्य सामग्री की कोटि में नहीं रखा जा सकता।

विनोद तथा व्यग्य सिमिश्रित कथोपकथन में ऐसे पूच्य की कल्पना की गई है, जहां विवेक तथा अविवेक, न्याय और अन्याय का विवेचन करना कठिन है, जहां धर्म और न्याय का नियन्त्रण नहीं है, उस स्थान पर रहना नाट्यकार के शब्दों में असुरक्षित है।

"सेत सेत सब एक से जहा कपूर कपास।
ऐसे देश कुदेश में कबहुँ न कीजै वास।।
कोकिल वायस एक सम, पिडत मूरख एक।
इन्द्रायन टाडिम विषय जहाँ न नेकु विवेक।।
विस्तर ऐसे देश नहिं कनक-वृष्टि जो होय।
रहिए तो दुख पाइए प्रान टीजिए रोय।।" (७०)

लौकिक ग्राधार पर प्रहसनकार ने ऐसे देश की क्ल्यना की है, वहाँ सभी धान बाइसपसेरी के बिकते हैं, जहाँ जान-ग्रज्ञान का विवेचन नहीं होता। इस प्रकार की व्यन्यार्थ व्यजना सम्भवतः सम-सामयिक शासन की स्थित देखकर उत्पन्न हुई होगी। निरीह सामाजिक बात-बात में कप्र पाता था, ग्रपने कच्टों पर प्रतिबाद करने वाले की समुचित न्याय भी नहीं मिलता था।

प्रहसनकार ने श्रपने श्रसन्तोप को स्पष्ट रूप में पाँचवें श्रक में गोवर्धनवास द्वारा निम्न गीत के रूप में कहलाया है:—

> "ग्रन्थेर नगरी ग्रानतूभ राजा। टका सेर भाजी टना सेर खाजा। नीच ऊँच सन, एकहि ऐसे। जैसे महुँए पर्टित तैसे।। कुल-मरजाट न मान चड़ाई। सन्नै एक से लोग लुगाई॥ जात-पॉल पृँछै नहिं कोई। हरि को भन्नी सो हरिना होई॥

<sup>9—</sup>নাত নাত সাত বৃষ্ট *দ্*পেই

त्र्यालोचना की गई है। व्यग्यात्मक कटात्तों में धार्मिक तथा सामाजिक वितरडावाद का नग्न चित्र प्रस्तुत किया गया है। व्यग्य की शैली की प्रेरणा का स्रोत पारचात्य त्रमुकरण मालूम होती है।

वेद, शास्त्र, पुराण तथा तन्त्र के त्रायों को भ्रान्ति मूलक बनाकर पिस्ट पेषण किया गया है।

> "लोके व्यवायामिष मद्य सेवा नित्यास्ति जन्तोनहि तत्र चोदना॥"

उपर्युक्त कथन भागवत में लिखित बताया गया है। श्रसगत प्रयोग है। पुरोहित तथा मन्त्री के कथन में इसी प्रकार की विवाद पूर्ण मनगढन्त सूत्रों का उल्लेख है, जोकि श्रसगत प्रसग हैं। परन्तु उनमें व्यग्य की गरिमा विद्यमान है। धर्म के नाम पर भोग-विलास युक्ति-सत बताने वालों के तर्क पर विचार कर देखा जाय तो कथन केवल उपहासकारी प्रयोजन से ही कहा गया प्रतीत होता है, गम्भीरता का श्रभाव है। निम्न कथोपकथन में प्रहसन की व्यग्यात्मक व्यञ्जना का यथेष्ठ परिचय मिलता है।

पुरोहित—"सच है और देवी की पूजा नित्य करना इसमें सन्देह नहीं है, श्रौर जब देवी की पूजा भई तो मास-भक्त्रण श्रा ही गया। बिल बिना पूजा होगी ही नहीं, श्रौर जब बिल दिया तब प्रसाद श्रवश्य लेना चाहिये। श्रजी भागवत में बिल देना लिखा है, जो वैष्णावों का परम पुरुषार्थ है।"

"धूपोपहार बलिभि सर्व काम वरेश्वगी"

मन्त्री—श्रौर 'पञ्च पचनला भच्या.' यह सव वाक्य वरावर से शास्त्रों में कहते ही त्राते हैं।

पुरो॰.—"हॉ हॉ जी, इसमें भी कुछ पूँछना है, अजी साचात् मनु जी कहते हैं".—

"न मास भन्न्गो दोषो न चमैथुने"

श्रौर जो मनु जी ने लिखा है कि —

"स्वमास परमासेन यो वर्द्धयितुमिच्छुति"

सो वहीं लिखते हैं —

"श्रनभ्यर्च्य पितृन देवान्"

इससे जो खाली मास मन्नण करते हैं उनको दोष है। महाभारत में लिखा है कि ब्राह्मण गोमास खा गये पर पितरों को समर्पित था इससे उन्हें कुछ भी पाप न हुआ?'। इस कथोपकथन से स्पष्ट ध्वनित होता है कि नाट्यकार उक्त विचारधारा के लोगों का उपहास करना चाहता है। तकों में किसी प्रकार की सार्थकता व्यक्षित नहीं की गई है। केवल धर्म के नाम पर ग्रसयत वातों का उल्लेख कर उद्धरणों का दुरुपयोग किया गया है।

प्रस्तुत प्रहसन हिन्दू जाति की सामाजिक कुप्रथाओं पर तीखा व्यग्य है। वैभव मानव हृदय में विलास के प्रति ग्राक्प ए उत्पन्न करता है, श्रौर श्रन्ततोगत्वा उसे विलासी बनाकर उसका लौकिक एव पारलौकिक जीवन दोनों ही पतनोन्मुरा कर देता है। मानव मन इतना निर्वल है कि वह मोग-लिप्सा की लालसा से श्रपने दोप नहीं देख पाता। जो कुछ करता है, उसे न्यायोक्ति मानकर कर बैठता है। उसकी मानसिक दुर्वलता कभी भी उसे श्रपने दोपों को स्वीकार नहीं करने देती। यह श्रपने पापों के श्रौचित्य समाधान के लिए शाखों की दुहाई के प्रमाण दोजने लगता है। यदि कहीं भी श्रन्य प्रसगवश भी प्रमाणों में शिथिल प्रयोग मिल जाते हैं, तो श्राहम परितुष्टि के लिये उनका श्राश्रय लेने लगता है। मानव स्वभावतः दुर्गुणों की श्रोर श्रिधक श्राकृष्ट होता है, उनमे च्छिक श्रानग्द की श्रामा भलकती है। उसी लालसा से वह उन्हें कथित गुण श्रथवा सद्कार्य समस्तर दौड़ पड़ता है, परन्तु उनके उसे परिणाम श्रत्यन्त भयकर भोगने पड़ते हैं। मूल स्प में श्रच्छाइयाँ मानव हृदय में बहुत कम ठहर पाती हैं।

भोग और वैभव की लालचा के वशीभूत पुरोहित को धर्म के विवद्ध व्यवस्था देनी पड़ती है, और दूसरों को अन्धकार में रखकर अनाचार करवाते हैं, नेवल स्वार्थ साधन की भावना से प्रेरित होकर उन्हें ऐसा करना पड़ता है। जान वूसकर अन्यकार के कूप में कूदने वाले तथा पापाचरण की व्यवस्था देने वाले सामाजिक जीवन के कलक स्वरूप हैं, इनसे बचते ही रहना क्ल्याणकारी है।

धर्म के रूप में ग्रव्यवस्था का साम्राप्य देखकर त्यार्थलोलुप मन्त्री भी छल-कपट युक्त जीवन व्यतीत करता है, नुमत्रणा के बजाय क्रमत्रणा ही को राजा के लिये उपयुक्त समभता है। इस ग्राचरण में उसके त्यार्थ साधन का ग्रावरण कार्य कर रहा है, जो उसे सन्मार्ग पर चलने नहीं देता, ग्रीर पापरत रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। मनमानी व्यवस्था देकर धर्म के ठेकेदारों ने धार्मिक सम्प्रदायों को कीड़ा-केन्द्र बना लिया है, श्रीर समाज के निरीद प्राणियों को झुत्सित व्यवस्था देकर पथन्नष्ट करते रहते हैं। उनका बाट्य श्राडम्बर विष्ठंच बारी गड़कीवास की तरह रहता है, परन्तु उनके कार्य एक विलास-प्रिय वेश्या प्रेमी से कम नहीं रहते। नाद्यकार के कितपय श्राचेष समाज के कथित ठेकेदारों का बनार्थ व्यव चित्र है। प्रहसन के रूप में कलाकार ने धर्म के नाम पर डोंग करने वाले धर्म के ठेकेदारों को खुले शब्दों में सलकारा है। नाट्यकार सामाजिक व्यग्यों के कटाच् से इटकर कहीं-कही व्यक्तिगत ग्राचिपों की ग्रोर इगित करता प्रतीत होता है।

चित्र --- 'महाराज, सरकार श्रगरेज के राज्य में जो उन लोगों के चित्ता-नुसार उदारता करता है, उसको 'स्टार श्राफ इण्डिया' की पदवी मिलती है।

यम॰—'ग्रच्छा । तो बड़ा ही नीच है, क्या हुग्रा में तो उपस्थित हूँ । 'ग्रतः प्रच्छन्न पापानाशास्ता वैवस्वतो यमः'

तत्कालीन श्रगरेज सरकार की चाटुकारी के उपलक्त में पाये हुये उपाधि-धारियों के प्रति उनका यह व्यग्य वाण प्रतीत होता है, जो उदारता का डोंग रच-कर उससे ख्याति की कामना रखते थे।

तृतीय श्रक के निम्न कथन में नाट्यकार के व्यक्तिगत जीवन की भालक मिलती है।

'उसमें जिन हिन्दुओं ने थोड़ी भी अगरेजी पढी है व जिनके घर में मुसलमानिन स्त्री है, उनकी कुछ बात नहीं, आजाद हैं।'

नार्यकार की इस गर्नोक्ति में स्पष्ट भाषण तथा निर्मीकता का आभाक मिलता है। नार्यकार ने अपनी चिरपरिचित प्रेयसी को जो परिस्थितिवश हिन्दू स्त्री से धर्म परिवित्त कर मुसलमान हो गई थी, शुद्ध करवाकर अपने आश्रय में रखा, जिस कारण विद्रोही कलाकार को समाज का विरोध सहना पड़ा। उक्त भावों में समाज के प्रति व्यग्य उलहने के रूप में प्रस्तुत दिखाई देता है।

कथावस्तु के अन्तर्गत शैव तथा वैष्ण्व का भी प्रसग आया है, यद्यि इनके प्रसग की कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। फिर भी इन्हें धर्म और अधर्म के सन्तुलन के लिये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। चतुर्थ अक में इन्हीं का आश्रय लेकर नाट्यकार धर्म तथा सत्य और अधर्म तथा मिथ्या का विवेचन करता है। परन्तु घटनाओं का घात-प्रतिघात बढ़ाकर दो विरोधी तत्वों में सघर्ष दिखाना उपयुक्त समका। फिर अत में धर्म की विजय शैव तथा वैष्ण्व को आदर तथा राजा, मन्त्री, पुरोहित तथा गडकीदास को दराह देना उपयुक्त है। घटनाक्रम के विकास में शोधता से काम लिया गया है, और आलोचनात्मक हिट-कोण रखकर एकागी बना दिया गया है। इसमें दोनों विरोधी तत्वों के सघर्ष का कम सयोग मिलता है जो कि उक्त प्रदसन की रोचकता को न्यून कर देता है। यदि वर्म और अवर्म दोनों के सवर्ष के बाद धर्म की प्रतिष्ठा तथा विजय की कल्पना की गई होती, तो निम्न भरत वाक्य की उपयोगिता तथा महत्व अधिक

दृष्टिगोचर होता:--

"निज स्वारथ को घरम दूर या जग सों होई।
ईश्वर पद में भक्ति करे छल बिनु सब कोई।।
सल के बिष बैनन सों मत सजन दुख पावें।
छुटे राज कर मेघ समय पै जल बरसावें।।
कजरी दुमरिन सों मोड़ि सुख, सत कविता सब कोई कहैं।
यह कवि बानी बुध-बदन में रिव सिसलों प्रगटित रहै।।"

प्रारम्भ से लेकर अत तक प्रहसन में एक ही लच्य का समावेश पाया जाता है। घटना कम में नैसर्गिक धात-प्रतिधात नहीं हिष्टगोचर होता, कथावस्तु की न्यूनता तथा एकागीपन खटकता है। घटनाओं के अभाव और वस्तु कथा के सकुचित निदर्शन के कारण चारित्रिक विकास को कम अवसर प्राप्त हो सका है। प्रहसन में हास्य और व्यन्य की गरिमा का अच्छा सामंजस्य है।

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित भारतेन्दु जी का उत्कृष्ट प्रहसन है। प्रहसनगत स्त्राया हुस्रा हास परिहास बौद्धिक है। समाज की वास्तविक कुरीतियों का बुद्धिवादी तकों में व्यग्य रूपक देना नाट्यकार की कलात्मक सिद्धहस्तता कापरिचायक है। भारतेन्दु जी के स्त्रन्य प्रहसनों से उक्त प्रहसन में उच्चकोटि का हास्यविनोद तथा व्यंग्य उपस्थित किया गया है। भारतेन्दु जी का उक्त प्रहसन युग के उत्कृष्ट व्यग्य चित्रों में से है।

नाट्यकार सामाजिक व्यग्यों के कटाच्च से हटकर कहीं-कहीं व्यक्तिगतः श्राचेपों की श्रोर इगित करता प्रतीत होता है।

चित्र॰—'महाराज, सरकार अगरेज के राज्य में जो उन लोगों के चित्ता-नुसार उदारता करता है, उसको 'स्टार आफ इण्डिया' की पदवी मिलती हैं।

यम॰—'ग्रन्छा । तो बड़ा ही नीच है, क्या हुग्रा मै तो उपस्थित हूँ। 'ग्रतः प्रन्छन्न पापानाशास्ता वैवस्वतो यम.'

तत्कालीन त्रागरेज सरकार की चाटुकारी के उपलच्च में पाये हुये उपाधि-धारियों के प्रति उनका यह ब्यग्य वाण प्रतीत होता है, जो उदारता का डॉग रच-कर उससे ख्याति की कामना रखते थे।

तृतीय श्रक के निम्न कथन में नाट्यकार के व्यक्तिगत जीवन की भलक मिलती है।

'उसमें जिन हिन्दुओं ने थोड़ी भी श्रगरेजी पढ़ी है व जिनके घर में मुसलमानिन स्त्री है, उनकी कुछ बात नहीं, श्राजाद हैं।'

नार्यकार की इस गर्वोक्ति में स्पष्ट भाषण तथा निर्भीकता का आभार मिलता है। नार्यकार ने अपनी चिरपरिचित प्रेयसी को जो परिस्थितिवश हिन्दू स्त्री से धर्म परिवर्तित कर मुसलपान हो गई थी, शुद्ध करवाकर अपने आश्रय में रखा, जिस कारण विद्रोही कलाकार को समाज का विरोध सहना पड़ा। उक्त भावों में समाज के प्रति व्यय्य उलहने के रूप में प्रस्तुत दिखाई देता है।

कथावस्तु के अन्तर्गत शैव तथा वैष्ण्व का भी प्रसग आया है, यद्यि इनके प्रसग की कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। फिर भी इन्हें धर्म और अधर्म के सन्तुलन के लिये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। चतुर्थ अक में इन्हीं का आश्रय लेकर नाट्यकार धर्म तथा सत्य और अधर्म तथा मिथ्या का विवेचन करता है। परन्तु घटनाओं का घात-प्रतिघात बढ़ाकर दो विरोधी तत्वों में सघर्ष दिखाना उपयुक्त समका। फिर अत में धर्म की विजय शैव तथा वैष्ण्व को आदर तथा राजा, मन्त्री, पुरोहित तथा गडकीदास को दण्ड देना उपयुक्त है। घटनाक्रम के विकास में शोघता से काम लिया गया है, और आलोचनात्मक दृष्टि-कोण रखकर एकागी बना दिया गया है। इसमें दोनों विरोधी तत्वों के सघर्ष का कम सयोग मिलता है जो कि उक्त प्रदस्त को रोचकता को न्यून कर देता है। यदि धर्म और अधर्म दोनों के सवर्ष के बाद धर्म की प्रतिष्ठा तथा विजय की कल्पना को गई होती, तो निम्न भरत वाक्य की उपयोगिता तथा महत्व अधिक दृष्टिगोचर होता:—

( २४३ )

"निज स्वारय को घरम दूर या जग सों होई।
ईश्वर पद में भक्ति करें छल विनु सब कोई।।
खल के विप बैनन सों मत सजन दुख पार्वे।
छुटे राज कर मेघ समय पै जल बरसावे॥
कजरी दुमरिन सों मोड़ि मुख, सत कविता सब कोई कहै।
यह कवि बानी सुध-बटन में रिव सिसलों प्रगटित रहै॥"

प्रारम्भ से लेकर श्रत तक प्रहसन में एक ही लच्य का समावेश पाया जाता है। घटना क्रम में नैसर्गिक घात-प्रतिघात नहीं हिन्दगोचर होता, कथावस्तु की न्यूनता तथा एकागीपन खटकता है। घटनात्रों के श्रभाव श्रीर वस्तु कथा के सकुचित निदर्शन के कारण चारित्रिक विकास को कम श्रवसर प्राप्त हो सका है। प्रहसन में हास्य श्रीर व्यग्य की गरिमा का श्रच्छा सामजस्य है।

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवित भारतेन्दु जी का उत्कृष्ट प्रहसन है। प्रहसनगत आया हुआ हास परिहास वौद्धिक है। समाज की वास्तविक कुरीतियों का बुद्धिवादी तकों में व्यंग्य रूपक देना नाद्यकार की कलात्मक सिद्धहस्तता कापरिचायक है। भारतेन्दु जी के अन्य प्रहसनों से उक्त प्रहसन में उच्चकोटि का हास्यिविनोद तथा व्यग्य उपस्थित किया गया है। भारतेन्दु जी का उक्त प्रहसन युग के उत्कृष्ट व्यग्य चित्रों में से है।

स्पष्ट प्रकाश में लाने में भी नहीं हिचकता, ग्रापने दैनिक जीवन का जन-साधारण सामाजिकों पर क्या प्रभाव या यह उसने स्पष्ट व्यक्त कर दिया है।

प्रथम गर्माह्न में मिन्दरादर्श के रूप में गुसाइयों तथा सम्रान्त नागरिक कहे जाने वाले लोगों की दूषित मनोवृत्ति का सजीव चित्रण है। काशों की मूल-देशज भाषा का सजीव प्रयोग पात्रों द्वारा कराया गया है। भाषागत प्रयोग में स्वा-भाविकता लाने का प्रयास किया गया है। अपिटया, मिश्र, छुम्मू जी, माखनदास मलजी, मथुरादास, बनितादास, बनदास तथा रामचन्द्र के कथोपकथन में सम-सामिषक सामाजिकता तथा तात्कालिक रुचि का परिचय मिलता है। पात्रों के विचारों का तत्कालीन नागरिक जीवन और उनकी विचार-धारा तथा दैनिक चर्या का यथेट शान प्राप्त होता है।

काशी के नागरिकों की रिसकता का चेत्र व्यापक या, उनका धर्म-कर्म भी उनकी रसात्मक भावना का परितोपक या, उक्त पात्रों के कथोपक्थन से व्यक्तित होता है। रामचन्द्र के रूप में कलाकार का जीवन तथा दैनिक चर्या का उल्लेख हुआ है। उक्त पात्रों द्वारा नाट्यकार ने रामचन्द्र के विषय में जो सम्मित्याँ प्रकट की हैं, कलाकार ही के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। काशी के मध्यम तथा उच्च वर्ग के व्यवसायियों का रहन-सहन, विचार तथा मनोवृत्ति के समाहार का यथार्थ रूप प्रेमयोगिनी के प्रथम गर्भाद्ध में प्रस्तुत किया गया है। यथार्थ के धरातल पर पहावित होने वाला व्यग्य-चित्र अपनी मनोहर काकी उपस्थित करता है।

दूसरे गर्मां का "गैनी-ऐनी" नामकरण किया गया है। यहाँ काशी के दो प्रसिद्ध स्थानों का सकेत है। एक छोटी गैनी कहलाता है, ग्रीर दूसरा बड़ी गैनी। सायकाल प्रायः काशी निनासी यहाँ एकत्र होते हैं। दलाल, गगापुत्र, दुकानदार, मड़ेरिया, सूरीसिंह, यात्री तथा सुधाकर के कयोपकथन में काशी के उस कोटि के लोगों के दैनिक जीनन का निनेचन है, जो धर्म कर्म के नाम पर पण्डागीरी तथा बात बनाकर यात्रियों से पैसा ठगते हैं। स्पष्ट कहने पर लड़ने तक के लिये तैयार हो जाते हैं। यहाँ काशी का पद्य मय चित्रण यात्री द्वारा कराया गया है।

तीसरे गर्भाइ का नामकरण "प्रतिच्छिवि वाराण्सी" है। इसमें मुगल सराय स्टेशन का दृश्य है। भारतेन्दु जी के समय में काशी तक रेल का मार्ग न वन सका था। यात्रियों को गगा पर पुल न होने के कारण यहीं उत्तरना पड़ता था। काशी के तीर्थ-यात्रियों के लिये पराडे यहीं एकत्र हुत्रा करते थे। वे परादेशियों को काशी के परिचय में अनेकानेक विचित्र किवदन्तियों को वताकर इसकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को रोचक तथा गौरवान्वित बनाने में अपनी वाक्षदुता का प्रदर्शन किया करते थे। इसी प्रकार यात्रियों को अपनी श्रोर श्राकृष्ट करने की प्रणाली परम्परा से चली श्रा रही थी। विशेषत. रेल यात्रियों को पराडों के गुमाश्ते दूर-दूर से पटाकर लाते थे, उन्हें अपने

## एकादश अध्याय

# यथार्थवादी सामाजिक चित्र (प्रेम योगिनी) तथा प्रेम प्रधान नाटिका (चन्द्रावली)

#### प्रेम योगिनी '-

भारतेन्दु जी ने प्रेम योगिनी नाटिका के रूप में सामाजिक व्यग्य चित्र प्रस्तुत किया है। समसामयिक सामाजिक वातावरण तथा उसकी प्रवृत्तियों का यथेष्ट चित्रण उक्त अपूर्ण नाटिका के रूप में पाया जाता है। सर्व प्रथम काशी के कुछ भले-बुरे चित्र शीर्षक में इसके प्रथम दो अक प्रकाशित किये गये थे। नाटिका का महत्व नाट्यकार की व्यक्तिगत अभिरुचि को प्रकाशित करने में भी है। नाटिका के प्रारम्भ में नाट्यकार की अतर्वेदना का यथेष्ट निदर्शन मिलता है। सामाजिक उपेद्धा से त्रस्त कलाकार की आत्मा कराह उठती है, और वह अपने व्यक्तित्व को भ्रातिमूलक अप्रतिष्ठा देने वाले समुदाय की ओर इगित करके कहता है—

कहेंगे सबै ही नैन नीर भरि भरि पाछे, प्यारे हरिचन्द की कहानी रह जायगी।

सूत्रधार के शब्दों में नाट्यकार की आतमा बोल उठी है। नाट्यकार के जीवन का यह वह काल रहा था जबकि कलाकार एक आर्थिक सकटापन्न स्थिति से गुजर रहा था, वह सामाजिक स्तम्मों द्वारा तिरस्कृत किया गया था।

"भित्र जानता हूँ कि तुम पर सब आरोप व्यर्थ हैं, हॉ । वड़ा विपरीत समय है (नेत्र से ऑस् बहाता है")

कलाकार स्पष्टवादी था, निर्भीक त्रालोचक की भाँति वह सामाजिक दिम्भयों को त्राडे हाथों लेता है। फलत वह सामाजिक कोप का शिकार बना।

चार गर्भाकों में काशी के चार पृथक सामाजिक चित्र प्रस्तुत किये हैं। इनमें समसामियक सामाजिक जीवन का यथार्थ के नीड़ पर विश्राम करने वाले अनुपम व्यग्य चित्र हैं। नाट्यकार उक्त व्यग्य नाटिका में अपने व्यक्तित्व को भी समाज की एक इकाई मानता है और रामचन्द्र के व्यक्तित्व में व्यक्तिगत जीवन का भी कुछ उल्लेख करने का प्रयास किया है। कलाकार यदि यथार्थ की धरा पर सामाजिक रहस्यों को उद्घाटित करना चाहता है, तो उसी निर्भीकता से अपने दूषर्यों को

स्पष्ट प्रकाश में लाने में भी नहीं हिचकता, श्रपने दैनिक जीवन का जन-साधारण सामाजिकों पर क्या प्रभाव था यह उसने स्पष्ट व्यक्त कर दिया है।

प्रथम गर्भोड़ में मिन्टरादर्श के रूप में गुसाइयों तथा सम्रान्त नागरिक कहे जाने वाले लोगों की दृषित मनोइत्ति का सजीव चित्रण है। काशो की मूल-देशज भाषा का सजीव प्रयोग पात्रों द्वारा कराया गया है। भाषागत प्रयोग में स्वा-भाविकता लाने का प्रयास किया गया है। भपटिया, मिश्र, छम्मू जी, माखनदास मलजी, मशुरादास, बनितादास, बनदास तथा रामचन्द्र के कथोपकथन में सम-सामिक सामाजिकता तथा तात्कालिक चिच का परिचय मिलता है। पात्रों के विचारों का तत्कालीन नागरिक जीवन और उनकी विचार-धारा तथा दैनिक चर्या का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त होता है।

काशी के नागरिकों की रिषकता का चेत्र व्यापक या, उनका धर्म-वर्म भी उनकी रसात्मक भावना का परितोपक था, उक्त पात्रों के कथोपक्थन से व्यक्तित होता है। रामचन्द्र के रूप में कलाकार का जीवन तथा दैनिक चर्या का उल्लेख हुत्रा है। उक्त पात्रों द्वारा नाट्यकार ने रामचन्द्र के विषय में जो सम्मितयाँ प्रकट की हैं, कलाकार ही के जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। काशी के मध्यम तथा उच्च वर्ग के व्यवसायियों का रहन-सहन, विचार तथा मनोहित्त के समाहार का यथार्थ रूप प्रमयोगिनी के प्रथम गर्भाद्ध में प्रस्तुत किया गया है। यथार्थ के धरातल पर पह्नवित होने वाला व्यग्य-चित्र त्रप्रनी मनोहर काकी उपस्थित करता है।

दूसरे गर्माझ का "गैत्री-ऐत्री" नामकरण किया गया है। यहाँ काशी के दो प्रसिद्ध स्थानों का सकेत हैं। एक छोटी गैत्री कहलाता है, ऋौर दूसरा बड़ी गैत्री। सायकाल प्रायः काशी निवासी यहाँ एकत्र होते हैं। दलाल, गगापुत्र, दुकानदार, भड़ेरिया, फूरीसिंह, यात्री तथा सुधाकर के कथोपकथन में काशी के उस कोटि के लोगों के दैनिक जीवन का विवेचन है, जो धर्म कर्म के नाम पर पण्डागीरी तथा बात बनाकर यात्रियों से पैसा ठगते हैं। स्पष्ट कहने पर लड़ने तक के लिये तैयार हो जाते हैं। यहाँ काशी का पद्य मय चित्रण यात्री द्वारा कराया गया है।

तीसरे गर्माझ का नामकरण "प्रतिच्छवि वाराण्सी" है। इसमें मुगल सराय स्टेशन का दश्य है। भारतेन्द्र नी के समय में काशी तक रेल का मार्ग न वन सका था। यात्रियों को गगा पर पुल न होने के कारण यही उतरना पड़ता था। काशी के तीर्ययात्रियों को लिये पण्डे यहीं एकत्र हुत्रा करते थे। वे परदेशियों को काशी के परिचय मे अनेकानेक विचित्र किवदन्तियों को वताकर इसकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को रोचक तथा गौरवान्वित बनाने में अपनी वाक्पद्रता का प्रदर्शन किया करते थे। इसी प्रकार यात्रियों को अपनी अरे श्राहृष्ट करने की प्रणाली परम्परा से चली आ रही थी। विशेषतः रेल यात्रियों को पण्डों के गुमाश्ते दूर-दूर से पटाकर लाते थे, उन्हें अपने

यहाँ ठहरने का स्थान तथा सुविधा देकर उनसे यथा शक्ति ठगते थे, जो कम ग्राज भी चला ग्राता है। उक्त दलालों की देशज पारिमाधिक भापा भी होती है, जो वे ग्रापस में बोल लिया करते हैं, ग्रौर यात्री नहीं समक्त पाता। उस समय भी यात्रियों को ठगने का व्यापार इसी प्रकार खुलेग्राम चलता था। उक्त सामाजिक जीवन जिसका नाट्यकार ने यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है, उस स्तेत्र में ग्राज भी विद्यमान है। सुधाकर, विदेशी पिएडत तथा दलाल ग्रादि पात्रों के कथोपकथन में उपर्युक्त भावों की व्यञ्जना यथेष्ट रूप में मिलती है।

चौथा गर्भाद्ध "घिस्स घिस द्वित कृत्य निकर्तक" दृश्य नाम का है। इसमें काशी वासी दिल्लात्यों के दैनिक जीवन का चित्र चित्रित किया गया है, जो कि यजमानों के निमन्त्रण पर अवलिम्बत रहते हैं। यही उनका व्यवसाय है, उनके विचार विनिमय की मुख्य चर्चा माँग चूटी और भोजन का निमन्त्रण आदि ही रहती है। अकर्मण्य निश्चिन्त समाज निष्क्रिय रहकर लम्बी-चौड़ी बातों के सिवा कुछ अन्य कार्य नहीं करता। सुस्वादु पुष्ट तथा तरल पदार्थों का भोजन तथा दूधिया भाँग छानने की सदैव लालसा रहती है। व्यर्थ में समय काटने के लिये शास्त्र चर्चा का दोंग रचे रहते हैं। इस वर्ग के भी लोगों की भारतेन्दु जी के समय में कमी न थी।

कोई न कोई धनी यजमान किसी भी बहाने भोज श्रायोजित कर देता था। तत्कालीन धनिक वर्ग में भोज तथा उद्यानों में श्राहार-विहार के श्रायोजन के निमंत्रणों की प्रथा प्रचलित थी। सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिपादित करने के लिये भोज तथा रासरंग समाज के धनिक वर्ग के लोग कराया करते थे। सामाजिक भूठी प्रतिष्ठा पाने के लिये इस वर्ग के लोगों में प्रायः होड़ हुआ करती थी, ऐसे श्रवसरों पर निमत्रण भोगी ब्राह्मणों की बन आती थी। उक्त निमन्त्रणों के लिये वर्ग बनाकर रहने की परम्परा अब भी इन ब्राह्मणों में हिटगत होती है। नाट्यकार ने इस वर्ग के दैनिक जीवन तथा मनोवृत्ति का बड़ा श्रातरग श्रध्ययन किया था। यह चित्र कलाकार के सूद्म पर्यवेत्त्ण ज्ञान का द्योतक है।

सत्तेप में प्रेमयोगिनी में चार पृथक् चित्र दिये गये हैं इसके श्रातिरिक्त कोई कथावस्त नहीं है। नि सन्देह जीवन के विभिन्न पत्तों का चित्रमय प्रदर्शन इस श्रपूर्ण नाटिका में वर्तमान है। हिन्दी नाट्य साहित्य में यथार्थवाद का सर्व प्रथम प्रयोग उक्त रचना को लेकर भारतेन्दु जी द्वारा किया गया है। यदि यह नाटिका सम्पूर्ण हो पाती तो निश्चय ही यह एक सुन्दर दृश्य चित्रण के रूप में प्रस्तुत होती। कथावस्तु का ग्रभाव पात्रों के चारित्रिक उत्थान की गति-विधि में गत्यवरोध कर देता है। विभिन्न रेखाचित्रों में पात्रों की भत्तक भर मिलती है। व्यग्यात्मक उक्तियों में हास्यरस का समावेश पाया जाता है।

नाटिका के लच्चणों के अनुसार प्रेमयोगिनी अपेचाकृत शिथिल नाटिका चिष्टिगोचर होती है। इसे नाटिका के रूप में न लेकर यटि प्रहसन के रूप में रखा जाता तो सम्भवतः अधिक उपयुक्त रहता । पात्रों में भाषागत सजीवता होते हुये विकास की न्यूनता पाई जाती है । देशज प्रयोगों का स्वामाविक स्वरूप- उतर आया है।

### प्रेम-प्रधान नाटिका (चन्द्रावली) —

प्रस्तुत नाटिका में चार ऋकों का प्रयोग हुआ है। इसमें स्त्री पात्रों का आधिक्य है। प्रारम्भ में शुक्रदेव जी तथा नारद जी का कथोपकथन प्रस्तुत किया नाया है। आगे इनकी कोई चर्चा नहीं मिलती है। कृष्ण केवल एक ही बार ऋन्त में जोगिन के रूप में दिखाये जाते हैं। कथा का समस्त कार्य व्यापार चन्द्रावली तथा उसकी सिखयों के बीच में घटित होता है। इसकी नायिका चन्द्रावली है। नियमा- नुसार नायक को व्येष्ठा नायिका राधा का वशवर्ती होना चाहिये था, परन्तु ऐसा पूर्णतः घटित नहीं हुआ है। नाटिका के नियमानुसार ज्येष्ठा को पदे-पदे मानवती होना चाहिये, परन्तु ऐसा भी नहीं प्रदिशत किया गया है।

नान्दी पाठ मे चार पदों का प्रयोग हुन्ना है, इन्हें पृथक-पृथक रखकर श्रष्ट-पदी नादी की जा सकती है। सम्भवतः इसी का प्रयोग मी किया गया है।

प्रस्तावना के अन्तर्गत स्त्रधार तथा पारिपार्श्वक के कथोपकथन द्वारा नाट्यकार विषय प्रवेश कराता है। यहीं पर नाट्यकार का स्ट्म परिचय भी दिया नाया है, जो नाट्य रचनानुसार अधिक आवश्यक नहीं था।

विष्क्रमक के अन्तर्गत शुकदेव जी का निम्नाकित कथन, "धन्य है, धन्य है। कुल को, वरन जगत को अपने निर्मल प्रेम से पवित्र करने वाली है।" यहीं से बीज का आमास मिलता है। आगे चलकर चंद्रावली तथा लिलता में प्रेम सम्बन्धी वार्ता होती है, यहाँ पर बीज स्पष्ट रूप से अकुरित हो उटता है। प्रकरी के अन्तर्गत मूला मूलने के दृश्य का वर्णन लिया जा सकता है।

चतुर्थ श्रक में जोगिन चन्द्रावली से गीत गाने के लिये श्राग्रह करती है। चन्द्रावली जोगिन को देखकर मन में कह बैठती है। 'हाय प्राणनाथ कहीं तुम्हीं तो जोगिन नहीं बन श्राए हो।" कथा के इसी स्थल से कार्य प्रारम्भ होता है।

कार्य व्यापार की श्रवस्थाये तथा सिघयों के श्रन्तर्गत-प्रथम श्रक में लिलता चद्रावली से उसके प्रेम के विषय में पूँ छती है। चद्रावली श्रपने प्रेम को छिपाना चाइती है, परन्तु यह गोप्य गोपन व्यापार श्रिधिक देर तक टिक नहीं पाता। रहस्योद्- घाटन हो जाता है। इसी वार्तालाप के बीच ही कथा का आरम्भ होता है, और यहीं मुख सन्धि भी मानी जा सकती है।

दितीय श्रक में जहाँ चन्द्रावली कहती है "प्यारे तुम बड़े निरमोही हो। हा तुम्हें मोह भी नहीं श्राता।" यहाँ वह श्रपने कथन द्वारा श्रपने प्रिय के पाने का प्रयत्न करती है। श्रतः कथा के इस श्रश में यत्न माना जायगा, श्रौर यहीं प्रति-मुख सिध भी होगी।

तीसरे अक में कामिनी तथा माधुरी के कथोपकथन में जहाँ चन्द्रावली का प्रसग आता है कि 'हाँ चन्द्रावली विचारी तो आप हो गई बीती है, उसमें भी अब तो पहरे में है, नजर बन्द रहती है, भलक भी नहीं देखने पाती हैं 'यहाँ पर चन्द्रावली के सम्बन्ध में विफलता की भी आशका है। अतः यहाँ पर प्राप्त्याशा मानी जायगी। आगे चलकर कामिनी चन्द्रावली को कृष्ण से मिलाने के लिये प्रयत्नवान प्रतीत होती है। अतः इस कथा के बीच में गर्भसन्धि मानी जा सकती है

तृतीय श्रक में ही चन्द्रावली तथा माधवी की वातचीत में नियताप्ति मानी जायगी। नियमानुसार नाटिका में विमर्श सिंध नहीं होनी चाहिये। किन्तु यहाँ पर बीज के फलोन्मुख होने में विष्न पड़ते हुये प्रतीत होते हैं। श्रतः यहाँ पर विमर्श सिंव श्रा जाती है।

नाटिका के नायक श्री कृष्ण हैं। प्रस्तावना के बाद ही विक्कमक के श्रन्तर्गत शुकदेव जी तथा नारट जी के बीच कथोपकथन कराया गया है। शास्त्रीय विचार से श्रक के प्रारम्भ होने के प्रथम ही विष्कमक का प्रयोग नहीं होना चाहिये। नाटकीयता की दृष्टि से इसके श्रन्तर्गत कथोपकथन श्रत्यन्त लम्बे होने के कारण श्रनुपयुक्त प्रतीत होते हैं।

चन्द्रावली की कथावस्तु ग्रत्यन्त सरल गित से विकसित होती हुई ग्रपने ग्रन्तिम ध्येय तक पहुँच जाती है। उसमें कथा वैचिन्न्य का ग्राभाव है। समान गित से चलने के कारण उसका प्रभाव मन्द ग्रावश्य पड़ जाता है, किन्तु श्राभाव की पूर्ति कथा की रसात्मकता से हो जाती है।

सम्पूर्ण कथावस्तु का संगठन प्रेम, विरष्ट तथा मिलन में केन्द्रीभृत है। इसी कमानुसार सुश्र खलित स्वरूप उपस्थित प्रतीत होता है। निस्पृह देवी प्रेम का सजीव चित्रण सच्चे प्रेमीभक्त द्वारा हुआ है। चन्द्रावली के प्रेम में हृदय की समस्त गहनता के साथ ब्रानुराग है, जो सासारिक वातावरण में रहते हुये भी उससे परे दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति के साहचर्य से उस अनुराग में और भी तीवता उत्पन्न की गई है। प्रकृति को जीवन का पूरक मान कर हृदय की सात्विकता के उन्मेघ के लिये उसका प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि योगिनी-रूप श्री-कृष्ण श्रौर चन्द्रावली के मिलन से यमुना की शोभा का वर्शन कर एक पवित्र वातावरण उत्पन्न किया गया है। इस प्रकार भारतेन्द्र जी ने हृदयगत अनुराग को प्रकृति के रेखा चित्र में अभित कर घटना को अलौकिक रूप दिया है, और उसमें समस्त रागात्मक स्त्रनुभवों का स्पष्टीकरण किया है, जो पुष्टिमार्ग की साधना में पूर्णरूप से घटित होते हैं । ग्रात्मसमर्पण ग्रौर ग्रात्मोत्सर्ग की दृष्टि से चन्द्रावली श्रपने व्यक्तित्व तक को भूला बैठती है। यहाँ तक कि वह श्रपना परिचय प्रियतम के रूप में देने लगती है। यह ग्रह्रैत भावना प्रेम की पराकाष्ठा है। इस प्रकार भारतेन्द्र जी ने प्रकृति का भ्राश्रय लेकर रागात्मकता की परिएति स्रलौकिक श्रन्भृति के रूप में की है। साथ हो काव्य तत्व ने उनके दिण्टकीए को श्रीर भी सौन्दर्यपूर्ण वना दिया है। कोमल श्रौर स्निग्ध भावनात्रों को सगीत का आश्रय मिला है, और भावनायें श्रौर भी श्रिधिक विशद हो उठी है।

चन्द्रावली की कथा में अनुराग, प्रकृति और काव्य के सम्मिश्रण से भावनाओं के चित्र उभर आये हैं, और यही उसका सौन्दर्य है। उसमें अनुकृति और रस का अपूर्व सम्मिलन है। जिस कारण एक अनुपम कान्यात्मक प्रेमाख्यान वन गया है। किन्तु कान्य तत्व और रसात्मकता के कारण कथानक के प्रवाह और कार्यन्यापार को आधात पहुँचता है, यह अनश्य स्वीकार करना पड़ेगा। प्राचीन नाट्यशास्त्र की हिंद्र से वस्तु विन्यास के लगभग सभी आवश्यक अग उसमें मिल जाते हैं। कथावस्तु का विभाजन चार अकों में है, और कथा उत्पाद्य है। सम्पूर्ण कथा में स्त्री पात्रों की ही प्रधानता है। नायक (कृष्ण) अन्त मे आते हैं, वह भी पहले जोगिन के वेप में। नायक और नायिका का मिलन ज्येष्टा की आशा से होता है। पूर्व रग, प्ररोचना तथा प्रस्तावना और अन्त में भरत वाक्य के अतिरिक्त अर्थ प्रकृतियों, कार्यावस्थाओं और सिन्धयों का सुन्दर निर्वाह मिलता है। नाटिका में विष्क्रमक का प्रयोग तो उचित प्रतीत होता है, किन्तु दूसरे अक के अन्तर्गत अकावतार सदोप है। सम्भवतः उसका प्रयोग अन्त सिन्ध के रूप में हुआ है। सम्पूर्ण नाटिका में कौशिकी वृत्ति का प्रयोग है, और उसके चारों भेट कमशः चारों अकों में आरोपित हैं।

वस्तुविन्यास में भारतीय नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तों के घटित होने के च्रितित्वत पाश्चात्य पद्धति के च्रानुसार समय, स्थान च्रौर कार्य सम्बन्धी सकलन-च्रियी का भी ख्रच्छा निर्वाह हुन्चा है।

कथावस्तु के ग्राधार पर केवल चन्द्रावली का चारित्रिक विकास दिखाया जा सकता है। चन्द्रावली का ही चरित्र नाटिका का प्राण् है। चन्द्रावली नाटिका में प्रारम्भ ही से वियोगिनी के रूप में ग्राती है। सर्व प्रथम विष्क्रभक में शुकदेव जी तथा नारद जी के कथोपकथन में विरहिणी चन्द्रावली का वर्णन ग्राता है।

"नारद—विशेष किसका कहूँ, श्रौर न्यून किसका कहूँ, एक से एक बढकर हैं। श्रीमती की कोई बात ही नहीं वे तो श्री कृष्ण ही हैं। लीलार्थ दो हो रही हैं, तथापि सब गोपियों में श्री चन्द्रायली के प्रेम की चर्चा श्राजकल ब्रज के उगर उगर में फैली हुई है।"

कृष्ण की ग्रनन्य प्रेमिका चन्द्रावली उनके वियोग में ग्राकुलता एव तीव्र विरद्द वेदना ग्रनुभव करती हैं। वह स्वयम् प्रेम के फन्दे में पड़कर व्यथा से बोक्तिल न्य्रॉखों की दशा का वर्णन करती है।

मन मोहन ते विछुरी जब सो,
तन त्रासुन सों सदा धोवती हैं।
हरिचन्द जू प्रेम के फन्द परी,
कुल की कुल लाजहिं खोवती हैं।
दुख के दिन को कोऊ भॉति विते
विरहागम रैन सजीवती हैं।
हम हीं त्रपनी दशा जानें सखी,
निस सोवती हैं किघों रोवती हैं।

विरह में प्रेम के उत्पीड़न की स्वभावोक्ति सी जान पड़ती है, प्रियतम के विरह में तड़पने वाली प्रेमिका का समाधान नहीं हो पाता। विरह-वेदना दृश्य की दावा को और श्रिधिक प्रज्वित कर देती है। वियोगमयी भावना का श्राधिक्य होने के कारण रातदिन चैन नहीं मिलता। चन्द्रावली उन्मादिनी की भॉति विरह की दावा में भुलसा करती है।

"राति न सुहात न सुहात परभात त्र्याली, जत्र मन लागि जात काहू निरमोही सों॥"

× × × × × «
सखी ये नैना बहुत बुरे ।
तव सों भए पराये, हरि सों जनसों बाइ जुरे ॥

मोहन के रस वस है डोलत तलफत तिनक दुरे। मेरी सीख प्रीति सब छॉड़ी ऐसे ये निगुरे।। जग खीभूयों वरज्यों पै ये निह हठ सो तिनक मुरे। अप्मृत भरे देखत कमलन से विष के बुते छुरे।।"

स्वयम् कृष्ण से प्रेम करती है, परन्तु विरह की मर्मान्तक पीड़ा को श्रमहा जानकर वह कृष्ण को श्रपना वियोगी नहीं बनाना चाहती है, यहाँ प्रेम श्रौर विरह की सुन्दर सुकुमार व्यञ्जना है।

चन्द्रावली '— "नहीं चली। ऐसा नहीं है। मैं जो त्रारसी देखती थी, उसका कारण दूसरा ही है। हा (लम्बी सास लेकर) सली। में जब त्रारसी में त्रियमा मेंह देखती होर त्रियमा रंग पीला पाती थी, तब मगवान से हाथ जोड़कर मनाती थी कि मगवान मैं उस निर्देश को चाहूँ पर वह मुक्ते न चाहे हा। ( श्राँस् टपकाती है।)"

चन्द्रावली के प्रेम में प्रतिदान की भावना नहीं है। वियोगिनी नायिका का प्रेम पुनीत निष्काम भावना को लेकर चलता हुआ दिखाई देता है। समर्पण में आतमत्याग की गरिमा निहित दिखाई देती है। वह कृष्ण को स्वतः प्रेम करना चाहती है, इसलिये कि वह आराध्य देव हैं, और वह उसे प्रिय हैं, परन्तु यह प्रेम प्रतिदान की भावना से प्रेरित नहीं दिखाई देता। प्रेम जन्य पीड़ा को वह अपने ही में केन्द्रित रखकर एकागी बनाये रखना चाहती है। वह नहीं चाहती कि उसका प्रिय भी वियोग की दावा में इसी प्रकार पीड़ित हो।

त्रात्म-विस्मृति प्रेममय जीवन की एक अत्यन्त पुरुष दशा है, । प्रेमी इस अवस्था में सक्षर को भूलकर प्रियतममय हो जाता है, उसके रूप का दर्शन सर्वत्र पाता है, यह आत्म-विभोरावस्था प्रिय प्रियतम के एकाकार की वलवती स्पृहा उत्पन्न कर देती है। चन्द्रावली भी ऐसी ही अवस्था को प्राप्त जान पड़ती है। वह प्रिय चिन्ता में इतनी तन्मय है कि अपने देह गेह का कि खित् मात्र भी भान नहीं है। दितीय अक में बनदेवी के निम्न कथन से इसकी पुष्टि होती है।

"...हाय । यह तो अपने सों वाहर होय रही है, अब काहे को सुनैगी।"

चन्द्रावली प्रेमातिरेक के कारण इतनी वेसुध हो जाती है कि उसे जड़-चेतन प्रकृति में किसी प्रकार अन्तर नहीं प्रतीत होता है, और वह मधुवन के वृत्तों से प्रियतम का पता पूछने लगती है —

"श्रहो श्रहो वन के रूख कहुँ देख्यौ प्रिय प्यारो। मेरो हाथ छुड़ाई कहाँ वह कितै विधारो॥ श्रहो कदच श्रहों श्रव-निंव श्रहो वकुलन माला। तुम देख्यों कहुँ मनमोहन सुन्दर नेंद लाला।।"

विरह-उन्मादिनी चन्द्रावली को सब कुछ कृष्णमय दिखाई देता है। उसके जीवन के समस्त व्यापार कृष्णोन्मुख हैं। बनदेवी ऋौर चन्द्रावली के कथोपकथन से उक्त तथ्य की पुष्टि होती प्रतीत होती हैं:—

"वनदेवी — ( हाथ पकड़कर ) कहाँ चली सिंज के ? चन्द्रावली— पियारे सों मिलन काज । बनदेवी— कहाँ तू खड़ी है ? चन्द्रा०:— प्यारे ही को यह धाम है, बनदेवी— मैं हूं कौन बोलो तो ? चन्द्रा०— हमारे प्रान प्यारे हौ न ? बनदेवी— तू है कौन ? चन्द्रा०— प्रीतम पियारे मेरो नाम है ।

वियोगिनी नायिका के जीवन की उत्कट प्रेम भावना कहीं-कहीं ऐहिक जीवन का अतिक्रमण करती हुई जान पड़ती है, वह सासारिक भावना से हटकर अभौतिकता की श्रोर उन्मुख प्रतीत होती है। द्वितीय श्रक के प्रारम्भ में ही उसके कथन में उपर्यक्त व्यञ्जना ध्वनित होती है।

"वाह प्यारे । वाह । तुम श्रौर तुम्हारा प्रेम दोनों विलक्षण है, श्रौर निश्चय विना तुम्हारी कृपा के इसका मेद कोई नहीं जानता, जाने कैसे ? सभी उसके श्रिषकारी भी तो नहीं हैं, जिसने जो समभा है, उसने वैसा ही मान रक्खा है। "पर प्यारे! तुम्हारा प्रेम इन दोनों से विलक्षण है, क्योंकि यह श्रमृत तो उसी को मिलता है, जिसे तुम श्राप देते हो।"

परन्तु चन्द्रावली के प्रेम का यह उदात्त-भाव ख्रादि से ख्रन्त तक सम रस हिष्टिगत नहीं होता । कहीं-कहीं पर गम्भीर तथा उच्छक्क्षल भावों का सामजस्य दिखाई देता है, ख्रौर विरोधी उक्तियों के भीतर एक ही भाव-दशा व्यिक्षत है। चन्द्रावली का प्रलाप ऊपर से ख्रसम्बद्ध किन्तु ख्रन्तरङ्ग में ख्रत्यन्त स्वाभाविक हुख्रा है।

चन्द्रावली में वियोग शृङ्कार की प्रधानता है। चन्द्रावली का कृष्ण के प्रति
प्रेम या रित ही स्थायी भाव है। कृष्ण आलम्बन है। आलम्बन में अवण, चित्र,
स्वप्न ग्रीर प्रत्यत्त दर्शनों में से चन्द्रावली में अवण-दर्शन ग्रीर प्रत्यत्त-दर्शन है।
सिखयों की उपस्थिति बन, उपवन, वर्षा, हिंडोला आदि उदीपन है। साथ ही
स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले सचारी भावों का भी अभाव नहीं है। रस की पोषक
चन्द्रावली ग्राश्रय है। वियोग के पाँच कारणों (पूर्वानुराग, प्रवास, ईर्ष्या, विरह,

शाप) में से चंन्द्रावली में पूर्वानुराग पाया जाता है। इसके श्रातिरिक्त उसमें श्रामि-लापा, चिन्ता, स्मरण, गुणकथन, उद्देग, प्रलाप श्रादि विरह की समस्त दशाश्रों का समावेश पाया जाता है। प्रारम्भ में नारद श्रीर शुकदेव जी के कथोपकथन में शान्त रस है, श्रीर सिखयों के हास-परिहास में शृंगार तथा हास्य रस व्यक्षित है।

प्रकृति के विस्तृत प्रागण में मानव जीवन का विकास हुन्ना है। अपने सुख दु ल के समाहार को जीवन श्रीर प्रकृति में निहित पाकर मानवीय भावनाश्चों को शांति की अनुभूति होती है। वन्य सुषमा, निर्भर श्रादि प्राकृतिक समस्त उपकरण विभिन्न रूप से श्रालीकिक श्राकर्षण द्वारा मानवीय उहापोह को श्रपनी श्रोर श्राकर्षित करते हैं। प्राकृतिक वस्तु-व्यापार कभी-कभी मानव भावनाश्चों को श्रान्दोलित कर देते हैं, मानव उनका तादातम उन उपकरणों में चाहता है। कलाकार कभी मानवीय प्रक्रिया को प्रकृति में तथा प्रकृति का स्वभाव-गत व्यापार मानवीय रूपों में देखना चाहता है।

रीति कालीन कलाकारों ने प्राकृतिक उपकरणों को शृगार का उद्दीपन माना है। मानवीय हर्ष एव विधाद के उद्दीपन प्रकृति की श्रमराई में केन्द्रित से जान पड़ते हैं। भारतेन्द्र जी रीतिकालीन छाया लिये हुए युग सन्धि पर खड़े कलाकार ये। प्राकृतिक-व्यापारों के सूद्ध्म पर्यवेद्ध्यण की श्रोर श्रिधिक श्राकृष्ट न होकर जीवन सम्बन्धी बाह्य कृत्रिमता से उन्होंने श्रिधिक सम्बन्ध जोड़ा है। नायक नायिका के श्रीहाद या सन्ताप के बीच ही प्रकृति के रूपों को यत्र-तत्र देखने का प्रयत्न किया है।

चद्रावली नाटिका का प्रकृति चित्रण इसी धरातल पर दिष्टगत होता है। श्राचार्य रामचद्र शुक्क के शब्दों में "भारतेन्दु जो का जीवन एकदम नागरिक था। मानवी प्रकृति में ही उसकी तल्लीनता श्रिधिक पाई जाती है, बाह्य प्रकृति के साथ उनके दृदय का वैसा समजस्य नहीं पाया जाता।"

भारतेन्दु जी की प्रेम-भावना रीतिकालीन परम्परा से प्रभावित है। कथन की शैली रीतिकालीन भावना से पूरा पूरा साम्य रखती है। भारतेन्दु जी ने प्रेम-विकास के लिये श्रनुकूल परिस्थितियाँ तथा वातावरण उपस्थित किया है।

व्रज का कर्ण-कर्ण कुरुणानुराग से प्लावित है, नाटिका के ज्ञारभ ही में नाट्यकार ने नारद तथा शुकदेव जी के सवाद में नारद जी की भावनात्रों का सुन्दर चित्र उपस्थित किया है।

"व्रज के लता पता मोहिं कीजै, गोपी-पद-पकज-पावन की रज जा में सिर भीजै॥ मनु मुक्त माँग सोभित भरी, श्याम नीर चिकुरन परिं । सतगुन छायो कै तीर में ब्रज निवास लिख हिय हरिंस ।।

सानुपासिक सौन्दर्य विधान के प्रति भी नाट्यकार का अनुराग जान पड़ता है। समस्त वर्णनों में नाट्यकार की अलकार-प्रियता, शब्द-मैत्री आदि के ही विशेष प्रमाण मिलते हैं, पर चित्रमयता तथा सजीवता का अभाव खटकने वाला है। यत्र-तत्र स्थलों में अपवाद स्वरूप मानवी व्यापार तथा वित्र प्रतिवित्र चित्रण अवश्य चित्रित हुये हैं, परन्तु प्रकृति के अन्तस्तल तक बैठ कर सूद्म पर्यवेद्यण तथा मानव तथा प्रकृति का एकीकरण कर देने वाली प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती।

साधारणतः कलाकार का जीवन पूर्णरूपेण नागरिक था। प्रकृति की विस्तृत लीला-भूमि में सचरण करने की छोर या तो उनकी रुचि ही नहीं थी प्राकृतिक सौंदर्य में उनकी अनुभूति का इतना अधिक तादातम्य न हो सका था। डा० श्यामसुन्दर दास के कथनानुसार "उनके प्रकृति-चित्रण केवल उद्दीपन कार्य करते हैं। कहीं भी इन प्राकृतिक दश्यों का चद्रावली के मानवी जीवन का छग बनाकर प्रकृति का छौर उसके दृद्य का सामजस्य स्थापित करने का उद्योग नहीं किया गया है।"

चन्द्रावली मे भक्ति परम्परा श्रौर भेम तत्व .-

श्राचार्य वल्लभ ने नारद मिक सूत्र (सू स० ८१) के श्राधार पर ग्यारह प्रकार की भिक्त प्रचलित की थी —गुण माहात्म्यासिक, रूपासिक, पूजासिक, रमरणासिक, दास्यासिक, सख्यासिकत, कातासिक वात्सल्यासिकत, श्रात्म निवेदना-सिकत, तन्मयतासिकत, श्रोर परम विरहासिकत । श्रीमद्भागवत (श्री मद्भागवत-७।५।३३) में नवधा भिकत का वर्णन पाया जाता है। जिसमे श्रवण श्रोर कीर्तन का समावेश गुण महात्म्य में हो जाता है। श्रचन, चरण-सेवन श्रोर वन्दन पूजाशिकत में श्रा जाते हैं। स्मरण रमरणासिक में दास्य दास्यासिक में, श्रात्मिवेदन श्रात्म-निवेदनासिक में श्रीर सख्य सख्यासिक में लय हो जाती है, रूपासिक, कान्ता-सिक श्रीर वात्सल्यासिक के साथ प्रेमामिक का रूप धारण कर लेती है, जो सगुण भिक्त का मुख्य श्रग है।

वैष्णव भक्ति सम्प्रदाय में भक्ति दो धारात्रों में उन्मुक्त विचरती दृष्टिगत होती है। भक्ति के दो स्वरूपों में (१) वैधी तथा (२) रागानुगा दो भिन्न मार्ग हैं। वैधी भक्ति शास्त्रों के विधि-निषेध का अनुसरण करती हुई चलती है, पर रागानुगा-भक्ति शुद्ध रूप से भावना, राग अथवा प्रेम पर अवलिम्बित है।

रागागुना भक्ति को दो वर्गों में विभक्त किया गया है, प्रथम कामरूपा जिसमें गोपियों की कृष्ण के प्रति भक्ति भावना का प्रदर्शन कृष्ण सुख के स्रतिरिक्त श्रन्य भावना का उदय नहीं होता है। द्वितीय सम्बन्धरूपा जो उपासक का उपास्य के प्रति सम्बन्ध इगित करती है। चार प्रकार के सम्बन्ध सम्भव प्रतीत होते हैं— दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रौर दाम्पत्य।

साम्प्रदायिक दृष्टि से भारतेन्दु जी नाटिका में निष्काम प्रेम, एकान्त भिन्त साधना तथा अपने को हीन वताकर पूर्ण रूप से कृष्ण के अनुप्रह पर निर्भर रहना आदि पुष्टिमार्गीय धारणाओं का प्रतिपादन करते हुए से प्रतीत होते हैं। रागानुगा भिन्त परम्परा का अनुसरण इनके भावों में मिलता है। उसमें भी सम्बन्धरूपा की दास्य तथा दाम्पत्य भावना का सम्पूर्ण नाटिका में नायिका के उद्गारों में प्रतिफलन दोखता है। यद्यपि हम यह नहीं कह सकते कि चन्द्रावली नाटिका में भारतेन्दु जी ने पूर्णरूपेण पुष्टिमार्गीय पद्धित और वल्लभाचार्य सप्रदाय का अनुगमन किया है। तथापि यह स्पष्ट है कि उनमें वैष्णव भिन्त परम्परा की छाप थी।

चन्द्रावली में वर्णित प्रेम का स्वरूप भक्ति के कामरूपा अग के अन्तर्गत आता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि नाट्यकार का दृदय अज-भूमि के भक्तिपूर्ण बातावरण से अत्यधिक प्रभावित है। वह कृष्ण के प्रति सायुज्य की भावना का अनुभव कर व्रज-भूमि के लीला निकेतन का रसास्वादन करना चाहता है।

पुष्टिमार्गीय भक्ति में लीला का विशेष स्थान है, इसके श्रनुसार गोप लीला आध्यात्मपत्त में मानव की चितरञ्जन वृत्ति का नाम है। कृष्ण का गोपियों के साथ रासलीला करना इसी चित्तरञ्जनी वृत्ति का विकास रूप परिणाम है। यही वृत्ति श्रागे चलकर ईश्वरोपासना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक पत्त् में पावन प्रकृति का समस्त सौन्दर्थ और दूसरी श्रोर विश्व को विमोहित करने वाली रास लीला। इन्हों दोनों के मध्य की जड़-जगम, चर-श्रचर, सभी को श्राकृष्ट कर लेने वाली मधुर सगीत माधुरी, भारतेन्द्र जी का भक्त हृदय भी इसी लीला के सुमधुर श्रानन्द से श्राविर्मूत कल्पना में खो जाता है।

"नैना वह छवि नाहिन भूले। दया मरी चहुँ दिखि की चितविन नैन कमल-दल फूले॥

९—(१) भारतेन्द्र जो ने स्वयम् तदीय नामाकित अनन्य वीर वैरुणव कि पदवो लेकर वैरुणवों की पृथक परम्परा का प्रवर्तन किया । उपर्युक्त समाज के अनुसार निन्न परम्परा का निर्वाह किया है ।

<sup>(</sup>१)—राधिका रमण में श्रेममयश्रनुराक्ति (२) निष्काम भक्ति (३) जुगल स्वस्प में दृष्टि नेद न देखना, (४) वैष्णाव में इम जाति बुद्धि न करेंग (५) वैष्णाव सम्प्रदाय के सब आचार्यों पर आस्था रदाना (६) अहिन्सा पालन (७) गीता तथा श्री भागवत पर श्रास्था, (६) प्रमु श्रीर श्राचार्ये पर श्रद्धा, (६) वैष्णाव धर्म के विरुद्ध श्रीतस्मार्त वा लौकिक कर्म न करना। (भारतेन्द्र इरिश्चन्द्र ना॰ अजरलदास प्रष्ट स॰ ५१६)

वह स्राविन, वह हॅंसिन छ्रवीली, वह मुसकिन नित चोरें। वह वतरानि, मुरिन हिर की वह, वह देखन चहुं कोरें॥ वह धीरी गति कमल फिरावन करले गायन पाछे। वह वीरी मुख बेनु बजाविन पीत पिछौरी काछे॥ परवस भए फिरत है नैना इकछ्न टरत न टारें। हिर सिस-मुख ऐसी छवि निरखत तन-मन-धन सब हारे॥"

प्रभु की कृपा की प्राप्ति ही पुष्टिमार्ग के अनुसार चरम लच्य है। लीला में रुचि भगवत कृपा की ही द्योतक है, जिस पर महती कृपा रहती है, वही लीला का नैसर्गिक आनन्द प्राप्त कर सकता है। द्वितीय अक में चन्द्रावली के कथोपकथन के अनुसार प्रभु की कृपा का वरद्हस्त विशिष्ट लोगों पर ही रहता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट ध्वनित है कि भारतेन्दु जी ने चन्द्रावली नाटिका में भक्तिमयी भावनात्रों का प्रकटीकरण किया त्रवश्य है। कवि ने जिस प्रेमभक्ति का ग्रवलम्बन ग्रहण किया है, उसके लिये उसे प्रेममयी भावनात्रों के साथ तदाकार होना नितात त्रावश्यक था। उसकी प्रम सभिधनी मावनात्रों को पहकर ऐसा भी ज्ञात होता है कि भारतेन्दु को वैयक्तिक प्रेम क्लाना और शृङ्कारिक अनुभूतियों का भी इसमें योग है। शृङ्गार भावना लौकिक शृगार।नुभृति से उत्पन्न चित्रण प्रस्तुत करती दृष्टिगोचर होती है। प्रेम की चार मुख्य अवस्थाओं में पूर्वराग, सयोग, मान और विप्रलम्भ त्रादि में से प्रस्तुत नाटिका में पूर्वराग ग्रौर विप्रलम्भ के ही चित्र विशेष रूप से दिष्टिगोचर होते हैं। संयोग का अवसर तो केवल अन्त में ही प्राप्त होता है। यह नितात सत्य ही है कि प्रेम के चरम विकास का निदर्शन विप्रलम्भ में ही ब्राका गया है। भारतेन्दु जी का विप्रलम्भ मानवीय मनोव्यापारों पर भी श्यिर है, केवल शास्त्रीय त्राधार पर नहीं। भक्ति पद्धति में कृष्णोपासना के रूप में दाम्पत्य प्रेम भावना को विशोषता प्रदान की गई है। यह भावना विभिन्न स्वरूपों में त्र्राह्वित है-विशुद्ध दाम्पत्य सयोग भावना, विशुद्ध दाम्पत्य वियोग भावना, श्रौर सख्य भावना । चन्द्रावली में तीनों भक्ति भावनात्रों से उद्भूत विचारधारा का समावेश मिलता हैं। पर साथ ही रीतिकालीन शृगारिकता तथा अलकारिकता के भी प्रभाव दिखाई देते हैं।

केहि पाप सों पापी न प्रान चलें, श्राटके कित कौन विचार लयो।

#### (द्वितीय अक)

कहा करों का जतन विचारों विनती केहि विधि भाखों। हरीचन्द प्यासी जनमत की अधर सुधा किमि चाखों॥

### (चौथा ग्रक)

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चन्द्रावली के प्रेम कल्पना में एक श्रोर वैष्ण्य भक्ति के श्रादशों श्रौर विशेषकर श्राचार्य वलम के पृष्टिमार्गीय प्रक्रियाश्रों का स्थान तो है ही, रीतिकाल की शृङ्कार भावनाश्रों का भी सनिवेश है, श्रौर साथ ही भारतेन्दु जी की भक्तिगत प्रेमानुभूति के निदर्शन भी पाये जाते हैं। इस दृष्टि से नाटिका की प्रेम कल्पना में तीन विशिष्ट धाराश्रों का सगम दृश्रा है।

वियोग की उच्छुद्धल गित के अनुसार यदि चन्द्रावली प्रौढा नायिका नहीं है, तो सुग्धा के रूप में अवश्य रखा जा सकता है। नायिका में कहीं-कहीं आवेश-पूर्ण श्रङ्कारिकता भी भलकती है, परन्तु उसका प्रभाव श्रङ्कारिक उत्तेजना उत्पन्न करना नहीं है। विरहोन्माद के उच्छुङ्कल प्रमादवश यदि मक्त अपने प्रभु के प्रति प्रलाप भी करता है, तो द्धम्य माना जायगा।

कलाकार का व्यक्तित्व श्रपनी कलाकृति में प्रतिविंवित दृष्टिगोचर होता है। भिक्त भावना के साथ हो प्रेम के वाह्य द्याकर्पणों ने नाट्यकार को श्रत्यधिक प्रभावित किया था। इसीलिये उनके प्रेम चित्रों में वर्णाकालीन सरिता का सा वेग है। नाट्यकार ने विप्रलम्भ का एकागी स्वभाव पीड़ा को ही प्रधान रूप से प्रदर्शित किया है, माधुर्य भाव का संयोग न्यून दिखाई देता है। चन्द्रावली वियोग को ही प्रेममय जीवन की परम निधि मानकर उसका श्रालिंगन किये हुये प्रतीत होती है। यह भी भारतेन्द्र की प्रेम सम्बन्धी व्यक्तिगत श्रनुभृति का ही दिग्दर्शन है।

समस्त कथानक चन्द्रावलीं की करणा विगलित आसुओं की करण कथा है। उसकी समस्त अनुरागमयी भावनाये कृष्णार्पणमस्तु हैं। कृष्ण के वियोग में वह विरिह्णी अहिनिशि उसके दर्शन की ही याचना करती है, उपालम्म देती है, और कभी-कभी अपने हृदय के स्वाभाविक अक्रोश को भी व्यक्त करती है। इस नाटिका की रचना के मूल में भारतेन्द्र जी की प्रेममयी भावना के उद्गारों का प्रस्फुटन पाते हैं। यद्यपि भारतेन्द्र जी ने इस नाटिका में अपनी प्रेम धारणा को भी व्यक्त किया है, और विशेषकर प्रेम की निराशामयी कल्पना उनकी निज की अनुभूतियों का ही परिणाम है। परन्तु मुख्यतः उन्होंने इस रचना में परम्परामित्त के आदर्श को ही सिन्नहित करना चाहा है। विशेषतः नाटक के आदि और अन्त में वे अपने इस उद्देश्य को व्यक्त भी करते हैं। समर्पण के पूर्व लिखा गया निम्नपद उपर्युक्त कथन का प्रमाण है।

"काव्य, सुरस सिंगार के दोउ दल, कविता नेम । जग जग सों के ईस सों कहियत जेहि पर प्रेम ॥ हरि-उपासना, भिक्त वैराग, रसिकता ज्ञान । सोधें जग जन मानिया चन्द्रावित्तिह प्रमान ॥"

समर्पण की पक्तियों में नाट्यकार के कथन में अलौकिक प्रेम की पुष्टि होती है।

"प्यारे लो तुम्हारी चन्द्रावली तुम्हें समर्पित है इसमें तुम्हारे उस प्रेम का वर्णन है, इस प्रेम का नहीं, जो ससार में प्रचलित है। हॉ एक अपराध तो हुआ जो अवश्य समा करना होगा। वह यह कि यह प्रेमदशा छापकर प्रसिद्ध की गई है। वा प्रसिद्ध करने ही से क्या जो अधिकारी नहीं है, उनकी समक्त ही में न आवेगी।"

### ( समर्पण )

उपर्युक्त पिक्तयों में नाट्यकार ने स्पष्ट रूप से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। जिसकी अनुभूति जन साधारण में नहीं सम्भव हो सकती है। उस अन्तरानुभूति का रसास्वादन उन्हीं निवृत्ति-परायण महानुभावों ने किया है, जो ससारिकता से विरक्त होकर प्रभु के अनुराग में अपने को अनुरन्जित कर चुके हैं। इस अध्यात्म-चिन्तन का सहज ज्ञान नान्दी।पाठ की निम्न पिक्तयों में भी दिष्टगोचर होता है।

"नेति नेति तत्-शब्द प्रतिपाद्य सर्व भगवान । चन्द्रावली-चकोर कुष्ण करौ कल्याण॥"

चन्द्रावली नाटिका में रितभाव का जैसा वर्णन हुआ है, उससे इतना तो अवश्य ही स्पष्ट हो जाता है कि कृतिकार ने चन्द्रावली के प्रेम के द्वारा एक आदर्श की स्थापना की है। एकनिष्ठ प्रेम और निष्कामरित की जैसी विवृति चन्द्रावली में दिखाई गई है, वह परम तत्व और पारमात्मिक प्रेम की श्रोर सकेत करती है। उसकी ऐकातिक तन्मयता और आत्म-समर्पण में आध्यात्मिक पूर्णता की ध्वनि है। डा० श्यामसुन्दरदास जी का निम्न निष्कर्ष। औचित्यपूर्ण है कि "इस नाटिका में जिस प्रेम का चित्र अकित किया गया है, वह भारतेन्द्र जी के भिक्तभाव का प्रतिविम्व है।" नाट्यकार स्वयम् गोपाल की साम्प्रदायिक भिक्त से अनुरक्त था, जोकि उसके वश परपरा को धार्मिक प्रतीक रूप में प्रतिष्ठापित थी। उसी सप्रदाय विशेष की भावनाओं की छाप नाट्यकार की कलाकृति में प्रतिविभित्त दृष्टिगोचर होती है। इस आधार पर चन्द्रावली नाटिका का प्रतिपाद्य विषय स्पष्ट दृष्टिगत हो जाता है...।

परन्तु साथ ही इस नाटिका के मूल में निहित भारतेन्दु जी की प्रेम सम्बन्धी वियक्तित अनुभूतियों को भी भुलाया नहीं जा सकता है। हम इस निवन्ध में कपर के अमादर्श में नाटककार की मुख्यतः तीन कह आये हैं कि चन्द्रावली नाटिका के प्रेमादर्श में नाटककार परम्परा से गृहीत परम्परा के गृहीत पहली और प्रधान प्रवृत्ति भिक्त परम्परा से गृहीत शितकालीन प्रवृत्तियों काम करती हैं। पहली और प्रधान प्रवृत्ति भिक्त में प्रवृत्ति शितकालीन प्रवृत्तियों काम करती हैं। पहली और सिक्रिटित करने की हैं। रचना में ऐसे प्रेम की अलौकिकता का निर्वाचन करती हैं। दूसरी प्रमोन्माद की अनेक भूगारिकता के उपकर्त्यों को भी नाटिका में सिक्रिटित करने की हैं। रचना में अनेक श्रुगारिक निर्देश स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। विशेषकर प्रमोन्माद की आरतेन्द्र श्रुगारिक निर्देश स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। तिसरी प्रमुख प्रवृत्ति भारतेन्द्र श्रुगार्थ तो मानों रीति अन्यों से ही उधार ली गई हैं। तीसरी प्रमुख प्रवृत्ति भारतेन्द्र जी की निजी प्रेम-धारणा और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करती है विशेषतः प्रमात जी की निजी प्रेम-धारणा और प्रविक्रियाओं को व्यक्त करती है विशेषतः भारतेन्द्र जी की निजी प्रेमानस्था अपेर उपालम्म प्रधान उद्गार, भारतेन्द्र जी की निजी प्रेमानस्था की व्यक्त करते हैं।

## द्वादश ऋध्याय

# पौराणिक तथा ऐतिहासिक मौलिक नाटक (सती पताप तथा नीलदेवी)

सतीप्रताप:--

'सतीप्रताप' पौराणिक त्राख्यायिका है। सती के महत्व को प्रधानता देने त्रौर भारतीय संस्कृति में पितृत्रत धर्म पालन करने का निदर्शन करने के निमित्त इस नाटक की रचना हुई है। नारी समाज में ज्यापक सदाचार इसका मूल सन्देश है। जिसके प्रतीक स्वरूप त्राज भी वट-सावित्री पूजन का विधान चला त्राता है। सती-सावित्री के इसी पौराणिक महत्व का उद्घाटन करते हुये, भारतेन्दु जी ने उसे 'सती प्रताप' नाम से नाट्य रूप में त्राबद्ध किया है। नाटक त्रपूर्ण है, नाट्यकार केवल चार ही त्रक प्रस्तुत कर पाया था, वह उसे पूर्ण नहीं कर सका।

इसके पूर्व ही लाला श्री निवासदास जी की एक नाट्यकृति 'तप्ता सवरण' इसी भाव घारा को लेकर प्रकाशित हुई थी। उक्त नाट्य प्रेरणा से प्रभावित भार-तेन्दु जी ने सती प्रताप नाटक प्रस्तुत करने का विचार किया जो कि अपूर्ण रह गया था। कालान्तर में उसके शेष भाग की पूर्ति बाबू राधाकृष्ण दास द्वारा हुई।

कथावस्तु के अन्तर्गत अपूर्ण कथानक केवल प्रारम्भिक अवस्था में रह जाता है। प्रथम अक में अप्सराओं का गायन कथा की प्रस्तावना का कार्य करता है। पितवता आर्य ललनाओं का यशोगान और उनका सामाजिक महत्व बताते हुये कीर्ति कौमुदी का विस्तार किया गया है। तीसरी अप्सरा के गायन में प्रकृति के रम्य वातावरण का वर्णमय चित्र हैं।

द्वितीय दृश्य में तपोवन में लता-मण्डप के मध्य बैठा हुन्ना खत्यवान विगत जीवन तथा वर्तमान के वैषम्य के विचारों में तन्मय प्रतीत हो रहा है, सावित्री तथा न्न्यन्य सिवयाँ प्रवेश करती हैं, यहीं पर प्रथम दर्शन न्न्रौर प्रेमानुराग न्न्रकुरित होता है। वह न्नातिथ्य स्वीकार करने का न्नाग्रह करता है, परन्तु माता-पिता की न्नाशा पाकर न्नान्य दिन न्नातिथ्य स्वीकार करने का वचन मिलता है।

तृतीय दृश्य में सत्यवान के ध्यान में मग्न नवीन जोगिन के वेश में श्रपने दृढ सक्त्य को सावित्री प्रकाशित करती है। सिखयाँ श्राकर हास-परिहास करना चाहती हैं, परन्तु सावित्री को रुचिकर नहीं प्रतीत होता है, वह उन पर कुपित होती है, सिखयाँ उसके मनोरथ के पृर्ति की कामना करती हैं 'ग्रौर माता•के पास चलकर उसके मन्तव्य को प्रकाशित करने की योजना वनाती हैं।

चौथे दृश्य में ग्रुमत्सेन श्रपने श्राश्रम में वैठे ग्राश्रमवासियों से वार्तालाप कर रहे हैं, उन्हें ग्रपने ग्रमाव तथा विपन्नता के कारण दूसरों की सेवा न कर पाने में बड़ा ही आन्तरिक क्लेश है। पुत्र के ग्रन्थायु होने का बड़ा ही सन्ताप है। सहसा नारद जी ग्राकर सत्यवान के विवाह स्थिर करने की चर्चा करते हैं, भविष्य कल्याणकारी वताकर चले जाते हैं। चार दृश्यों के अपूर्ण कथानक में न तो कथा-यस्तु का ही विकास हो सका है, ग्रौर न चारित्रिक विकास का ग्रवसर प्राप्त होता है । ग्रतः नाटकीय विवेचन ग्रसम्भव सा प्रतीत होता है ।

भारतेन्दु जी ने उक्त नाटक को गीतिरूपक की सज्ञा दी है। नाटक में स्यान-स्थान पर गीत योजना का बाहुल्य है, रगमचीय दृष्टि से सगीत प्रणाली उपयुक्त प्रतीत होती है, नाट्यकार ने विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग उक्त चार हश्यों में किया है। रगमचीय महत्व से उनका वहुत वड़ा उपयोग है। तृण्लता-विष्टत एक टीले पर बैठी हुई तीन श्रप्सराश्रों का गायन नाटक की पृष्टिभूमि में प्रस्तावना का सा कार्य करता है। रगमच में हश्याकन कला की ग्रनुपम कुशलता हा यथेष्ट परिचय कलाकार के विभिन्न दृश्याकन (Scene setting) से प्राप्त

दूसरे हश्य में सत्यवान के तापस-वेश की भूमिका में नेपध्य गायन देकर 9 सारे दृश्याकन को सजीव बना दिया है। पुष्प चयन के दृश्य के समय गीत परम्परा रगमचीय नाटकों की स्वभावगत विशेषता है। प्रायः सगीत का वर्ण्य विषय श्रगा-रिक होता है। नव पल्लवित यौवन में मदमाती ग्रॅगड़ाई लेने वाली ग्रमराई की श्राम्न-मन्जरियों पर रीमने वाले भौरों का वर्णन यहाँ मी प्रस्तुत किया गया है—

X

सखीजन।•— 'भोंरा रे बौरान्यो लखि बौर । लुक्यो उतिह फिरत महरान्यो, जात कहूँ निहं भ्रौर । भौरा रे त्रीगन्यों । X X

X 9-न्यों फ्लीर वन श्राया रे, मेरे वारे जोगी। नर वैस कीमल अङ्गन पर कार्ड अभूत रमाया रे।। किन वे मात-पिना तेरे जोगा निन तोहि नाहि मनाया रे। काचे जिय कहु काके कारन प्यारे जाग कमाया रे ॥ ( द्वितीय दृश्य )

काव्यरूपक की मनोहर तथा हृदयग्राही व्यञ्जना कलाकार के शब्दों में कितनी सुन्दर ध्वनित होती है, लता-मण्डप के हिलने तथा उनके किसलयों के कम्पन में रीतिकालोन गरिमा लिये हुये सुन्दर भावाभिव्यक्ति की गई है—

'पवन लिंग डोलत बन की पितयाँ। मनहुँ पिथकन निकट बुलाविह कहन प्रेम की बितयाँ। ग्रालक हिलत फहरत तन सारी होत हैं सीतल छितयाँ। यह छवि लिख ऐसी जिय ग्रावित इतिह बितैये रितयाँ।

सावित्री तथा सिखयों के कथोपकथन में नायिका को प्रथम दर्शन में ही अत्यिक्षिक उच्छु खल कर दिया गया है। सनृष्ण दृष्टिपात तथा सिखयों की अलोचना पर उसके यह भाव कि "विधाता ने जिस भाव में राजपुत्र को सिरजा है, उसी भाव में मुनि-पुत्र को', और फिर राजधन से तपोधन कुछ कम नहीं होता''। नायिका के स्वाभाविक चित्रण की मर्यादा के अनुरूप ही है। सिखयों के वार्तालाप हास-परिहास की योजना अत्यन्त स्वाभाविक तथा रगमचीय आर्कषण को बढाने वाली प्रतीत होती है।

तृतीय दृश्य में वैतालिक के कथन में प्रकृति चित्रण तथा वियोगिन जोगिन का काव्य चित्रण विशेष मुन्दर बन पड़ा है। उक्ति-वैचित्र्य तथा रूपकालंकार में भारतेन्द्र जी भी देव तथा सेनापित के समकच्च पहुँच जाते हैं। यहीं पर महाकित देव के मुन्दर छुन्द को उद्धरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सम्बादों में पद्य योजना सिखयों तथा सावित्री के मध्य दिखाकर गीति-रूपक की सार्थकता का परिचय दिया गया है। गेय पदों में सगीतात्मक मनोतृत्ति का श्राधिक्य पाया जाता है। उमरी, लावनी, राग सोरठ, राग गौरी, पीलू, धमार, श्रीर बहार श्रादि का परिचय देकर नाट्यकार की सगीत प्रियता का यथेष्ट ज्ञान मिलता है। गेय पदों में राग रागनियों के श्राधार पर निर्देश भी दिये गये हैं।

यद्यपि नाटक का क्रमिक उत्थान नाटकीय नियोजन के आधार पर श्रत्यधिक आकर्षक रहा है। रगमचीय दृष्टि से भी उसके सफलता प्राप्त करने की सम्भावना दृष्टिगत होती थी, परन्तु अपूर्ण रह जाने के कारण नाट्यकार का मन्तन्य सफल नहीं हो पाया। तथापि अपूर्ण अश में ही कलाकार के कलाकीशल का यथेष्ट परिचय मिलता है। यदि यह नाटक पूर्ण होता तो भारतेन्द्र जी की अनुपम कला कृति होती, और साहित्य के उत्कृष्ट नाटकों को कोटि में गिना जाता।

<sup>9—</sup>वरुनां वर्धवर में गुद्री पलक दोऊ, कोए राते वमन भगौई भेख रखियाँ। बूड़ी जल ही में दिन-जामिनी हूं जागें मौह, धुम मिर छायो विरहानल विलखियाँ। दीजिए दरस 'देव' कोजिये सजोगिनी ये, जोगिनो हों वैठों हे वियोगिन की ऋखियाँ।

## नील देवी ऐतिहासिक घटना प्रधान नाटक

प्रस्तुत रचना ऐतिहासिक कथानक के आधार पर लिखी गई है। परन्तु इसकी प्रामाणिकता की स्थिति अब भी चिंत्य है। नाटककार के मस्तिष्क में ऐतिहासिक वातावरण का मानचित्र अवश्य बना रहा है, जिसके आधार पर उक्त रूपक प्रस्तुत किया गया है। आठवीं शताब्दी में सर्व प्रथम यवनों का आक्रमण सिंधप्रात में हुआ था। इसके पश्चात् निरन्तर धार्मिक जेहाद के नाम पर भारतवर्ष की विपुल सम्पत्ति तथा वैभव की कहानियाँ सुनने वाले यवन लुटेरे भारत की पवित्र भूमि को पटाकान्ति करते रहे। यवनों की मूल मनोवृत्ति धर्म प्रवर्तन तथा सपित लूटकर ले जाना था। इसी काल से भारत तथा यवनों के मध्य धर्म सघर्ष का प्रारम होता है। राजपूत काल के पतन के पश्चात् मुगल साम्राज्य भी नींव की प्रारमिक भूमिका तैयार हो जाती है। यवनों से चिरकाल तक लढ़ते रहने का कार्य राजपूतों ने किया। शासन और सुरत्ता के साथ-साथ धर्म की रत्ता का सबसे बड़ा उत्तर-दायित्व इन्हीं के कन्धों पर पड़ा, जिसे राजपूतों ने बाहरी विपत्तियों का सामना करते हये प्रा किया।

भारतेन्दु युग में राजपूत वीर गाथात्रों द्वारा राष्ट्रीयता की सुत शिक्त को पुन' चेतना पूर्ण करने के लिये हठी हम्मीर, वीर दुर्गादास, श्रमरसिंह राठौर तथा रानी दुर्गावती के चिरित्रों को रगमञ्जीय कलेवर देकर जनता के सामने प्रस्तुत किया गया, जो कि नव जागरण के लिये वीर रस प्रधान वातावरण प्रस्तुत कर देते हैं। नाट्यकार राजपूत काल के द्यतीत गौरव को पुन: समाज के संमुख उपस्थित करना चाहता था। भारतीय समाज में नारी का स्थान श्रत्यन्त गौरव पूर्ण रहा है। भारतीय समाज में नारी शिक्त स्वरूपा थी, इसी कारण उसे समानित किया जाता था। शनै शनै शनै युग ने करवट बदला, कलाकार त्राधिनिक मारतीय नारी की दयनीय दशा न देख सका, श्रीर उसने समाज में नारी समुदाय के पुनरोत्थान के लिये श्रादर्श नारी का स्वरूप नीलदेवी के व्यक्तित्व में प्रस्तुत किया।

श्रारम ही में वक्तव्य के रूप में "मातृ-भिगनी सखी तुल्य श्रार्य ललनागए" नाट्यकार का सबोधन है । नाट्यकार जन जागरण के साथ भारतीय नारी का पुनः वही स्थान देखना चाहता है, जो पूर्वकाल मे था। उसका मूल प्रयोजन यही है कि विदेशी स्त्री समाज से किसी भी बात में भारतीय नारी पीछे न रह सके, श्रीर सभी सामाजिक कार्यों में बराबर भाग लेकर देश की मर्यादा को गौरवा- निवत करे। इसी प्रेरणा से प्रेरित कलाकार की लेखनी ने नीलदेवी के साहसिक चरित्र की सृष्टि की है।

यह गीतरूपक दस दश्यों में सगठित है। प्रथम दश्य में भारतीय ज्ञाणियों के यशोगान में अप्सराओं के सम्मिलित गायन की योजना की गई है। तीन **ब्राप्सरात्रों** के गायन की योजना पाश्चात्य परपरा की छाया लिये हुये हैं। द्वितीय दृश्य में यवनों का युद्ध शिविर दिखाया गया है। शिविर के अन्दर अभीर ग्रव्दुरशरीफ सूर बैठा हुन्रा है। काजी, ग्रामीर तथा मुसाहिबों के बीच युद्ध सम्बन्धी चर्चा चलती है। राजपूतों की वीरता की शत्रु भी प्रशासा करता है, ख्रौर उन्हें युद्ध कौशल से नहीं परन्तु युक्ति कौशल से जीतने की योजना बनाते हैं, तीसरे दृश्य में राजपूर्तों का मण्डल उपस्थित है। राजा सूर्यदेव नीलदेवी तथा ग्रान्य राजपूर्त श्रापस में वार्तालाप कर रहे हैं। नीलदेवी यवनों की युद्ध नीति पर सन्देह करती है, श्रौर सावधान रहने का निर्देश करती है। सूर्यदेव धर्म युद्ध में अपने को अजेय बताता है, ऋौर सैनिकों को सावधान रहने के लिये प्रोत्साहित करता है। चौथे दृश्य में घटना क्रम से कुछ विलग सराय का दृश्य ऋकित किया गया है, जिसमें दो यवन सैनिकों की वार्ता तथा भटियारिन के कथोपकथन से यवनों के दुराचारपूर्ण जीवन की रूपरेखा का परिचय मिलता है। नाटकीय गम्भीरता को तोड़ते हुये नाटक में हास्य की योजना प्रस्तुत की गई है। यह कदाचित पारसी रङ्गमञ्ज श्रौर नाट्य-पद्धति का भारतेन्दु पर अवशिष्ट प्रभाव था। पाँचवाँ दृश्य राजपूत शिविर के बाहरी प्रान्त का है, राजपूत सैनिक के अन्तर द्वन्द्व का सम्यक स्वरूप तथा विचारों में स्वामिभक्ति तथा देश के लिये कर्तव्य परायण रहने की भावना का सुन्दर सामजस्य पाया जाता है। रात्रि के समय यवन आक्रमण का निर्देश भी इसी दृश्य में प्राप्त होता है। छठे दृश्य में अभीर, काजी तथा अन्य सरदार विजयोल्लास में एक दूसरे को बधाई देते हैं, श्रौर श्रभिवादन करते हैं। सातवें दृश्य में कारागार में मूर्छित पड़े हुये राजा सूर्यदेव के सामने ऋदश्य देवता भारत की भावी दयनीय दशा के विषय में लावनी गाता है। राजा दुखित उक्त भविष्य वक्ता को देखने का प्रयत्न करता है, 'परन्तु पुनः मूर्छित होकर गिर पहता है।

श्राठवें दृश्य में दो गुप्तचर पागल तथा यवन के वेश में श्राते हैं। पागल का श्रान्मेल प्रलाप द्वास्य व्यञ्जक भावनाश्रों का प्ररक है। पागल वेशी गुप्तचर द्वारा राजा की मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है। नवें दृश्य में राजा की मृत्यु का समाचार सुनकर रानी नीलदेवी किचिंत भी विचलित नहीं होती, उन्तेजित राजकुमार-तथा राजपूतों को बुद्धि कौशल से युद्ध करने को मन्त्रणा देती है। वह सम्मुख युद्ध में प्राण गवा देने के पन्त में नहीं है।

श्रन्तिम दृश्य में विजय में उन्मत्त श्रमीर की मजलिस लगती है। शराव का दौर चल रहा है, नीलदेवी नर्तकी के छुद्मवेश में प्रवेश करती है, मिद्रा में मद्होश श्रमीर की श्रवसर पाकर हत्या कर देती है, उसके साथ के सहचर समाजी के रूप में राजपूत सैनिक तलवार लेकर पिल पड़ते हैं, श्रीर बाहर से राजकुमार श्राक्रमण कर देता है। नीलदेवी पित की हत्या का बदला लेकर सती हो जाती है।

उपर्युक्त कथावस्तु में नायिका नीलदेवी है, जो कथा की केन्द्रीय पात्र मानी जा सकती है। राजा सूर्यदेव इसका नायक है, तथा कथावस्तु में घात-प्रतिधात तथा सघर्ष पैदा करने वाला प्रतिनायक श्रमीर श्रव्दुश्शरीफ है। श्रन्य सभी पात्र गौण रूप में श्राते हैं। उपपात्रों में काज़ी, चपरगड़ू लॉ, पीकदानश्रली, देवीसिंह, पागल, कुमार सोमदेव, मुसाहित्र तथा श्रन्य राजपूत श्रादि श्राते हैं।

सम्पूर्ण नाटकीय प्रयोजन नीलदेवी के चरित्र में केन्द्रित है, नीलदेवी निर्मीक नीतिकुशल राजपूत रमणी है। मारतीय सास्कृतिक परम्परा के अनुरूप ही साहिषक चरित्राकन किया गया है। तृतीय दृश्य में नीलदेवी अपने पति को यवनों से सचेष्ट रहने की सलाह देती है, उनके विधय में उसकी सशयात्मक वृत्ति जाग्रत हो उठती है।

"तो भी इन दुष्टों से सदा सावधान ही रहना चाहिये। ग्राप लोग सव तरह चतुर हो, मैं इसमें विशेष क्या कहूं। स्नेह कुछ कहलाये विना नहीं रहता।"

उपर्युक्त भावधारा नारी मुलभ स्नेह से विचलित मन की सशयात्मक-मनोवृत्ति का निदर्शन है। जहाँ नीलदेवी निर्भीक तथा नीति कुशल रमणी के रूप प्रस्तुत है, वहीं नारी मुलभ दुर्वलतायें भी उपस्थित हैं। राजा की मृत्यु के पश्चात् नीलदेवी विलाप करती हुई तथा करुणाजन्य वेदना का प्रकाशन करती हुई देख पड़ती है।

> "प्यारे क्यों सुधि हाय विसारी? दीन भई विदरी हम डोलत हा हा होय तुमारी। कबहुँ किये श्रादर जातन को तुम निज हाथ पियारे। ताही की श्रव दीन दसा यह कैसे लखत दुलारे।। श्रादर के घन सम जा तन कह निज श्रकम तुम धार्यो। ताही कहँ श्रव पर्यो धूर में कैसे नाय निहार्यो।"

उसकी करणा विगलित पुकार श्रत्यन्त मार्मिक है। परन्तु वह इतने पर भी श्रपने मिस्तिष्क का सन्तुलन नहीं खोती, उत्तेजित राजकुमार तथा राजपूत सैनिकों को सामने से युद्ध न करने का श्रादेश देती हुई कहती है कि "मेरी बुद्धि में यह वात श्राती है कि इनसे एक वेर समुख युद्ध न करके कौशल से लड़ाई करना श्रच्छी बात है" उत्तेबित राजकुमार को इतनी भीषण विपत्ति में भी शातिपूर्वक श्रपने श्रादेश को पालन करने की श्राज्ञा देती है।

रानी नीलदेवी प्रतिशोध की भावना से ही प्रेरित होकर नर्तकी के रूप में अमीर की महफिल में जाती है और उसका वध करने में समर्थ होती है, बाद में अपने मन्तव्य के पूर्ण हो जाने पर सती हो जाती है। नाट्यकार ने नीलदेवी के रूप में भारतीय नारी के अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किये हैं।

राजा स्यंदेव राजपूत च्रिय है, शौर्य श्रौर साहस की श्रदम्य च्रमता उसमें विद्यमान है। धर्म युद्ध में उससे विश्व में कोई नहीं जीत सकता, यह उसकी सहज गवोंक्ति है। युद्ध से वह तिनक भी श्रातिकत नहीं प्रतीत होता परन्तु उसमें धर्म-भीरता तथा धर्माधर्म के विवेचन की मात्रा भी है। श्रपनी पत्नी के सश्य पर वह कहता है कि "वे श्रधमं से लहें, हम तो श्रधमं नहीं कर सकते। हम श्रायंवशी लोग धर्म छोड़कर लहना क्या जानें १ यहाँ तो सामने लड़ना जानते हैं। जीते तो निज भूमि का उद्धार श्रौर मरे तो स्वर्ग। हमारे तो दोनों हाथ लड्डू हैं, श्रौर यश तो जीतें तो भी हमारे साथ है, श्रौर मरें तो भी।"

श्रपने श्रात्म विश्वास पर श्रवलिम्बत नायक भावी विपत्तियों की श्राशका नहीं रखता श्रीर कह बैठता है। "प्र्यारी, कुछ चिन्ता नहीं है, श्रव तो जो कुछ, होगा, देखा ही जायगा न।" निश्चिन्त मन श्रपने कर्तव्य में रत रहता है। भावी-श्राशकाश्रों की मरीचिका में नहीं फँसता। शत्रु के पजे में फँसकर भी देशभक्ति तथा कर्तव्यपरायणता उसमें विद्यमान है। लौह पींजरे में बन्दी के रूप में होते हुये भी वह देश की हित-चिंता करता है। देवता के उक्त गान में श्रपने भावों का साम्य स्थापित करता है। देश के भावी पतन की श्राशका से श्रातिकत वह चेतनता श्राने पर कहता है, इस मरते हुये शरीर पर श्रवत श्रौर विष दोनों एक साथ क्यों वरसाया। श्ररे श्रभी तो यहाँ खड़ा गा रहा था। श्रभी कहाँ चला गया, ऐसा सुन्दर रूप श्रौर ऐसा मधुर सुर श्रौर किसका हो सकता है।"

वीर सैनिक की भाँति निर्मीकता से बर्बरता का सामना करता है। बन्दी होते हुये भी जब काजी तथा श्रमीर इस्लाम धर्म मान लेने को कहते हैं, तो वह धर्म श्रौर देश के गौरव के लिये मरना श्रधिक श्रेयष्कर समस्तता है। श्रावेश में श्राकर लौह श्रलाकार्ये तोड़ यवनों पर प्रहार करता है, श्रौर एक साथ सत्ताईस यवनों को मारकर वीरगित प्राप्त करता है।

त्रमीर त्रव्दुश्शरीफ नाटक का प्रतिनायक है। नाटकीय गति में घात प्रति-घात त्रौर संघर्ष का कारक यही पात्र है। त्रमीर स्वभावतः क्र, क्टनीतिज्ञ, खुशामद पसन्द तथा विलासी है। शका से आतंकित तथा राजपूतों की वीरता से भय-त्रस्त कह उठता है। "स्रजदेव एक ही वदवला है। इहातए पजाव में ऐसा वहादुर दूसरा नहीं" शत्रु की प्रशसा की प्रवृत्ति का यहाँ भाव नहीं है, परन्तु सतर्कता और येनकेन प्रकारेण उसे पराजित करने के लिये अपने सैनिकों को सतर्क रहने का आदेश देता है।

वह अपनी विजय के लिये नीच से नीच कार्य करने को तत्पर हो सकता है। छल से रात्रि को राजपूत शिविर में आक्रमण कर राजा को बन्दी कर अपनी नीच मनोवृत्ति पर गर्व प्रकट करता है। विलासी यवन युद्ध च्रेत्र में भी स्पम नहीं रख पाते, विजयोल्लास में मदिरा पान आदि के ही कारण उनका विनाश होता है, और नीलदेवी की योजना को सफलता प्राप्त होती है। कामान्यता के वशीभूत उसे यह विवेक नहीं रह जाता कि इस युद्ध में उसके छल और अत्याचार का प्रतिशोध भी किया जा सकता है। वह खुशामद पसन्द प्रतीत होता है।

अन्य पात्रों में पागल का चरित्र भी अत्यन्त सजीव श्रौर स्वामाविक हैं। उसका प्रलाप केवल हास्योत्पादक प्रलाप मात्र न होकर सारगर्भित और सोहेश्य हुआ है। भटियारी, चपरगढ़् खाँ, और पीकदानअली का प्रसग हास्य की अवतारणा प्रस्तुत करता है।

सम्पूर्ण नाटक में वीर रस का परिपाक मिलता है, परन्तु चौथे तथा आठवें हश्य में हास्य की रसानुभृति व्यक्तित है, तथा आन्तिम दो हश्यों में कच्या रस का सचार मिलता है। रूपक दुखान्त घटनाचक को लेकर चलता प्रतीत होता है। सारा कथानक अत्यन्त प्रभावीत्पादक ढग से रखा गया है। हश्यों के परिवर्तन में कथा का विकास आरम्भ होता है, क्रमशः नाट्यकार ने कथावस्तु सगठन के लिये सूदम से सूदम प्रसग का उल्लेख एक विशिष्ट प्रयोचन से किया है। पागल का प्रलाप भी सार्थक तथा प्रयोजन पूर्ण प्रतीन होता है। पागल गुप्तचर के रूप में राजा की मृत्यु का समाचार लाता है।

सम्पूर्ण कथा में गीतों का विशेष स्थान है। पहिले स्येदेव फिर अन्त में अमीर की मृत्यु होती है। रगमच पर वध का दृश्य दिखाया जाना भारतीय नाट्य-शास्त्र के अनुसार निषद्ध है, परन्तु उक्त रूपक में वध तथा मृत्यु के दृश्य का उल्लेख मिलता है। भारतेन्दु जी ने उक्त गीत रूपक में कुछ पाश्चात्य पद्धतियों का अनुकरण किया है। वस्तुसगठन, अन्त, उद्देश्य आदि में प्राचीन नाट्य प्रणाली का निवाह नहीं पाया जाता। पाश्चात्य परम्परा का आकर्षण अधिक विद्यमान प्रतीत होता है। गीतिरूपक प्रणाली आधुनिकतम प्रयोग प्रतीत होता है, जो शास्त्रीय नियमों से उन्मुक्त सा दृष्टिगत होता है। यद्यपि आधुनिक नाट्य प्रणाली में बीज, विन्दु तथा

उत्तेतित राजकुमार को इतनी भीषण विपत्ति में भी शातिपूर्वक श्रपने श्रादेश को पालन करने की श्राज्ञा देती है।

रानी नीलदेवी प्रतिशोध की भावना से ही प्रेरित होकर नर्तकी के रूप में अप्रमीर की महफिल में जाती है और उसका वध करने में समर्थ होती है, बाद में अपने मन्तव्य के पूर्ण हो जाने पर सती हो जाती है। नाट्यकार ने नीलदेवी के रूप में भारतीय नारी के अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किये हैं।

राजा स्यंदेव राजपूत च्तिय है, शौर्य त्रौर साहस की स्रदम्य चमता उसमें विद्यमान है। धर्म युद्ध में उससे विश्व में कोई नहीं जीत सकता, यह उसकी सहज गर्वोक्ति है। युद्ध से वह तिनक भी स्रातंकित नहीं प्रतीत होता परन्तु उसमें धर्म-भीरता तथा धर्माधर्म के विवेचन की मात्रा भी है। स्रपनी पत्नी के सशय पर वह कहता है कि "वे स्रधर्म से लड़ें, हम तो स्रधर्म नहीं कर सकते। हम स्रार्यवशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जानें १ यहाँ तो सामने लड़ना जानते हैं। जीते तो निज भूमि का उद्धार स्रौर मरे तो स्वर्ग। हमारे तो दोनों हाथ लड्डू हैं, स्रौर यश तो जीतें तो भी हमारे साथ है, स्रौर मरें तो भी।"

श्रपने श्रात्म विश्वास पर श्रवलिम्बत नायक भावी विपत्तियों की श्राशका नहीं रखता श्रौर कह बैठता है। "प्यारी, कुछ चिन्ता नहीं है, श्रव तो जो कुछ, होगा, देखा ही जायगा न।" निश्चिन्त मन श्रपने कर्तव्य में रत रहता है। भावी-श्राशकाश्रों की मरीचिका में नहीं फँसता। शत्रु के पजे में फँसकर भी देशभक्ति तथा कर्तव्यपरायखता उसमें विद्यमान है। लौह पींजरे में बन्दी के रूप में होते हुये भी वह देश की हित-चिंता करता है। देवता के उक्त गान में श्रपने भावों का साम्य स्थापित करता है। देश के भावी पतन की श्राशका से श्रातिकत वह चेतनता श्राने पर कहता है, इस मरते हुये शरीर पर श्रवृत श्रौर विष दोनों एक साथ क्यों वरसाया। श्रोर श्रमी तो यहाँ खड़ा गा रहा था। श्रभी कहाँ चला गया, ऐसा सुन्दर रूप श्रौर ऐसा मधुर सुर श्रौर किसका हो सकता है।"

वीर सैनिक की भाँति निर्भीकता से वर्बरता का सामना करता है। बन्दी होते हुये भी जब काजी तथा अमीर इस्लाम धर्म मान लेने को कहते हैं, तो वह धर्म और देश के गौरव के लिये मरना अधिक श्रेयष्कर समक्तता है। आवेश में आकर लौह शालाकार्ये तोड़ यवनों पर प्रहार करता है, और एक साथ सत्ताईस यवनों को मारकर वीरगित प्राप्त करता है।

श्रमीर श्रव्दुश्शरीफ नाटक का प्रतिनायक है। नाटकीय गति में धात प्रति-घात श्रौर संघर्ष का कारक यही पात्र है। श्रमीर स्वभावतः क्र्र, क्टनीतिज्ञ, खुशामद ( sec )

पयन्द तथा विलासी है। शका से श्रातंकित तथा राजपूर्तों की वीरता से भय-त्रस्त कह उठता है। "स्रजदेव एक ही वदवला है। इहातए पंजात में ऐसा वहादुर दूसरा नहीं" शत्रु की प्रशसा की प्रवृत्ति का यहाँ माव नहीं है, परन्तु सतर्कता श्रीर येनकेन प्रकारेण उसे पराजित करने के लिये अपने सैनिकों को सतर्क रहने का श्रादेश देता है।

वह अपनी विजय के लिये नीच से नीच कार्य करने को तत्पर हो सकता हैं। छुल से रात्रि को राजपूत शिविर में आक्रमण कर राजा को वन्दी कर अपनी नीच मनोवृत्ति पर गर्व प्रकट करता है। विलासी यवन युद्ध चेत्र में भी स्वयम नहीं रख पाते, विजयोख्लास में मिद्रा पान आदि के ही कारण उनका विनाश होता है, और नील देवी की योजना को सफलता प्राप्त होती है। कामान्धता के वशीभूत उसे यह विवेक नहीं रह जाता कि इस युद्ध में उसके छुल और अत्याचार का प्रतिशोध भी किया जा सकता है। वह खुशामद पसन्द प्रतीत होता है।

श्रन्य पात्रों में पागल का चरित्र मी श्रत्यन्त सजीव श्रौर स्वामाविक हैं। उसका प्रलाप केवल हास्योत्पादक प्रलाप मात्र न होकर सारगर्भित श्रौर सोहेश्य हुआ है। भटियारी, चपरगडू खाँ, श्रौर पीकदानश्रली का प्रसग हास्य की श्रवतारणा प्रस्तुत करता है।

सम्पूर्ण नाटक में वीर रस का परिपाक मिलता है, परन्तु चौथे तथा आठवें हश्य में हास्य की रसानुभृति व्यक्ति है, तथा आन्तम दो हश्यों में करण रस का सचार मिलता है। रूपक दुखान्त घटनाचक को लेकर चलता प्रतीत होता है। सारा कथानक आत्यन्त प्रभावोत्पादक दग से रखा गया है। हश्यों के परिवर्तन में कथा का विकास आरम्भ होता है, क्रमशः नाट्यकार ने कथावस्तु सगठन के लिये सूद्म से सूद्म प्रसग का उल्लेख एक विशिष्ट प्रयोजन से किया है। पागल का प्रलाप भी सार्थक तथा प्रयोजन पूर्ण प्रतीन होता है। पागल गुप्तचर के रूप में राजा की मृत्यु का समाचार लाता है।

सम्पूर्ण कथा में गीतों का विशेष स्थान है। पहिले स्यंदेव फिर अन्त में अमीर की मृत्यु होती है। रगमच पर वध का दृश्य दिखाया जाना भारतीय नाट्य-शास्त्र के अनुसार निषद्ध है, परन्तु उक्त रूपक में वध तथा मृत्यु के दृश्य का उल्लेख मिलता है। भारतेन्दु जी ने उक्त गीत रूपक में कुछ पाश्चात्य पद्धतियों का अनुकरण किया है। वस्तुसगठन, अन्त, उद्देश्य आदि में प्राचीन नाट्य प्रणाली का निवाह नहीं पाया जाता। पाश्चात्य परम्परा का आकर्षण अधिक विद्यमान प्रतीत होता है। गीतिरूपक प्रणाली आधुनिकतम प्रयोग प्रतीत होता है, जो शास्त्रीय नियमों से उन्युक्त सा दिव्यत होता है। यद्यपि आधुनिक नाट्य प्रणाली में बीज, विन्दु तथा

उत्तेबित राजकुमार को इतनी भीषण विपत्ति में भी शातिपूर्वक अपने आदेश को पालन करने की आजा देती है।

रानी नीलदेवी प्रतिशोध की भावना से ही प्रेरित होकर नर्तकी के रूप में अप्रमीर की महफिल में जाती है और उसका वध करने में समर्थ होती है, बाद में अपने मन्तव्य के पूर्ण हो जाने पर सती हो जाती है। नाट्यकार ने नीलदेवी के रूप में भारतीय नारी के अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किये हैं।

राजा सूर्यदेव राजपूत चित्रय है, शौर्य श्रौर साहस की श्रदम्य चमता उसमें विद्यमान है। धर्म युद्ध में उससे विश्व में कोई नहीं जीत सकता, यह उसकी सहज गर्वोक्ति है। युद्ध से वह तिनक भी श्रातिकत नहीं प्रतीत होता परन्तु उसमें धर्म-भीकता तथा धर्माधर्म के विवेचन की मात्रा भी है। श्रपनी पत्नी के सशय पर वह कहता है कि "वे श्रधर्म से लड़ें, हम तो श्रधर्म नहीं कर सकते। हम श्रायंवशी लोग धर्म छोड़कर लड़ना क्या जानें। यहाँ तो सामने लड़ना जानते हैं। जीते तो निज भूमि का उद्धार श्रौर मरे तो स्वर्ग। हमारे तो दोनों हाथ लड़्ड् हैं, श्रौर यश तो जीतें तो भी हमारे साथ है, श्रौर मरें तो भी।"

त्रपने त्रात्म विश्वास पर त्रवलिक्त नायक भावी विपत्तियों की त्राशका नहीं रखता त्रौर कह बैठता है। "प्र्यारो, कुछ, चिन्ता नहीं है, अब तो जो कुछ, होगा, देखा ही जायगा न।" निश्चिन्त मन त्रपने कर्तव्य में रत रहता है। भावी-त्राशकात्रों की मरीचिका में नहीं फँसता। शत्रु के पजे में फँसकर भी देशभिक्त तथा कर्तव्यपरायग्रता उसमें विद्यमान है। लौह पींजरे में बन्दी के रूप में होते हुये भी वह देश की हित-चिंता करता है। देवता के उक्त गान में त्रपने भावों का साम्य स्थापित करता है। देश के भावी पतन की त्राशका से त्रातिकत वह चेतनता त्राने पर कहता है, इस मरते हुये शरीर पर त्रावृत त्रौर विष दोनों एक साथ क्यों बरसाया। त्रारे त्राभी तो यहाँ खड़ा गा रहा था। त्राभी कहाँ चला गया, ऐसा सुन्दर रूप त्रौर ऐसा मधुर सुर त्रौर किसका हो सकता है।"

वीर सैनिक की भाँति निर्मीकता से वर्बरता का सामना करता है। बन्दी होते हुये भी जब काजी तथा श्रामीर इस्लाम धर्म मान लेने को कहते हैं, तो वह धर्म श्रौर देश के गौरव के लिये मरना श्रिधिक श्रेयष्कर समस्तता है। श्रावेश में श्राकर लौह शलाकायें तोड़ यवनों पर प्रहार करता है, श्रीर एक साथ सत्ताईस यवनों को मारकर वीरगित प्राप्त करता है।

त्रमीर त्रव्दुश्शरीफ नाटक का प्रतिनायक है। नाटकीय गति में धात प्रति-धात श्रौर संघर्ष का कारक यही पात्र है। श्रमीर स्वभावतः क्र, क्टनीतिज्ञ, खुशामद पसन्द तथा विलासी है। शका से श्रातंकित तथा राजपूतों की वीरता से भय-त्रस्त कह उठता है। "स्रजदेव एक ही बदबला है। इहातए पजात्र में ऐसा बहादुर दूसरा नहीं" शत्रु की प्रशासा की प्रवृत्ति का यहाँ भाव नहीं है, परन्तु सतर्कता श्रीर येनकेन प्रकारेण उसे पराजित करने के लिये श्रपने सैनिकों को सतर्क रहने का श्रादेश देता है।

वह अपनी विजय के लिये नीच से नीच कार्य करने को तत्पर हो सकता है। छल से रात्रि को राजपूत शिविर में आक्रमण कर राजा को बन्दी कर अपनी नीच मनोवृत्ति पर गर्व प्रकट करता है। विलाधी यवन युद्ध चेत्र में भी स्पम नहीं रख पाते, विजयोक्लास में मिद्रा पान आदि के ही कारण उनका विनाश होता है, और नीलदेवी की योजना को सफलता प्राप्त होती है। कामान्धता के वशीभूत उसे यह विवेक नहीं रह जाता कि इस युद्ध में उसके छल और अत्याचार का प्रतिशोध भी किया जा सकता है। वह खुशामद पसन्द प्रतीत होता है।

श्रन्य पात्रों में पागल का चरित्र भी श्रत्यन्त सजीव श्रौर स्वामाविक हैं। उसका प्रलाप केवल हास्योत्पादक प्रलाप मात्र न होकर सारगर्भित श्रौर सोहेश्य हुश्रा है। भटियारी, चपरगटू खाँ, श्रौर पीकदानश्रली का प्रसग हास्य की श्रवतारणा प्रस्तुत करता है।

सम्पूर्ण नाटक में वीर रस का परिपाक मिलता है, परन्तु चौथे तथा आठवें हश्य में हास्य की रसानुभृति व्यक्तित है, तथा आनितम दो हश्यों में करुण रस का सचार मिलता है। रूपक दुखान्त घटनाचक को लेकर चलता अतीत होता है। सारा कथानक आत्यन्त प्रभावोत्पादक ढग से रखा गया है। हश्यों के परिवर्तन में कथा का विकास आरम्भ होता है, कमशः नाट्यकार ने कथावस्तु सगठन के लिये सूदम में सूदम असग का उल्लेख एक विशिष्ट प्रयोजन से किया है। पागल का प्रलाप भी सार्थक तथा प्रयोजन पूर्ण प्रतीन होता है। पागल गुप्तचर के रूप में राजा की मृत्यु का समाचार लाता है।

सम्पूर्ण कया में गीतों का विशेष स्थान है। पिहले स्थंदेव फिर अन्त में अमीर की मृत्यु होती है। रगमच पर वध का दृश्य दिखाया जाना भारतीय नाट्य-शास्त्र के अनुसार निषिद्ध है, परन्तु उक्त रूपक में वध तथा मृत्यु के दृश्य का उल्लेख मिलता है। भारतेन्दु जी ने उक्त गीत रूपक में कुछ पाश्चात्य पद्धतियों का अनुकरण किया है। वस्तुसगठन, अन्त, उद्देश्य आदि में प्राचीन नाट्य प्रणाली का निर्वाद नहीं पाया जाता। पाश्चात्य परम्परा का आकर्षण अधिक विद्यमान प्रतीत होता है। गीतिरूपक प्रणाली आधुनिकतम प्रयोग प्रतीत होता है, जो शास्त्रांय नियमों से उन्युक्त सा दृष्टिगत होता है। यद्यपि आधुनिक नाट्य प्रणाली में बीज, विन्दु तथा

से वीर योद्धा युद्ध की कटुता से उकताकर शान्ति में कुछ गुनगुना लेने की इच्छा करता है, कठोर तथा बर्चर प्राणी सगीत को माधुरी का रसास्वादन करना चाहते हैं, ऋौर एक च्रण के लिये अपनी नैसर्गिक नृशसता भूल जाते हैं। विरह के परिताप से तिपत हृदय को दुख पूर्ण च्रणों में सगीत की भावुक घारा हिमवान सा शीतल तथा सुखद प्रतीत होती है। नाट्य में सगीत की उपयोगिता निर्विवाद है। अभिनय तथा भाव प्रदर्शन में सगीत निर्देशक का सा कार्य करता है।

नाट्यकार स्वयं गीतकार हैं, अभिनय के साथ गीतों का सामजस्य नाटकीय स्यक्तितस्य ना सौन्दर्य वर्धन करता प्रतीत होता है। नीलदेवी गीत प्रधान-रूपक है, आरम्भ से अन्त तक गीत योजना का तारतम्य कथावस्तु के उपयुक्त तरल गित से चलता दिखाई देता है। आरम्भिक हश्य में ही अप्सरागण का गान आर्यकुल राजपूत ललना की कीर्ति कौमुदी को समुज्जवल बनाता दिखाई देता है। अभिनेय प्रयोजन की हिंद से द्वितीय हश्य में शरीफ द्वारा कही गई गजल राजपूतों से सजग रहने की प्रेरणा देती है।

"इस राजपूत से रही हुशियार खबरदार।
गफलत न जरा भी हो, खबरदार खबरदार।।
ईमा की कसम दुश्मने जानी है हमारा।
काफिर हैय पजाब का सरदार खबरदार।
श्रजदर है, भभूका है जहन्तुम है बला है।
बिजली है, गज्ब इसकी है तलवार खबरदार।।
दरबार में वह तेगे शररबार न चमके
घरबार से बाहर से भी हरबार खबरदार।
इस दुश्मने ईमा को है धोखे से फँसाना
लड़ना न मुकाबिल कभी जिनहार खबरदार।)

उपर्युक्त गजल के आशाय से ही आगे की भूमिका का आशिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके विपरीत राजपूतों को निर्देश देते हुये राजपूत राजा सूर्यदेव के मनोभावों तथा शौर्य की सहज जानकारी प्राप्त होती है:—

> "सावधान सब लोग रहहु सब भाँति सदा ही। जागत ही सब रहें रैन हूँ सोम्रहिं नाहीं। कसे रहें कठि रात-दिवस सब बीर हमारे। ग्रस्वपीठ सों होहिं चार जामें जिनि न्यारे॥

तोड़ा मुलगत चढ़े रहें घोड़ा वन्दूकन। रहें खुली ही म्यान प्रतंचे नहिं उतरें छन॥ देखि लेहिंगे कैसे पामर यवन वहादुर। श्रावहिं तो चढ़ि सनमुख कायर क्र सबै जुर॥"

यवनों के समान वाचालता तथा छल छुद्र से परे रणभूमि में सदैव कर्ज़ब्य परायण रहने के लिये राजा त्रपने सहयोगियों को ललकारता है।

चतुर्य दश्य में हास्य प्रधान वातावरण है, दोनों यवन विदूपक श्रपना परिचय देते हुये पद्यमय कथन में मनोरजन की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करते हैं। रंग-मंचीय दश्य श्रधिक रोचक श्रौर विनोदकारी प्रतीत होता है।

> "पिक दानों चपरहू है वस नाम हमारा। इक मुफ्त का खाना है, सदा काम हमारा।। उमरा जो कहें रात तो हम चाँद दिखादें। रहता है सिफारिश से भरा जाम हमारा।। कपड़ा किसी का खाना कहीं सोना किसी जाँ। गैरों ही से हैं सारा सरजाम हमारा।। हो रज जहाँ पास न जार्ये कभी उसके। ग्राराम जहाँ हो है वहीं काम हमारा॥ जर दीन है कुरन्नान है ईमा है नवी है। जर ही मेरा ग्रब्लाह है जर राम हमारा"।।

सतार में ऐसी मनोवृत्ति के मनुष्यों की कमी नहीं है, यवन सैनिकों के नैतिक पतन का स्वरूप उपस्थित कर नाट्यकार ने उनकी अकर्मण्यता पर कटाच् किया है।

पाचवें दृश्य में प्रहरी देवीसिंह के निम्न संगीत में आत्माभिव्यक्ति का सुन्द्रर सामजस्य उपस्थित किया गया है—

"प्यारी विन कटत न कारी रैन।

पल छिन न परत जिय हाय चैन॥

तन पीर वढ़ी सब छुट्यो धीर।

कहि ग्रावत नहिं कछु मुखहु वैन॥

जिय तइफड़ात सब जरत गात।

टप टप टपकत दुख भरे नैन॥

परदेश परे तिब देश हाय।

दुख मेटन हारो कोउ है न॥"

दूर देश में लहने के लिये श्राये हुए राजपूत सैनिक के हृदय के उद्गार कितने सत्य श्रीर स्वामाविक हैं, श्रीर साथ ही समीचीन भी प्रतीत होते हैं। मानक हृदय के उद्गार सगीत के प्रवाह में उमझे से पड़ते हैं, नाट्यकार को इसके बाद न तो कोई भूमिका देने की श्रावश्यकता रह बाती है, श्रीर न सवादों के द्वारा कथा विस्तार की ही योजना देनी पड़ती है। वीर सैनिक की दशा तथा चरित्र का विश्लेष्यण एक ही गीत में सम्पूर्ण एकत्र मिलता है।

रात्रि के समय मातृ-स्नेहानुरजित सुमधुर लोरी की मृदुलता बरबस श्राइष्ट कर लेती है।

> "सोस्रो सुल निंदिया प्यारे ललन । नैनन के तारे दुलारे मेरे वारे, सोस्रो सुल निंदिया प्यारे ललन । भई स्त्राधी रात वन सन सनात, पथ पछी कोउ स्रावत न जात । जग प्रकृति भई मनु थिर लखात। पातहु नहिं पावत तरुन इलन॥

+ सोए जग के सब नींद घोर, जागत कामी चिन्तित चकोर, विरिहन विरिही पाहरू चोर, इन कहुँ छन रैनहुँ हाय कल न,

करणा विगलित सगीत के स्वरों में मानवीय हृदय हिला देने की स्नमता है। शब्द योजना श्रीर भावों का सुन्दर सगठन है, बिरहिन, बिरही, पाइक तथा चोर के जागरण में प्रथम तीन के विकल जीवन का दयनीय चित्र प्रस्तुत किया गया है। पात्र देवीसिंह की श्रन्तर की भावना का यह चित्र हृदय के कारुएय को साकार करता हुश्रा दिखाई देता है।

सातवें दृश्य में भारत की भावी पतनोन्मुख दृशा को रूपरेखा का वर्णन श्रदृश्य देवता द्वारा कराया गया है। कलाकार का दृदय पीड़ा श्रौर त्वोभ से श्रान्दोि लित हो उठता है, श्रौर वरवस वर्तमान लत्त्वण देखकर पतन श्रौर विनाश की भूमिका उसे स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगती है। जब मानव कर्तव्यच्युत होता है, उसकी श्रौनित श्रवश्यम्भावी है।

हरि-विमुख, धरम बिनु, धन-बलहीन दुखारी। श्रालसी मन्द तन छीन छधित ससारी।। सुल सों सिंह हैं सिर यवन पादुका जासा। ग्राम तजह वीरवर भारत की सब ग्रासा।।

देश की हीनावस्था देख नाट्यकार की कक्णा पुनः साकार हो उठती है, श्रीर श्राठवें दृश्य में वह फिर कह उठता है।

कहाँ गए सन शास्त्र कही जिन भारी महिमा गाई।
भक्त बस्नल करनानिधि तुम कह गायो बहुत बनाई।।
हाय सुनत निहं निदुर भए क्यों परम दयाल कहाई।
सन विधि बृद्दत लिख निज देसिह लेहुन श्रवहु बचाई।।

पति के विग्ह में नीलदेवी की विकल वेदना साकार उमड़ती सी प्रतीत होती है।

प्यारे क्यों सुधि हाय विसारी ? दीन मई बिहरी हम डोलत हा हा होय तुमारी !! कवहुँ कियो श्रादर जातन को तुम निज हाथ पियारे ! ताही की श्रव दीन दसा यह कैसे लखत दुलारे !! श्रादर के धन सम जा तन कहँ निज श्रंकम तुम धार्यों ! ताही कहँ श्रव परयो धूर में कैसे नाथ निहार्यों !!

इसी दृश्य में राजकुमार सोमदेव अपने सहयोगियों को एकत्र कर यवनों से युद्ध का आमंत्रण देता है।

चलहु बीर उठि तुरत सबै जय-ध्वजिह उड़ाश्रो। लेहु म्यान सों खड्ग खींचि रन रंग जमाश्रो। परिकर किं किंट उठो धनुष पै धरि सर साधौ॥ जौ श्रारजगन एक होइ निज रूप सम्हारे। तिज एह कलहिं श्रपनी कुल-मरजाद विचारे॥

सैनिकों का सामूहिक गान तथा रण ललकार रगमचीय विधान को सौंदर्य प्रदान करता है। दसवें दृश्य का प्रारम्भ ही कसीदा (एक प्रकार का छद) से किया गया है, गवैए ग्रमीर के दरनार में मुत्रारकवाट गाते हैं।

त्राज यह फतह का दरनार मुनारक होए।
मुल्क वह तुमको शहरवार मुनारक होए॥
शुक्त सद शुक्त कि पकड़ा गया वह दुरमने दीन।
फतह अब हमनो हरेक वार मुनारक होए॥

दूर देश में लड़ने के लिये श्राये हुए राजपूत सैनिक के हृदय के उद्गार कितने सत्य श्रीर स्वाभाविक हैं, श्रीर साथ ही समीचीन भी प्रतीत होते हैं। मानक हृदय के उद्गार सगीत के प्रवाह में उमड़े से पड़ते हैं, नाट्यकार को इसके बाद न तो कोई भूमिका देने की श्रावश्यकता रह जाती है, श्रीर न सवादों के द्वारा कथा विस्तार की ही योजना देनी पड़ती है। वीर सैनिक की दशा तथा चरित्र का विश्लेष्ण एक ही गीत में सम्पूर्ण एकत्र मिलता है।

रात्रि के समय मातृ-स्नेहानुरजित सुमधुर लोरी की मृदुलता बरबस श्राकृष्ट कर लेती है।

> "सोग्रो सुल निंदिया प्यारे ललन । नैनन के तारे दुलारे मेरे वारे, सोग्रो सुल निंदिया प्यारे ललन । भई त्राधी रात बन सन सनात, पथ पछी कोउ त्रावत न जात । जग प्रकृति भई मनु थिर लखात। पातदु नहिं पावत तकन इलन।।

+ + + +

सोए जग के सब नींद घोर, जागत कामी चिन्तित चकोर, बिरहिन बिरही पाहरू चोर, इन कहुँ छन रैनहुँ हाय कल न,

करणा विगलित सगीत के स्वरों में मानवीय हृदय हिला देने की ज्ञमता है। शब्द योजना और भावों का सुन्दर सगठन है, जिरहिन, जिरही, पाहरू तथा चोर के जागरण में प्रथम तीन के विकल जीवन का दयनीय चित्र प्रस्तुत किया गया है। पात्र देवीसिंह की अन्तर की भावना का यह चित्र हृदय के कारुएय को साकार करता हुआ दिखाई देता है।

सातवें दृश्य में भागत की भागी पतनोन्मुख दशा को रूपरेखा का वर्णन श्रदृश्य देवता द्वारा कराया गया है। कलाकार का दृद्य पीड़ा श्रौर क्लोभ से श्रान्दोितत हो उठता है, श्रौर वरवस वर्तमान लक्ष्म देखकर पतन श्रौर विनाश की भूमिका उसे स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगती है। जब मानव कर्तव्यच्युत होता है, उसकी श्रौनित श्रवश्यम्भावी है।

इरि-विमुख, घरम बिनु, घन-बलहीन दुखारी। श्रालसी मन्द तन छीन छ्वित संसारी॥ सुख सों सिंह हैं सिर यवन पादुका त्रासा। अब तजहु बीरवर भारत की सब श्रासा।

देश की हीनावस्था देख नाट्यकार की करुणा पुनः साकार हो उठती है, श्रौर श्राठवें दृश्य में वह फिर कह उठता है।

> कहाँ गए सब शास्त्र कही जिन भारी मिहमा गाई। मक्त बछल करनानिधि तुम कह गायो बहुत बनाई॥ हाय सुनत निहं निठुर भए क्यों परम दयाल कहाई। सब विधि बृहत लिख निज देसहि लेहुन श्रवहु बचाई॥

पित के विग्ह में नीलदेवी की विकल वेदना साकार उमझती सी प्रतीत होती है।

प्यारे क्यों सुधि हाय विसारी ? दीन भई बिड्री हम डोलत हा हा होय तुमारी ॥ कबहुँ कियो ख्रादर जातन को तुम निज हाथ पियारे । ताही की ख्रव दीन दसा यह कैसे लंखत दुलारे ॥ ख्रादर के धन सम जा तन कहँ निज ख्रकम तुम धार्यौ । ताही कहँ ख्रव परयो धूर में कैसे नाथ निहार्यौ ॥

इसी दृश्य में राजकुमार सोमदेव अपने सहयोगियों को एकत्र कर यवनों से युद्ध का आमंत्रण देता है।

चलहु त्रीर उठि तुरत सत्रै जय-ध्वजिह उड़ाश्रो। लेहु म्यान साँ खड्ग खींचि रन रग जमाश्रो। परिकर किस किट उठो धनुष पै धिर सर साधौ॥ जौ श्रारजगन एक होइ निज रूप सम्हारें। तिज यह कलहिं श्रपनी कुल-मरजाद विचारें॥

सैनिकों का सामूहिक गान तथा रण ललकार रगमचीय विधान को सैंटर्य प्रदान करता है। दसवें दृश्य का प्रारम्भ ही कसीदा (एक प्रकार का छद) से किया गया है, गवैए ग्रमीर के दरवार में मुनारकवाट गाते हैं।

त्राज यह फतह का दरवार मुवारक होए।
मुह्क यह तुमको शहरवार मुवारक होए॥
शुक्र सद शुक्र कि पकड़ा गया वह दुश्मने दीन।
फतह अब हमको हरेक वार मुवारक होए॥

हमको दिन रात मुबारक हो फतह ऐशो उरूज । काफिरों को सदा फिटकार मुबारक होए ॥ फतह पञ्जाब से अब हिन्द की उम्मीद हुई । मोमिनों नेक य आसार मुबारक होए ॥

नर्तिकी के वेष में नीलदेवी के गान में छिछलापन श्रवश्य है, परन्तु साम-यिक वातावरण के लिए यह उपयुक्त प्रतीत होता है। गायिका दुमरी गाती है। सगीत की लहरी में सारा वातारण उन्मत्त हो जाता है।

"हाँ मोसे सेजिया चढ़िल निहं जाई हो।
पिय बिनु सिपन सी इसै बिरह रैन।।
छिन छिन बढत विथा तन सजनी,
कटत न कठिन वियोग की रजनी।।
बिनु हरि श्रिति श्रकुलाई हो।"

सगीत की मादक स्वर लहरियों ने नाट्याकर्षण को द्विगुणित कर दिया है। गीत रगमचीय अभिनय के प्राण हैं, गीतों में निहित भाव प्रदर्शन की गरिमा अति ही उत्कृष्ट तथा द्वरायाही प्रतीत होती है।

# त्रियोदश अध्याय

# भारतेन्दु की नाट्यकला का चर्मोत्कर्प (सामाजिक तथा राजनीतिक नाटक)

#### भारत-जननी

भारत जननी नाट्यकार भारतेन्द्र जी की प्रतीक रचना है। कल्पित पात्रों के आधार पर राष्ट्रीय जागरण का सन्देश दिया गया है। कथावस्त का स्वरूप सुव्यवस्थित नहीं है। उसका विकास शिथिल सा दिखाई देता है। सम्पूर्ण कथावस्त एक ही घटना विशेष में समाहित कही जा सकती है। जो नाटकीय दृष्टि से किसी नाटक विशेष का एक अग वन सकती है। अतः इसे एकाकी दृश्यगत घटना के रूप में मानना उपयुक्त होगा। कथावस्तु निम्नप्रकार से विक्रित होती है।

सर्व प्रथम नाट्यकार सूत्रधार द्वारा भारत की दयनीय ग्रवस्था पर दयाई हो उसके उद्धार के लिये ईश्वर का श्रावाहन करता है।

> "जगत पिता जगजीवन जागो मंगल मुख दरसाश्रो। तुव सोये सवही मनु सोए तिन कहं जागि जागाश्रो। श्रव विनु जागे काज सरत नहिं श्रालस दूरि वहाश्रो। हे भारत भुवनाय भूमि निज वृद्दत श्रानि बचाश्रो॥"

स्त्रधार के वक्तव्य में नात्थकार का सन्देश है, कि "यदि उक्त नाटक से त्राज एक भी भारत जन-सेवी प्रेरणा पाकर देश और समाज का हित करता है, तो में त्रपने उद्देश्य को सफल समक्तूंगा"।

भारत जननी एक विस्तृत भग्न खरड के टूटे देवालय में जीर्ण-शीर्ण श्रौर मिलन वस्त्रों में चिन्तित ली बैठी है। श्रधं निमीलित नेत्रों से निद्वितावस्था का श्रामास मिलता है। श्रास पास भारत सन्तान निद्वामग्न पड़े हैं। क्रमशः भारत के पूर्व वैभव में सम्मानित त्रिविध शक्तिया (विद्या, शक्ति श्रौर धन) सरस्वती, दुर्गा श्रौर लद्मी के रूप में श्राती हैं। भारत जननी की मिलन दशा पर खेद प्रकट करती हैं, श्रौर पुनः चेतना प्रदान करने की चेशा करती हैं। विफलता श्रौर निराशा देखकर विवश हो जाती हैं, श्रौर भारत में श्रपना स्थान न देखकर विदेश के लिये प्रस्थान करने के लिए विदा होती हैं। लद्मी के लोप होने के बाद भारत जननी की निद्रा भग होती हैं, श्रौर भारत की विद्या, शक्ति श्रौर वैभव के च्य पर पश्चाचाप प्रकट करती हैं।

श्रशान, विश्रम तथा मोहनिद्रा में पड़े श्रपने पुत्रों को सजग करने का प्रयास करती है। मारत जननी को श्रपने पुत्रों की दयनीय दशा से बड़ा ही सताप होता है। जुधा प्रताड़ित पुत्र श्रात पुकार करते हैं। श्रपनी श्रकमंख्यता पर जोम प्रकट करते हुंचे किंकर्तव्यिमूद हो जाते हैं। वास्तविकता ज्ञात होते ही बड़ी ही ग्लानि तथा जोभ प्रदर्शित करते हैं। भारत जननी उन्हें भारत साम्राज्ञी महरानी विक्टोरिया से दया प्रार्थना करने को कहती है। सहसा एक गौराग पुरुष श्राकर उन्हें प्रार्थना करने से रोकता है, श्रौर उनके इस कार्य पर क्रोध प्रकट करता है। भारतवासी कष्ट पाकर भी कुछ कहने का श्रधकार नहीं रखते, भारत जननी के लिये यह श्रत्यन्त विषमतापूर्ण समस्या है। दूसरा गौराग पुरुष श्राकर साधक सिद्धक का कार्य करता है। वह प्रथम श्रमें को फटकारता है, श्रौर भारतजननी के साथ सवेदना प्रकट करता है तथा भारत पुत्रों को पुनः दया याचना के लिए प्रोत्साहित करता है। सम्राज्ञी की उदारता तथा श्रन्य श्रमें शासकों की न्याय प्रियता की प्रशस करता है।

धैर्य श्राकर भारत जननी तथा पुत्रों को सात्वना प्रदान करता है। भारत पुत्रों को सजग रह कर कर्मठ बनने का सदेश देता है। भारतमाता पुनः श्रपने पुत्रों को प्रोत्साहित करती है कि 'श्रब भी उठो श्रौर धैर्य के उत्साह श्रौर ऐक्य के उपदेशों को मन में रख इस दुखिया के दुख दूर करने में तन मन से तत्पर हो' ईश्वर से प्रार्थना कर भरत वाक्य कहती है—

"बहु कला कौशल श्रमित विद्या वत्स मेरे नित लहें। पुनि हृदय ज्ञान-प्रकाश तें श्रज्ञान-तम तुरतहिं दहें। तिज द्वेष ईर्षा द्रोह निन्दा देश-उन्नति सब चहें। श्रमिलाखयह जिय पूर्ववत् धन धन्य मोहि सबही कहें।"

पात्रों के चिरत्र चित्रण की दृष्टि से किसी भी पात्र के चिरत्र का विश्लेषण करना दुष्कर प्रतीत होता है। नाटक के एकाकी होने के कारण चारित्रिक निर्माण का स्रभाव दिखाई देता है। प्रतीक पात्रों के चिरत्र का विश्लेषण नाटकीय तत्वों के स्राधार पर सम्भव नहीं है। किस्पत पात्रों की प्रतीक भावना में भारत-जननी, भारत सरस्त्रती, भारत दुर्गा, भारत लच्मी, भारत पुत्र, दोनों विदेशी तथा धैर्य में सन्देश वाहिनी सज्ञा दी गई है। इन्हीं किस्पत पात्रों के स्रावार पर नाट्यकार स्रपनी देश-प्रेम की भावना साकार करना चाहता है।

उक्त एकाकी में करुण रस का परिपाक है। नाटक में पात्रों का ऋस्तित्व भावना प्रधान है। प्रतीकों द्वारा मनोमावना को साकार स्वरूप दिया गया है। कार्य रूप से पात्रों का कोई व्यक्तित्व नहीं वन पाया है। ऋतर्निहित मावना के उद्घाटन में रूपक प्रक्रिया का व्यवहार किया गया है। कलाकार अपनी भावाभिव्यन्जना का रूपक खड़ा कर देता है।

नाट्यकार ने उक्त रूपक को श्रीपेरा की सजा दी हैं। श्रीपेरा मुक्त एकाकी रूपक है। सगीत की प्रधानता घटना विशेष से सम्बधित रहती है। गीतों के बाहुन्य में प्रयोजन स्थिर किया जा सकता है। श्रीपेरा तथा गीति रूपक में न्यूनतम भेद दृष्टिगोचर होता है, गीति रूपक प्रणाली में गीतों का प्रयोग सवादों में स्वच्छदता से होता है, परन्तु श्रीपेरा के गीत सवादों का श्राधार लेकर उनके भावों की छाया के साथ चलते दृष्टिगत होते हैं। रगमचीय दृष्टि से श्रीपेरा का विन्यास सकुचित नहीं रहता, इसका श्रीभनय मुक्त बातायन में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर भी रगमचीय योजना से विलग नहीं रहता। हर श्रवस्था में श्रीपेरा में सगीत की सवादों के साथ प्रधानता रहती है।

भारत जननी, उपर्युक्त लच्चणों के श्राधार पर श्रीपेरा नाट्य भेट के श्रन्तर्गत त्राती है। भारतेन्दु जी ने नवीन शैली का अनुकरण कर हिन्दी नाट्य साहित्य को नवीन पथ-प्रदर्शन किया है। इस रूपक में गीति रूपक के लक्ष्ण भी समाहित पाये जाते हैं। भारतेन्द्र जी के अन्य गीति रूपकों में तथा उक्त औपरा में कोई श्रिधिक मेद नहीं दृष्टिगत होता। गद्यमय सवादों का बड़ा ही उन्मुक्त प्रयोग हुन्ना है। भारत सरस्वती तथा भारत दुर्गा भारत जननी से विदा लेते समय ग्रपनी व्यथा पूर्ण भावाभिव्यक्ति गेय पटों द्वारा करती हैं। उपर्युक्त रूपक गीति रूपक की शैली का त्रानुकरण लिये हुये चलता है। परन्तु रंगमचीय परिवर्तन तथा उन्मुक्त वातावरण श्रीर एकाकी रूपक के ग्राधार पर ही नाट्यकार ने इसे श्रीपेरा की क्ला दी है। नाट्य-कार ने नाट्य वातावरण को रगमचीय योजना दी है। स्थान स्थान पर पात्रों के लिए सूचक सकेतों द्वारा उनके अभिनय को रगमच के उपयुक्त बनाया है। समसामयिक विचारधारा से साम्य रहने के कारण यह नाटक ऋधिक लोकप्रिय बन गया। यह कई बार रगमचों पर श्रिमनीत किया गया। भारतेन्द्र की मौलिक रचनाश्रों में जिन्हें जन-समाज मे त्रादर प्राप्त है, भारत जननी प्रमुख स्थान रखती है। राष्ट्रीय भावों का प्रवाह तथा जन-जागरण के सदेश की नवीन प्रेरणा समाज में उक्त नाट्याभिनय द्वारा प्रदान की गई है। यद्यपि प्रतीक एकाकी रूपक होने के कारण न तो कथावस्त में गतिशीलता है, श्रौर न पात्रों का चरित्र-सगठन हो पाया है। भाषा में यत्र तत्र त्र्यालकारिकता तथा दुरूहता ग्रा गई है। परन्तु बहुत थीड़े परिवर्तनों से यह रंग-मचीय सवादों के लिये ग्रत्यन्त उपयुक्त नाटक बनाया जा सकता है। सगीत प्रधान

Opera — A drama set to music as distinguished from plays in which music is merely incidental.

होने के कारण भावों की छटा सगीत की स्वर लहरी में वह उठती है। कलात्मक विकास की दृष्टि गौण रूप धारण करती है, परन्तु नाटक के भावों में नाट्यकार का राष्ट्रवादी व्यक्तित्व प्रधान रूप में दृष्टिगत होता है।

नाटककार स्वयमेव कुशल श्रमिनेता था, उसने रगमच के निर्देशों में श्रिधिक सतर्कता से काम लिया है। भारत जननी में नाट्यकार की उपर्युक्त प्रवृत्ति का यथेष्ट परिचय मिलता है।

भाषागत दुरूहता ने रूपक में अरोचकता का समावेश कर दिया है। महा-रानी विक्टोरिया की स्तुति में आलकारिक विशेषणों का ताता सा बँधा दिखाई देता है। भाषा यहाँ अनैसर्गिक तथा बोक्तिल सी प्रतीत होती है, यद्यपि सम्पूर्ण नाट्य-सम्वादों में भाषा नाटकीय प्रयोजन के अनुक्ल ही दिष्टगत होती है। परन्तु कहीं-कहीं खटकने वाले स्थल भी दिखाई देते हैं।

भारत जननी सगीत प्रधान रूपक है। नाट्यकार की भावनायें विभिन्न राग-रागिनयों में मुखरित स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं, समाज की ऋषोगित देखकर नाट्य-कार का दृद्य करुणा से कराह उठता है। भारत स्रस्वती के रूप में नाट्यकार की वाणी विद्या-बुद्धि हास तथा मान प्रतिष्ठा भग होने पर चोभ प्रकट करती है, तथा भारत जननी की हीन ऋवस्था पर करुणा विगलित दुःख प्रकट करती है।

> "क्यों बोलत नहिं मुख माय बचन, जिय व्याकुल बिन तुव श्रमृत बचन। क्यों रूस रही श्रपराध बिना, नहिं खोलत क्यों तुम जुगल नयन।

नाटककार दुर्भाग्य श्रौर राष्ट्र के पराभव के कारण श्रमीम वेदना का ज्वार श्रमन्तोष की गरिमा श्रन्तस्तल में छिपाये सहसा उमझ पड़ता है। जब उसकी करणा तिलिमलाइट से मचल उठती है, श्रौर उसे बान पड़ता है कि भारत का पतन श्रौर विनाश की दावा में सर्वस्व भरमीभूत हुआ जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य श्रौर श्रमाग्य दोनों ही होड़ लगाकर चिर विजय चाहते हैं। निम्न होली गीत में नात्यकार की साकार भावनाश्रों का सम्यक चित्रण उपस्थित है।

"भारत में मची है होरी। इक क्रोर भाग क्रमाग एक दिखि होय रही भक्तभोरी। क्रपनी क्रपनी चय सब चाहत होड़ परी दुहुँ क्रोरी।। दुद सखि बहुत बढोरी।।१॥

सदेश वाहिनी सगीतमाला में राष्ट्रचेतना का मूलमन्त्र फूॅकता हुन्ना क्लाकार सुग-नायक के समान निर्देशक बना दृष्टिगोचर होता है। सदियों से दासता के पक में पड़े व्यथित समाज को पुनः ललकार कर सचेष्ट होने को प्रेरित करता है। निम्न भावों मे प्राचीन गौरव का स्मरण कर देशवासियों को राम, युधिष्ठिर तथा विक्रम के समान पराक्रमी बनने का सदेश देता है।

> "उठौ उठौ मैया क्यों हारौ ऋपुन रूप सुमिरोरी। राम, युधिष्ठिर, विकम की तुम फटपट सुरत करोरी॥ दीनता दूर घरोरी॥"

भारतीय समाज के पतन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जयचन्द्र तथा पृथ्वीराज की यह-कलह के कारण बनी, जयचन्द्र ने भारत में विभीषण का कार्य कर देश की शताब्दियों तक दासता में पद्दिलत होने का कलक अपने सर लिया। इतिहास के काले पृष्ठों में गुलामी के उत्तरदायी तथा आपसी चैमनस्य के कारण सारे देश को उसका फलोपभोग कराने का कलक आज तक जयचन्द पर पड़ रहा है। ऐतिहासिक साद्य के आधार पर वारवार उक्त भूलों की पुनरावृत्ति न करने के लिये आपसी वैर छोड़कर एकमत स्वतन्त्रता समाम के लिये प्रयत्नशील होना और देश का जागरण की ओर ध्यान आकृष्ट करना कलाकार का उद्देश्य रहा है।

"पृथ्वीराज, जैचन्द कलह किर जवन बुलायो। तिमिर लग, चगेज श्रादि बहु नरन मरायो॥ श्रलादीन, श्रौरगजेब मिलि धग्म नसायो। विषय वासनादुसह मुहम्मद सह फैलायो॥ तब लों सोए बहु वत्स तुम, जागे नहीं कोऊ जतन। श्रव तौ रानी विक्टोरिया, जागहु सुत भय छाड़िमन॥

+ + + +

"कहूँ गये विक्रम मोज, राम, बलि, कर्ण युधिष्ठिर। चन्द्रगुप्त, चाणक्य कहाँ नासे करिकै थिर ॥ कहूँ च्त्री सब मरे विनिध सब गए कितै गिर। कहाँ राज को तौन साज जोहि जानत है चिर॥ कहूँ दुर्ग सेन बन बल गयी, घूरिह घूर दिखात जग। उठि अजों न मेरे वत्सगन रचहिँ अपुनो आर्थ मग॥"

भारत जननी के रूप में नाट्यकार उद्बोध देता दृष्टिगत होता है। इस सगीत प्रधान श्रीपेरा में नाट्यकार ने विभिन्न गीति-प्रणाली का प्रयोग किया है। राग वसन्त, होली, राग चैती, सोरठ तथा मलार श्रादि राष्ट्रप्रेम होने के कारण भावों की छटा संगीत की स्वर लहरी में बह उठती है। कलात्मक वेकास की दृष्टि गौण रूप धारण करती है, परन्तु नाटक के भावों में नाट्यकार का राष्ट्रवादी व्यक्तित्व प्रधान रूप में दृष्टिगत होता है।

नाटककार स्वयमेव कुशल ग्रभिनेता था, उसने रगमच के निर्देशों में ग्रिधिक अंतर्कता से काम लिया है। मारत जननी में नाट्यकार की उपर्युक्त प्रवृत्ति का यथेष्ट परिचय मिलता है।

भाषागत दुरूहता ने रूपक में अरोचकता का समावेश कर दिया है | महा-रानी विक्टोरिया की स्तुति में आलकारिक विशेषणों का ताता सा बँघा दिखाई देता है। भाषा यहाँ अनैसर्गिक तथा बोक्तिल सी प्रतीत होती है, यद्यपि सम्पूर्ण नाट्य-सम्वादों में भाषा नाटकीय प्रयोजन के अनुकूल ही दृष्टिगत होती है। परन्तु कहीं-कहीं खटकने वाले स्थल भी दिखाई देते हैं।

भारत जननी संगीत प्रधान रूपक है। नाट्यकार की भावनायें विभिन्न राग-रागिनयों में मुखरित स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं, समाज की ऋषोगित देखकर नाट्य-कार का दृदय करणा से कराह उठता है। भारत सम्स्वती के रूप में नाट्यकार की वाणी विद्या-बुद्धि हास तथा मान प्रतिष्ठा भग होने पर चोम प्रकट करती है, तथा भारत जननी की हीन ऋवस्था पर करुणा विगलित दुःख प्रकट करती है।

> "क्यों बोलत निर्ह मुख माय बचन, जिय व्याकुल बिन तुव अमृत बचन। क्यों रूस रही अपराध बिना, निर्ह खोलत क्यों तुम जुगल नयन।

नाटककार दुर्माग्य श्रौर राष्ट्र के पराभव के कारण श्रसीम वेदना का ज्वार श्रसन्तोष की गरिमा श्रन्तस्तल में छिपाये सहसा उमझ पड़ता है। जब उसकी करणा तिलिमलाहट से मचल उठती है, श्रौर उसे जान पड़ता है कि भारत का पतन श्रौर विनाश की दावा में सर्वस्व भरमीभूत हुश्रा जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाग्य श्रौर श्रमाग्य दोनों ही होड़ लगाकर चिर विजय चाहते हैं। निम्न होली गीत में नास्यकार की साकार भावनाश्रों का सम्यक चित्रण उपस्थित है।

"भारत में मची है होरी। इक क्रोर भाग अभाग एक दिसि होय रही भकभोरी। अपनी अपनी बय सब चाहत होड़ परी दुहुँ श्रोरी।। दुंद सिख बहुत बढ़ोरी।।१॥

सदेश वाहिनी सगीतमाला में राष्ट्रचेतना का मूलमन्त्र फूँकता हुस्रा क्लाकार सुग नायक के समान निर्देशक बना दृष्टिगोचर होता है। सदियों से दासता के पक

में पड़े व्यथित समाज को पुनः ललकार कर सचेष्ट होने को प्रेरित करता है। निम्न भावों मे प्राचीन गौरव का स्मरण कर देशवासियों को राम, युधिष्ठिर तथा विक्रम के समान पराक्रमी बनने का सदेश देता है।

> "उठौ उठौ मैया क्यों हारौ श्रपुन रूप सुमिरोरी। राम, युधिष्ठिर, विक्रम की तुम फटपट सुरत करोरी॥ दीनता दूर धरोरी॥"

भारतीय समाज के पतन की ऐतिहासिक पृष्ठभृमि जयचन्द्र तथा पृथ्वीराज की गृह-कलह के कारण बनी, जयचन्द्र ने भारत में विभीषण का कार्य कर देश को शृताब्दियों तक दासता में पद्दलित होने का कलक अपने सर लिया। इतिहास के काले पृष्ठों में गुलामी के उत्तरदायी तथा आपसी वैमनस्य के कारण सारे देश को उसका फलोपभोग कराने का कलक आज तक जयचन्द्र पर पढ़ रहा है। ऐतिहासिक साद्य के आधार पर वारवार उक्त भूलों की पुनरावृत्ति न करने के लिये आपसी वैर छोड़कर एकमत स्वतन्त्रता सम्राम के लिये प्रयत्नशील होना और देश का जागरण की ओर व्यान आकृष्ट करना कलाकार का उद्देश्य रहा है।

"पृथ्वीराज, जैचन्द कलह करि जवन बुलायो। तिमिर लंग, चगेज ग्रादि बहु नरन मरायो॥ ग्रालादीन, ग्रारेगजेब मिलि धरम नसायो। विषय वासनादुसह मुहम्मद सह फैलायो॥ तब लॉ सोए बहु वत्स तुम, जागे नहीं कोऊ जतन। ग्राब तौ रानी विक्टोरिया, जागहु सुत भय छाड़िमन॥

"कहँ गये विक्रम भोज, राम, विल, कर्ण युधिष्टिर । चन्द्रगुप्त, चाण्क्य नहाँ नासे करिकै थिर ॥ कहँ च्नी छन मरे विनिध स्व गए कितै गिर । कहाँ राज को तौन छाज जोहि जानत है चिर ॥ कहँ दुर्ग सेन धन बल गयी, घूरिह धूर दिखात जग । उठि श्रजों न मेरे वस्त्रगन रह्निह्न श्रुपनो श्रार्थ मग ॥"

भारत जननी के रूप में नाट्यकार उद्बोध देता दृष्टिगत होता है। इस सगीत प्रधान श्रोपेरा में नाट्यकार ने विभिन्न गीति-प्रणाली का प्रयोग किया है। राग वसन्त, होलो, राग चैती, सोरठ तथा मलार श्रादि राष्ट्र प्रेम मंत्रणा करने के श्रारोप में पकड़ लेती है। कुछ प्रतिवाद करने के बाद सब उसके साथ चल देते हैं।

त्र्यतिम त्रंक में भारत भाग्य भारत में पुनः चेतना लाने का विफल प्रयास करता है। भारत मूर्छित मोइनिद्रा में निमग्न है। निराश भारत-भाग्य अन्त में आत्म घात कर लेता है। इसी प्रकार कथा का दुखान्त होना दिखाया गया है। कथा का अन्त यथार्थवाद की आधार शिला पर स्थिति है। तत्कालीन भारतीय जीवन के जर्जरित रूप का चित्रण करना ही नाट्यकार का उद्देश्य है, जो रचना के शीर्षक से स्पष्ट व्वनित होता है। भावों के मानवीकरण से ही कथावस्तु का सगिठत स्वरूप बनाया गया है। कथा प्रसग में रोचकता तथा प्रभावीत्पादक दग का समावेश होने के कारण कयावस्तु में सजीवता त्रा गई है। प्रारम्भ से त्रान्त तक कथा में शिथिलता का कहीं भी श्राभास नहीं प्राप्त होता है। समानगित से चलती हुई कथा का प्रवाह चरमोत्कर्ष तक पहुँचता है। किन्तु श्रन्त में कथा की नैवर्गिक समाप्ति नहीं दृष्टिगत होती। ऐसा प्रतीत होता है कि कथा का विकास अवशेष होते हुये भी बलात् उसका अन्त कर दिया गया है। भारतेन्द्र जी ने उपर्युक्त रूपक को नाट्यरासक की सज्ञा दी है, जो कि सदिग्ध प्रतीत होती है। मूलतः नाटक पारचात्य शैली के प्रभाव से प्रेरित दृष्टिगत होता है। यद्यपि रचना का प्रारम्भ मंगलाचरण से होता है, परन्तु बाद के सभी अव-यवों में पाश्चात्य प्रभाव का समावेश पाया जाता है, विषय चयन, वस्तुसगठन अन्त तथा उद्देश्य की पूर्ति सभी में पारचात्य शैली सिन्नहित हैं।

मारत दुर्दशा के पात्र नाटककार की भावधारा के प्रतीक हैं। भारतेन्दु जी के समय में एक श्रोर तो भारतीय पतन के चिन्ह चारों श्रोर विद्यमान थे, दूसरी, श्रोर भारतीय नवोत्थान की भावना से प्रेरित नविशक्तित भारतवासी जीवन के भावी प्रशस्त मार्ग का निर्माण करने में सलग्न थे। भारत में श्रगरेजी साम्राज्यवादी श्रौर श्रौप-निवेशिक शासन नीति के फल स्वरूप पश्चिम की जीवित जाति के साथ घनिष्ट सम्पर्क भी श्रानिवार्य था। एक श्रोर भारतीय प्राचीन संस्कृति तथा श्रतीत के गौरव का विनाश देखकर श्रत्यन्त दुख श्रौर निराशा हो रही थी, दूसरी श्रोर पाश्चात्य की चकाचौंध से श्राकृष्ट शिचित समाज पथभुष्ट हो रहा था।

भारत दुर्दशा में प्रस्तुत पात्रों में श्रपने समय के भारतीय जीवन की स्थिति का सजीव चित्रण है। भारत दुर्देंव के रूप में तथा उसके सहयोगियों के रूप में भारतीय समाज के पतन के समस्त कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भारत भाग्याकाश उस समय कुफिटिकाच्छ्रत्न ही था। किन्तु भारत दुर्देंव से भारत का उद्धार कराने वाले नागरिकों के कथनों का श्रवलोकन करें तो श्राशा ज्योति की ज्ञीण रेखा के रूप में देश को उत्थान की श्रोर ले जाने की मनोत्रित्त का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है। स्वतन्त्रता सग्राम को प्रगति देने में बङ्गाल का श्रत्थिक सहयोग रहा है।

सम्पादक मी तत्कालीन सामाजिक जीवन के प्रतिनिधि के रूप में ये, जिनसे समाज के उठाने में सहयोग की सम्भावना की जा सकती है। कांव समाज का निर्देशक तथा युग प्रवंतक कहलाता है। इन सभी पात्रों से समाज सुधार की कल्पना करना सुसगत है, परन्तु भारतेन्दु जी ने कथित समाज के ठेकेदारों की कल्पना की उड़ान पर व्यग्योक्तियों से आलोचना की है। समकालीन सम्पादकों, कवियों तथा अन्य सुधार-वादी नागरिकों की विशेषताओं का उद्घाटन करने में उन्होंने अपनी अभिव्यञ्जना-शिक्त का परिचय दिया है। प्रतीक वित्रों में व्यक्तित्वों की रूपरेखा देकर समसाम- यिक दशा का यथार्थ चित्र अकित कर दिया है।

प्रतीक नाट्य होने के कारण पात्रों का चारित्रिक विकास नहीं हो सका है। कई पात्रों को तो एक से अधिक बार रंगमच पर आने का अवकाश नहीं प्राप्त हुआ, भारत, भारत दुर्देंच, भारतभाग्य, मदिरा, आलस्य, रोग आदि के व्यक्तित्व का निरूपण करना असम्भव सा है। इनका छाया रूप देकर भावनाओं की अभिव्यक्ति तो अवश्य हो सकती है, परन्तु इन प्रतीक संज्ञाओं का चारित्रिक चित्रण सम्भव नहीं है।

नाटक दुखान्त होने के नाते इसमें करुणा रस का परिपाक है। भारतभाग्य भारत की दीन दशा तथा दैव की श्रकृपा देखकर श्रात्मघात कर लेता है, प्रारम्भ से ही भारत हीन श्रयस्था में रत्ना की श्रार्त पुकार करता है।

"नाट्य रासक में एक ही अन होता है, नायक उद्धात और उपानयक पीठमद होता है। यह हास्य रस प्रधान होता है। शृङ्कार का भी इसमें समावेश पाया जाता है। नायिका वासकसञ्जा होती है। इसमें मुख और निर्वहण सन्धियाँ तथा लास्य के दसों अगो की योजना होती है। कहीं-कहीं इसमें प्रतिमुख-सन्धि को छोड़कर शेप चारों सिधयों का होना मानते हैं।"

उपयुक्त लच्चणों के आधार पर भारतदुर्दशा को नाट्यरासक की सज्ञा देना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। रूपक न तो एकाकी है, और न नायक ही उदात है, तथा न हास्य और श्रङ्कार की व्यञ्जना उपस्थित की गई है। हास्य में व्यग्य कटाच् का भाव केवल पाँचवें अक में प्रदर्शित किया गया है। अन्यथा सर्वाङ्क रूपक कठ्या विगलित भावधारा से प्लावित है। नायिका दृष्टिगत नहीं होती। उक्त रूपक में पाआत्य परम्परा का अनुसरण भी दृष्टिगत होता है। सर्व प्रथम सम्मिलित गान की योजना उपस्थित है, तथा नाटक दुखान्त है। वस्तु निर्माण में भी द्वंद्वात्मक पश्चिमी शैली को ग्रहण किया गया है।

रूपक का नायक भारत तथा प्रतिनायक भारत हुर्देव है। नान्दी में नाटकीय प्रशंग का ग्रामासः प्राप्त होता है।

१--हपक रहस्य व० श्वामसुन्दरशस ६० १०६ ।

मंत्रणा करने के श्रारोप में पकड़ लेती है। कुछ प्रतिवाद करने के बाद सब उसके साथ चल देते हैं।

त्रातिम त्राक में भारत भाग्य भारत में पुनः चेतना लाने का विफल प्रयास करता है। भारत मूर्छित मोहनिद्रा में निमन्न है। निराश भारत-भाग्य अन्त में आत्म घात कर लेता है। इसी प्रकार कथा का दुखान्त होना दिखाया गया है। कथा का श्रन्त यथार्थवाद की श्राधार शिला पर स्थिति है। तत्कालीन भारतीय जीवन के जर्जरित रूप का चित्रण करना ही नाट्यकार का उद्देश्य है, जो रचना के शीर्षक से स्पष्ट ध्वनित होता है। भावों के मानवीकरण से ही कथावस्तु का सगठित स्वरूप बनाया गया है। कथा प्रसग में रोचकता तथा प्रभावीत्पादक ढग का समावेश होने के कारण कथावस्तु में सजीवता त्रा गई है। प्रारम्भ से ग्रन्त तक कथा में शिथिलता का कहीं भी श्राभास नहीं प्राप्त होता है। समानगति से चलती हुई कथा का प्रवाह चरमोत्कर्ष तक पहुँचता है। किन्तु अन्त में कथा की नैष्रिक समाप्ति नहीं दृष्टिगत होती। ऐसा प्रतीत होता है कि कथा का विकास अवशेष होते हुये भी बलात् उसका अन्त कर दिया गया है। भारतेन्दु जी ने उपर्युक्त रूपक को नाट्यरासक की सज्ञा दी है, जो कि सदिग्ध प्रतीत होती है। मूलतः नाटक पारचात्य शैली के प्रभाव से प्रेरित दृष्टिगत होता है। यद्यपि रचना का प्रारम्भ मंगलाचरण से होता है, परन्तु बाद के सभी अव-यवों में पारचात्य प्रभाव का समावेश पाया नाता है, विषय चयन, वस्तुसगठन ऋन्त तथा उद्देश्य की पूर्ति सभी में पारचात्य शैली सिन्नहित है।

भारत दुर्दशा के पात्र नाटककार की भावधारा के प्रतीक हैं। भारतेन्दु जी के समय में एक त्रोर तो भारतीय पतन के चिन्ह चारों त्रोर विद्यमान थे, दूसरी, त्रोर भारतीय नवोत्थान की भावना से प्रेरित नविशक्तित भारतवासी जीवन के भावी प्रशस्त मार्ग का निर्माण करने में संलग्न थे। भारत में त्रगरेजी साम्राज्यवादी त्रौर श्रौप-निवेशिक शासन नीति के फल स्वरूप पश्चिम की जीवित जाति के साथ घनिष्ट सम्पर्क भी त्रानिवार्य था। एक त्रोर भारतीय प्राचीन सस्कृति तथा त्रातीत के गौरव का विनाश देखकर श्रत्यन्त दुख त्रौर निराशा हो रही थी, दूसरी त्रोर पाश्चात्य की चकाचौंध से त्राकृष्ट शिक्तित समाज पथभुष्ट हो रहा था।

भारत दुर्दशा में प्रस्तुत पात्रों में श्रपने समय के भारतीय जीवन की स्थिति का सजीव चित्रण है। भारत दुर्दैव के रूप में तथा उसके सहयोगियों के रूप में भारतीय समाज के पतन के समस्त कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भारत भाग्याकाश उस समय कुफाटिकाच्छन ही था। किन्तु भारत दुर्दैव से भारत का उद्धार कराने वाले नागरिकों के कथनों का श्रवलोकन करें तो श्राशा ज्योति की चीण रेखा के रूप में देश को उत्थान की श्रोर ले जाने की मनोवृत्ति का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है। स्वतन्त्रता समाम को प्रगति देने में बङ्गाल का श्रत्यधिक सहयोग रहा है।

सम्पादक भी तत्कालीन सामाजिक जीवन के प्रतिनिधि के रूप में थे, जिनसे समाज के उठाने में सहयोग की सम्भावना की जा सकती है। कांव समाज का निर्देशक तथा युग प्रवंतक कहलाता है। इन सभी पात्रों से समाज सुधार की कल्पना करना सुसंगत है, परन्तु भारतेन्दु जी ने कथित समाज के ठेकेदारों की कल्पना की उड़ान पर व्यग्योक्तियों से आलोचना की है। समकालीन सम्पादकों, कवियों तथा अन्य सुधार-वादी नागरिकों की विशेषताओं का उद्घाटन करने में उन्होंने अपनी अभिव्यञ्जना- शिक्त का परिचय दिया है। प्रतीक चित्रों में व्यक्तित्वों की रूपरेखा देकर समसाम-

प्रतीक नाट्य होने के कारण पात्रों का चारित्रिक विकास नहीं हो सका है। कई पात्रों को तो एक से श्रिधिक वार रंगमच पर श्राने का श्रवकाश नहीं प्राप्त हुश्रा, मारत, भारत दुर्देच, भारतभाग्य, मदिरा, श्रालस्य, रोग श्रादि के व्यक्तित्व का निरूपण करना श्रसम्भव सा है। इनका छाया रूप देकर भावनाश्रों की श्रिभव्यक्ति तो श्रवश्य हो सकती है, परन्तु इन प्रतीक संजाश्रों का चारित्रिक चित्रण सम्भव नहीं है।

नाटक दुखान्त होने के नाते इसमें करुणा रस का परिपाक है। भारतभाग्य भारत की दीन दशा तथा दैव की श्रकृपा देखकर श्रात्मधात कर लेता है, प्रारम्भ से ही भारत हीन श्रवस्था में रत्ता की श्रार्त पुकार करता है।

"नाट्य रासक में एक ही ग्रांक होता है, नायक उद्धात ग्रौर उपानयक पीठमद होता है। यह हास्य रस प्रधान होता है। श्रङ्गार का भी इसमें समावेश पाया जाता है। नायिका वासकसञ्जा होती है। इसमें मुख ग्रौर निर्वहण सिन्धयाँ तथा लात्य के दसों ग्रांगों की योजना होती है। कहीं-कहीं इसमें प्रतिमुख-सिन्ध को छोड़कर शेष चारों सिधयों का होना मानते हैं।"

उपयुक्त लक्षाों के त्राधार पर भारतदुर्दशा को नाट्यरासक की सज्ञा देना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। रूपक न तो एकाकी है, त्रौर न नायक ही उदात है, तथा न हास्य त्रौर श्टूङ्कार की व्यञ्जना उपस्थित की गई है। हास्य में व्यंग्य कटाज्ञ का भाव केवल पॉचवें त्रक में प्रदर्शित किया गया है। अन्यथा सर्वाङ्ग रूपक करणा विगलित भावधारा से प्लावित है। नायिका दृष्टिगत नहीं होती। उक्त रूपक में पाआत्य परम्परा का त्रमुसरण भी दृष्टिगत होता है। सर्व प्रथम सम्मिलित गान की योजना उपस्थित है, तथा नाटक दुखान्त है। वस्तु निर्माण में भी द्वंद्वात्मक पश्चिमी शैली को प्रह्ण किया गया है।

रूपक का नायक भारत तथा प्रतिनायक भारत दुर्दैव है। नान्दी से नाटकीय प्रसंग का ग्रामास प्राप्त होता है।

१--- हपन रहस्य व॰ श्वाममुन्दरशम ५० ९७६ ।

मत्रणा करने के आरोप में पकड़ लेती है। कुछ प्रतिवाद करने के बाद सब उसके साथ चल देते हैं।

श्रितिम श्रंक में भारत भाग्य भारत में पुनः चेतना लाने का विफल प्रयास करता है। भारत मूर्छित मोहनिद्रा में निमग्न है। निराश भारत-भाग्य अन्त में आत्म घात कर लेता है। इसी प्रकार कथा का दुखान्त होना दिखाया गया है। कया का ग्रन्त यथार्थवाद की ग्राधार शिला पर स्थिति है। तत्कालीन भारतीय जीवन के जर्जरित रूप का चित्रण करना ही नाट्यकार का उद्देश्य है, जो रचना के शीर्षक से स्पष्ट ध्वनित होता है। भावों के मानवीकरण से ही कथावस्त का सगठित स्वरूप बनाया गया है। कथा प्रसग में रोचकता तथा प्रभावोत्पादक दग का समावेश होने के कारण कथावस्तु में सजीवता त्रा गई है। प्रारम्भ से त्रान्त तक कथा में शिथिलता का कहीं भी श्राभास नहीं प्राप्त होता है। समानगति से चलती हुई कथा का प्रवाह चरमोत्कर्ष तक पहुँचता है। किन्तु अन्त में कथा की नैसिंग समाप्ति नहीं दृष्टिगत होती। ऐसा प्रतीत होता है कि कथा का विकास अवशेष होते हुये भी बलात उसका अन्त कर दिया गया है। भारतेन्द्र जी ने उपर्यक्त रूपक को नाट्यरासक की सज्ञा दी है, जो कि सदिग्ध प्रतीत होती है। मुलतः नाटक पाश्चात्य शैली के प्रभाव से प्रेरित दृष्टिगत होता है। यद्यपि रचना का प्रारम्भ मंगलाचरण से होता है, परन्तु बाद के सभी अव-यवों में पाश्चात्य प्रभाव का समावेश पाया जाता है, विषय चयन, वस्तुसगठन ऋन्त तथा उद्देश्य की पूर्ति सभी में पाश्चाल्य शैली सिन्नहित है।

भारत दुर्दशा के पात्र नाटककार की भावधारा के प्रतीक हैं। भारतेन्दु जी के समय में एक श्रोर तो भारतीय पतन के चिन्ह चारों श्रोर विद्यमान थे, दूसरी, श्रोर भारतीय नवोत्थान की भावना से प्रेरित नविशक्तित भारतवासी जीवन के भावी प्रशस्त मार्ग का निर्माण करने में सलग्न थे। भारत में श्रगरेजी साम्राज्यवादी श्रौर श्रौप-निवेशिक शासन नीति के फल स्वरूप पश्चिम की जीवित जाति के साथ घनिष्ट सम्पर्क भी श्रानिवार्य था। एक श्रोर भारतीय प्राचीन संस्कृति तथा श्रतीत के गौरव का विनाश देखकर श्रत्यन्त दुख श्रौर निराशा हो रही थी, दूसरी श्रोर पाश्चात्य की चकाचौंध से श्राकृष्ट शिक्तित समाज पथभुष्ट हो रहा था।

भारत दुर्दशा में प्रस्तुत पात्रों में श्रापने समय के भारतीय जीवन की स्थिति का सजीव चित्रण है। भारत दुर्दैव के रूप में तथा उसके सहयोगियों के रूप में भारतीय समाज के पतन के समस्त कारणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। भारत भाग्याकाश उस समय कुफाटिकाच्छ्रत्र ही था। किन्तु भारत दुर्दैव से भारत का उद्धार कराने वाले नागरिकों के कथनों का श्रवलोकन करें तो श्राशा ज्योति की ज्ञीण रेखा के रूप में देश को उत्थान की श्रोर ले जाने की मनोत्रृत्ति का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है। स्वतन्त्रता सग्राम को प्रगति देने में बङ्गाल का श्रत्थिक सहयोग रहा है।

सम्पादक भी तत्कालीन सामाजिक जीवन के प्रतिनिधि के रूप में थे, जिनसे समाज के उठाने में सहयोग की सम्भावना की जा सकती है। कांव समाज का निर्देशक तथा युग प्रवंतक कहलाता है। इन सभी पात्रों से समाज सुधार की कल्पना करना सुसंगत है, परन्तु भारतेन्दु जी ने किथत समाज के ठेकेदारों की कल्पना की उड़ान पर व्यग्योक्तियों से श्रालोचना की है। समकालीन सम्पादकों, कियों तथा श्रान्य सुधार-वादी नागरिकों की विशेषतात्रों का उद्धाटन करने में उन्होंने श्रपनी श्राभिव्यञ्जना-शिक्त का परिचय दिया है। प्रतीक चित्रों में व्यक्तित्वों की रूपरेखा देकर समसाम-यिक दशा का यथार्थ चित्र श्राकित कर दिया है।

प्रतीक नाट्य होने के कारण पात्रों का चारित्रिक विकास नहीं हो सका है। कई पात्रों को तो एक से श्रिषक बार रगमच पर श्राने का श्रवकाश नहीं प्राप्त हुश्रा,मारत, भारत दुर्देंच, भारतभाग्य, मदिरा, श्रालस्य, रोग श्रादि के व्यक्तित्व का निरूपण करना श्रसम्भव सा है। इनका छाया रूप देकर भावनाश्रों की श्रिभव्यक्ति तो श्रवश्य हो सकती है, परन्तु इन प्रतीक सजाश्रों का चारित्रिक चित्रण सम्भव नहीं है।

नाटक दुखान्त होने के नाते इसमें करुणा रस का परिपाक है। भारतभाग्य भारत की दीन दशा तथा दैव की श्रकृपा देखकर श्रात्मधात कर लेता है, प्रारम्भ से ही भारत हीन श्रवस्था में रक्षा की श्रार्त पुकार करता है।

"नाट्य रासक में एक ही अन होता है, नायक उदात और उपानयक पीठमद होता है। यह हास्य रस प्रधान होता है। शृङ्कार का भी इसमें समावेश पाया जाता है। नायिका वासकसजा होती है। इसमें मुख और निर्वहण सन्धियाँ तथा लास्य के दसों अभी की योजना होती है। कहीं-कहीं इसमें प्रतिमुख-सन्धि को छोड़कर शेप चारों सिधयों का होना मानते हैं।"

उपयुक्त लक्ष्णों के ग्राधार पर भारतदुर्दशा को नाट्यरासक की सज्ञा देना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । रूपक न तो एकाकी है, ग्रौर न नायक ही उदात है, तथा न हास्य ग्रौर श्रञ्जार की व्यञ्जना उपस्थित की गई है । हास्य में व्यग्य कटाल का भाव केवल पाँचवें ग्रक में प्रदर्शित किया गया है । ग्रन्यथा सर्वाञ्ज रूपक कदणा विगलित भावधारा से प्लावित है । नायिका दृष्टिगत नहीं होती । उक्त रूपक में पाश्चात्य परम्परा का ग्रनुसरण भी दृष्टिगत होता है । सर्व प्रथम सम्मिलित गान की योजना उपस्थित है, तथा नाटक दुखान्त है । वस्तु निर्माण में भी द्वदात्मक पश्चिमी शैली को प्रहण किया गया है ।

रूपक का नायक भारत तथा प्रतिनायक भारत दुर्दैव है। नान्दी में नाटकीय प्रसग का त्रामास प्राप्त होता है।

१-- हपक रहस्य व॰ श्यामसुन्दरशस ६० १७६ ।

"जय सतयुग थापन करन, नासन म्लेच्छ । श्रचार । कठिन धार तलवार कर, कृष्ण किस्क श्रयतार ॥"

मगलाचरण में नाट्य प्रसग उपस्थित प्रतीत होता है, श्रतः इसमे प्रसगोपात् नान्दी मानी जा सकती है। प्रथम श्रक में बीथी स्थान में योगी का भारत की दुर्दशा का वर्णन है। प्रस्तुत गीत यहाँ कोरस ( सिम्मिलित गान) की शैली पर प्रयुक्त प्रस्तावना के रूप में प्रतीत होता है। प्रथम ही श्रंक में 'हा हा। भारत दुर्देश न देखी जाई १' यहो नाक्य बीजोदय का द्योतक है। तीसरे श्रक में भारत दुर्देव श्रपने सहयोगियों के द्वारा भारत को पतन के गर्त में दकेलना चाहता है। भारत दुर्देव उसका पीछा करता हुश्रा श्राता है। श्रौर कहता हैं, "कहाँ गया मूर्ख ? जिसको श्रव मी परमेश्वर श्रौर राज राजेश्वरी का भरोसा है १ देखों तो श्रभी इसकी क्या क्या दुर्देशा होती है।" यहाँ कथा का विन्दु तथा बीज का विकास उपस्थित है। भारत दुर्देशा की योजना तथा उसकी दैन्य स्थिति दिखाना कार्य है।

दूसरे श्रक में भारत प्रभु से प्रार्थना करता है। इस पर नेपच्य से कठोर स्वर सुनाई पड़ता है—

"अब भी तुम्मको अपने नाथ का भरोसा है। खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं" इस स्थल से आरम्भ अश माना जायगा। और बीज तथा आरम्भ के योग से इसी स्थल में मुखसिन्ध होगी। तीसरे अक में भारत दुर्दें व का प्रवेश होता है। इस स्थल से यत्न प्रारम्भ होता है, और यहीं प्रतिमुखसिन्ध भी होगी। छठे अक में भारत भाग्य का प्रवेश होता है। वह भारत के दुख से दुखो होकर आत्महत्या कर लेता है। यहीं फलागम तथा निर्वहरण सन्धि का योग माना गया है।

भारत-जननी के समान भारत-दुर्शा भी राष्ट्रप्रेम की भावना लेकर लिखा गया नाटक है। नाट्यकार ने सामाजिक दैन्य का नग्न चित्र दिखाकर जन समाज में एक राष्ट्रीय लहर उत्पन्न करना चाहता है। भारत दुर्शा रगमचीय कसौटी पर कसी गई भावनात्रों के त्राधार पर राष्ट्र उद्धार के लिये प्रस्तुत भारत सेवियों को तत्पर रहने की खुली चेतावनी थी। श्राभिनेय दृष्टिकोण से प्रौढ रचना है। प्रतीक पात्रों द्वारा सफलता पूर्वक श्राभिनय कराया जा सकता है। नाट्यकार ने स्थान-स्थान पर रगमचीय निर्देश भी दिये हैं। पात्रों की वेशभूषा तथा रगमच का पट निर्देश देकर श्राभिनय सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर किया गया है। यद्यपि नाटक रगमञ्च तथा श्राभिनय की दृष्टि से सर्वथा निर्देष नहीं दृष्टिगत होता। काव्य का वाहुल्य होने के कारण नाटक में गतिशीलता की कमी हो गई है जो श्राभिनय में श्रासफलता

का कारण होगा। लम्बे-लम्बे स्वगत कथनों की शैली मे सवादों की मौद्धता नहीं रह जाती है। वह सवाद न रह कर वक्तव्य का रूप धारण कर लेते हैं, श्रौर उनमें

श्राभिनेय गरिमा का श्रभाव दृष्टिगत होने लगता है। लम्बे संवादों में काट छाटकर उनसे कलेवर को रगमञ्जीय प्रयोजन के उपयुक्त बनाया जा सकता है। कथोपकथन में घटनाश्रों के सवर्ष तथा घात-प्रतिधात की न्यूनता पाई जाती है। परन्तु मानिक व्यापारों के सवर्ष की यथेष्ट श्रिमव्यक्ति मिलती है। किल्गत प्रतीक धरातल पर पात्रों का निर्माण तथा उनसे सफल श्रिभनय के निर्वाह की श्राशा करना कठिन है। प्रबोध-चन्द्रोदय की भाँति उक्त नाटक में भी पात्रों में श्रिभनेय क्मता श्रिक

सफल नहीं द्रष्टिगत होती है। भावप्रधान पात्र पाठकों की कल्पना का मनो-रञ्जन ऋधिक सफलता से कर सकते हैं, दर्शकों की मौलिक रुचि के ऋनुक्ल उनका विकास नहीं हो सका है।

भाषा पात्रोचित तथा बोधगम्य है। सवादों में भाषा का प्रवाह देश प्रेम की मावनाओं से प्रवाहित है। अतीत के गौरव की सहेतुक व्यञ्जना में विचारपूर्ण उक्तियाँ देना नाट्यकार की सजगता तथा भाषा सौष्ठव की परिचायक है। द्वितीय अन में महाभारत काल का स्मरण करते हुये पूर्व जों की निर्भीकता तथा पौरुप की ओर इंगित करते हुये भारत द्वारा कहलाया गया है।

भारत:—"हाँ। यह वहीं भूमि है, जहाँ साचात् भगवान श्रीकृष्ण चन्द्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था—स्य्यम नैव टास्यामि विना युद्धेन केशवः श्रौर श्रान हम उसी भूमि को देखते हैं कि श्मशान हो रही है।"

नाटकीय नियोजन लिये हुये साकेतिक व्यञ्जना का स्पष्ट भाव कलाकार की भाषा का गुण है। भाषा के प्रयोगों में देशज तथा बोल चाल में प्रयुक्त होने वाले सुहावरों की नैसर्गिक छटा यत्र तत्र दिखाई देती है। उक्त प्रयोग भाषा की गति को स्फूर्तिमयी बना देते हैं, श्रौर भाषा में श्रद्भुत सरलता विद्यमान दिखाई देती है।

निर्लज्जता—"मेरे त्राछत तुमको त्रपने प्राण की फिक । छि छि । जीत्रोगे तो भीख मॉग खात्रोगे । प्राण देना तो कायरों का काम है । क्या हुत्रा जो धन मान स्व गया "एक जिंदगी हजार नेत्रामत है ।"

उक्त प्रयोग में व्यग्योक्ति की गरिमा लिये हुये भाषा का प्रवाह दृष्टिगत होता है। लोकोक्तियों ग्रौर मुहावरों से भाषा मे शक्ति श्रौर चमक उत्पन्न होती है, नाट्य कार ने इस प्रकार के प्रयोगों को बड़े सुन्टर ढग से रखा है, इनका प्रयोग प्रचुर मात्रा में दृष्टिगत होता है, जो कि भाषा में सर्जावनी का सा कार्य करते हैं, शाब्दिक प्रयोगों में भाषा और भावों दोनों के ही स्थानीय मान बढ़ाने की महान ज्ञमता है। उपर्युक्त चमत्कार का प्रदर्शन कलाकार ने सत्यानाश फौजदार ने कथोपकथन में बड़ी ही सुन्दरता से व्यक्त किया है। सत्यानाश फौजदार अपने सेनापित भारतदुर्दैव को अपनी कार-गुजारी बताता है।

"सत्यानास फीजदार — फिर महाराज जो धन की सेना बची थी, उसकी जीतने को भी मैंने बड़े बाके बीर मेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश इन चारों ने सारी दुश्मन की फीज तितिर-बितिर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई। अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किये। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि बटाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब छकाया। पूरव से पच्छिम और पच्छिम से पूरव तक पीछा करके खूब भगाया। दुहफे घूस और चन्दे के ऐसे बम के गोले चलाये कि 'बम बोल गई बाबा की चारों दिसा' धूम निकल पड़ी। मोटा माई बना-बनाकर मूंड लिया। एक तो खुद ही सब पँड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का कगड़ा उठा, धाय धाय गिनी गई, वर्णमाला कठ कराई बस हाथी के खाये कैया हो गये। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली।"

ऊपर के उद्धरण में लच्चा मूलक प्रयोगों द्वारा भाषा का तरल प्रवाह दिखाई पड़ता है। चटकीली भाषा में सहेतक प्रयोगों में व्यग्योक्तियों की छटा यत्र तत्र दिखाई देती है, 'धाय घाय गिनी गई', वर्णमाला कठ कराई, साकेतिक भाषा में लाच्चिषक प्रयोग है, जिनमें व्यक्तिगत कटाचों की भावना निहित हिंटगोचरमें होती है।

श्रालस्य के भावीं में पलायनवादी मनोवृत्ति तथा श्रकर्मण्य विचारों का श्रच्छा समाहार है। देशज प्रयोगों की चपलता भाषा को स्फूर्ति प्रदान करती है। रग-मच के श्रनुकूल शब्द विन्यास दर्शकों की रोचकता को बढ़ाता है। हास्यजन भाषा श्रौर भावों का प्रवाह सुन्दर प्रतीत होता है।

"काजी जी दुबले क्यों, कहें शहर के अन्देशे से। अरे कोउ नृप होउ हमें का हानी, चेरि छाड़ि निहं होउब रानी। आनन्द से जन्म बिताना। अजगर करै न चाकरी पछी करै न काम। दास मलूका किह गए सबके दाता राम। 'जो पढतव्य सो मरतव्यं, जो न पढ़तव्य सो भी मरतव्यं, तब फिर दन्त कटाकट किंकर्तव्य ?'

यद्यपि उक्त प्रयोगों में पारस्परिक सूत्र नहीं प्राप्त होता फिर भी रंगमचीय रोच-

१—तृतीय श्रङ्ख—मारत दुर्दशा, पृष्ठ म ० ४६७

- रदह ।

कता वर्धन करने में सहायक ग्रवश्य हैं। भाषागत प्रयोगों में चमत्कारवादी मनोवृत्ति की चपलता दिखाई देती है।

श्रधकार के व्यक्तित्व का परिचय परिभाषित रूप में बड़ा ही उपयुक्त तथा यथार्थ मनोवैज्ञानिक विश्लेपण उपस्थित किया गया है, कलाकार के शब्दचयन तथा परिमार्जित भाषा का मुन्दर वर्णमय चित्र हैं।

"हमारा सृष्टि-सहार-कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर, उल्क और लंपटों के मित्तष्क ग्रौर खलों के चित्त में हमारा निवास है। दृदय के ग्रौर प्रत्यन्त, चार्गे नेत्र हमारे, प्रताप से वेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक ग्राध्यात्मिक ग्रौर ग्राधिभौतिक, जो लोक में ग्रज्ञान ग्रौर ग्रँ घेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं।"

श्रधकार शब्द की व्यापक मीमासा देकर श्रधकार के श्रव्यक्त स्वरूप की कला-कार ने उपस्थित किया है। मापा में स्वामाविकता लाने का कलाकार ने विशेष ध्यान रक्खा है। नाटकीय कथोपकथन में भाषागत नैसर्गिकता नाटकीय सवादों का प्राण्ण है, श्रीर कृति को रोचक बनाने में सहायक होती है। पात्रों के श्रनुकूल मापा का प्रयोग प्राय: सभी नाटकों में स्वच्छन्दता से हुशा है। पाँचवें श्रद्ध में बगाली नागरिक द्वारा महिन्दी के उच्चारणों में बगभाषी वातावरण का समावेश उपस्थित करना भाषागत स्वामाविकता लाने का श्रच्छा प्रयास है।

बगाली—"(खड़े होकर) समापित साहत जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेश्तर कि मारतदुर्देव हम लोगों का सिर पर ग्रा पड़े कोई उसके परिहार का उपाय शोचना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। किन्तु प्रश्न एई है, जो हम लोग उसका दमन करने शाकता कि हमारा वोर्जीवल के बाहर का बात है। क्यों नहीं शाकता ! ग्रल-बत्त शकेगा, परन्तु जो शव लोग एकमत होगा।"

नाट्यकार ने यत्र तत्र स्वभावोक्तियों का कम प्रयोग देकर प्रभावोत्पादक भाषा का निर्माण करने का सफल प्रयत्न किया है, नो कि नाटकीय सवादों के महत्व को वढाती है, ऋौर दर्शकों की रुचि का वर्धन भी करती है।

भारतेन्दु जी के गीत नाटकों के प्राण हैं। कहीं कहीं सम्वादों से श्रिषिक सजीवता गीतों में दिश्गत होती है। भारत दुर्दशा में राष्ट्रीय गीतों की श्रादि से श्रत तक श्रिषिकता दिष्टगोचर होती है। प्रथम ही श्रक में योगी द्वारा लावनी गीत में भारत की दुर्दशा का काक्एय चित्रित है।

> "रोग्रहु स्त्र मिलि के श्रावहु भारत भाई। हा हा भारत दुर्दशा न देखी बाई॥

सबके पिहले जेहि ईश्वर धनबल दीनो । सबके पिहले जेहि समय विधाता कीनो । सबके पिहले जो रूप रग रस भीनो । सबके पिहले विद्या फल जिन गिह लीनो । स्राब सबके पीछे सोई परत लखाई । रो स्राहु० ॥

गीतों के सहारे ही नाट्य कथानक का विकास क्रमश. चलता है, परन्तु कहीं कहीं गीत नाट्य प्रसगों से अलग नाट्यकार की व्यक्तिगत भावनाओं का प्रकाशन करते दिखाई देते हैं। सामान्यतः उनका उपयोग नाट्य कथानक में किया जा सकता है, फिर भी नाट्यकार की व्यक्तिगत अभिक्चि की अभिव्यक्ति अधिकता से दिखाई देती है।

"श्रमेज राज मुल साज सजे सब भारी। पैधन विदेस चिल जात इहै श्रति ख्वारी॥ ताहू पै महँगी काल, रोग विस्तारी। दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हा री॥ सबके ऊपर टिक्कस की श्राफत श्राई, हा हा भारत दुईशा न देखी जाई॥"

१६ वीं शताब्दी का राजनीतिक वातावरण सरकार के प्रति खुले विद्रोह का वातावरण नहीं था। नाट्यकार देश के उत्थान के लिये अप्रेजी राज्य की छत्रछाया में बने रहकर सुधारवादी नीति का अनुसरण करना चाहता है। अप्रेजी राज्य के व्यविध्यत शासन की प्रशास किये बिना नहीं रहता, किर भी उनके शोषण की नीत की आलोचना बड़ी ही निर्भीकता से की गई है।

द्वितीय त्रक में विपत्ति से घिरे भारत की दीन गोहार का बड़ा ही मार्मिक चित्रण है। त्रमहाय का कोई सहायक नहीं होता। देश की हीन त्रवस्था पर दुखित नाट्यकार का देशवासियों को साकेतिक उलहना सा है।

> "कोऊ निह पकरत मेरों हाथ। बीस कोटि सुत होत फिरत मैं हा हा होय अनाथ।। जाकी सरन गहत सोइ मारत सुनतन कोउ दुखगाथ। दीन वन्यौ इत सों उत डोलत टकरावत निज माथ। दिन दिन विपत वढत सुख छोजत देत कोऊ निह साथ। सन विवि दुख सागर में डूनत धाइ उनारो नाथ।।"

विपत्ति मे त्रप्रहाय मानव की करुण भावनात्रों का सापेत्तिक वर्णन है।

नाट्यकार के ग्रन्तस से निकली वेदना भारतीय विपन्नता का प्रतीक मालूम देती है। उसने देश की वास्तविक ग्रवस्था खुली तथा सजग ग्रॉखों से देखी है।

तृतीय श्रक में भारतदुर्दैन का उल्लिखत गीत श्रिभनेय गरिमा के श्राकर्पण को श्रत्यिक रोचक बना देता है, रगमंच के परिचय के लिये गाये गये निम्न प्रकार के गीतों की प्रणाली श्रिभनय को रोचक बनाती है। मुख्यतः मचों में पात्रों के परिचय देने की प्रणाली इसी प्रकार की थी। जिसका प्रयोग नाट्यकार ने यहाँ पर किया है।

( भारतदुरैंव नाचता श्रौर गाता हुश्रा श्राता है )

"उपजा ईश्वर कोप से, श्रौ श्राया भारत वीच।
छार-खार सव हिंद करूँ में, तो उत्तम निंह नीच।।
मुफ्ते तुम सहन न नानो जी, मुफ्ते इक राज्य मानो जी।
कौड़ी-कौड़ी को करूँ, मैं सबको मुहतान।
भूखे प्रान निकालूँ इनका, तो मैं सब्चा राज। मुफ्ते॰
काल भी लाऊँ महँगी लाऊँ श्रौर:बुलाऊँ रोग।
पानी उलटा कर बरसाऊँ, छाऊँ जग में सोग। मुफ्ते॰
फूट बैर श्रौ कलह बुलाऊँ, ल्याऊँ मुस्ती नोर।
घर घर में श्रालस फैलाऊँ, छाऊँ दुख धनधोर। मुफ्ते॰

प्रतिनायक की करू भावनाओं तथा भारत पर त्राने वाली भावी विपत्तियों का सकेतात्मक विवरण है। नाट्यकार इतिहास के पृष्ठों को पलटता हुत्रा सहेतुक व्यजना में देश की दासता के मूल कारणों का सकेत करता है। सत्यानाश फीजटार त्रापनी विजय का बड़े ही मनोथोग से वर्णन देता है, श्रीर श्रपने कुशल कार्यों से सबको भ्रष्ट करने का दम भरता है।

"हमारा नाम है सत्यानास । आये हैं राजा के हम पास । धर के हम लाखों हो मेस । किया चौपट यह सारा देस ॥ वहुत हमने फैलाए धर्म । बढ़ावा छुआ छूत का कर्म । हो के जयचन्द हमने इकबार । खोलही दिया हिंद का द्वार ॥ हलाक् चगेजो तैमूर । हमारे अदना अदना सूर । सुरानी अहमट नाटिरसाह । फीज के मेरे तुच्छ विपाह । हैं हममें तीनों कल बल छल । इसी से कुछ नहिं सक्ती चल । पिलावेंगे हम खूर शराव । करेंगे सबको आज खराव ।

पतन के कारणों की क्रमिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन प्रतिनायक के सहयोगी सत्यानाश फीजदार के कथोपकथन में मिलता है, नाट्यकार पुनः सामाजिक कुरीतियों द्वारा फैले अष्टाचार का वर्णन उक्त पात्र के कथन में करता है। सामाजिक रूढिवादी परम्पराश्रों ने देश की प्रगति रोक दी, सत्यानाश की यह गर्वोक्ति, कि सामाजिक प्रतिबन्धों तथा रूढिवादी परम्पराश्रों द्वारा भारत के विनाश की रूपरेखा तैयार हुई है, तत्कालीन सामाजिक स्थिति के सिंहावलोकन से यथेष्ट परिचय प्राप्त होता था। निश्चय है जब तक निम्न कुरीतियाँ समाज श्रौर देश में विद्यमान रहेंगी, देश की श्रवस्था दयनीय बनी रहेगी।

"रिच बहु-विधि के वाक्य पुरानन माहि धुसाए। शैव शाक्त वैष्ण्व अनेक मत प्रगटि चलाए।। जाति अनेकन करी नीच अरु ऊँच बनायो। खान पान सम्बन्ध सबन सों वरिज ख़ुड़ायो।। जन्म-पत्र विधि मिले व्याह निह होन देत अव। बालक पन में व्याहि प्रीति-बल नास कियो सब। करि कुलीन के बहुत व्याह बल वीरज मार्यो। विधवा व्याह निषेध कियो विभिचार प्रचार्यो॥ रोक विलायत-गमन कृप मण्डूक बनायो। श्रौरन को ससर्ग छुड़ाइ प्रचार घटायो॥ बहु देवी देवता भूत प्रतादि पुजाई। ईश्वर से सब विमुख किए हिन्दू घबराई॥"

सामाजिक दुर्व्यवस्थायें समान को पतन की ख्रोर दकेलने में उत्तरदायी थीं। प्रगति ख्रौर विकास का प्रवर्तक नाद्रयकार रूढिगत विचारों में परिष्कार चाहता था ख्रतः प्रगति के मार्ग में रोड़ा अटकाने वाली परम्पराख्रों के प्रति उसका विरोध प्रका- शन यहाँ प्रदर्शित किया गया है।

भारत के सर्वनाश की विभीषिका चतुर्थ ग्रक में वैतालिक के शब्दों में चित्रित की गई है। भारत दुर्दशा में भावों का मूलाधार भारत की दैन्य दशा का उल्लेख ग्रौर भारतीय नवोत्थान के लिये समाज में शखनाद करना है। राष्ट्रीय गीतों में भावों की पुनरावृत्ति ग्रिधिकता से दिखाई देती है। उन्नति-शील ऐतिहासिक पृष्ठम्भि, पतन के कारण, वर्तभान दैन्यदशा तथा परम्परागत रूढ़िवादी सामाजिक कुरीतियों की ग्रलोचना विभिन्न कलेवरों में बदल कर बार-बार गीतों के रूप में रखी गई है।

"निहचै भारत को ग्रव नाश।

जन महाराज विमुख उनसों तुम निज मित करी प्रकास ।।

श्रव कहुँ सरन तिन्हें निह मिलिहें हैं है सन वल पूर ।

हुधि-विद्या धन धान सन श्रव तिनको मिलि है धूर ॥

श्रव निह राम धर्म श्रव्यं निह शाक्यिसह श्रव व्यास ।

किर है कौन पराक्रम इनमें को दे है श्रव श्रास ॥

सेवाजी रनजीतिसिंह हू श्रव निह वाकी जौन ॥

किरिह किश्च नाम भारत को श्रव तो सन नृप मौन ॥

वही उदयपुर, जैपुर, रीवा, पन्ना श्रादिक राज ।

परवस भए न सोंच सकहिं किश्च किर निज वल वेकाज ॥

श्रगरेजह को राज पाइक रहे कृढ के कृढ़ ।

स्वारथ पर विभिन्न-मित भूले हिन्दू सन हैं मूह ॥

"

नाट्यकार को भारत के पतन में "विनाश काले विपरीत बुद्धिः" का सा ग्राभास मिलता है। कलाकार इतप्रभ ग्रौर निराश सा प्रतीत होता है ग्रौर भारत की सामाजिक दुर्ध्वस्था को चिरकाल के लिये ग्राई हुई विपत्ति समकता है। उसे ऐसा भासित होता है कि देशवासियों मे ग्रपने को उत्थान की ग्रोर ग्रग्नसर करने की च्मता नहीं गइ गई। देशी राजाग्रों से कुछ ग्राशा थी, वह भी विलासिता के विशीभृत हो रहे हैं ग्रौर उन्हें इस ग्रोर देखने का ग्रवकाश भी नहीं मिल रहा है।

छुठे श्रङ्क मे भारत भाग्य भारत को जगाने का प्रयास करता है।
"जागो जागो रे भाई।

सोग्रत निसि वैस गँवाई, जागो जागो रे भाई।।
निसि की कौन करें दिन बीत्यो काल राति चिल ग्राई।
देखि परत निह हित-ग्रनहित कुछ परे वैरि-वश जाई।।
निज उदार पय निह स्भत सीस धुनत पछिताई।
ग्रवह चेति, पकरि राखो किन जो क्छु वची बड़ाई।।
फिर पछिताए क्छु निह हैं है रहि जैही मुँह बाई।
जागो जागो रे भाई।

भारत भाग्य अज्ञान तथा मोहनिद्रा में पड़े भारत को पुनः बचेत करने का असफल प्रयास करता है। यहाँ नाट्यकार की अन्तर वेदना देश को सज्जा होने के लिये पुकार रही है। भारत जो अपने गौरवमय अतीत में जगत गुढ़ होने का दावा करता था, अब अधो गति में पड़ा है। विश्व के प्रमुख सन्यता और संस्कृति के केन्द्रों का अग्रगी आज युग की सास्कृतिक होड़ में सबसे पीछे पड़ा हुआ है। विधि की विंडचना है। भारत भाग्य भारत पर ईश्वरीय कोप का प्रभाव देखकर विगत गौरव का स्मरण करता है।

"फिनिक मिसिर सीरीय युनाना।

भे पडित लिह भारत-दाना।।

रह्यो रुधिर जब ब्रारज सीसा।

जवित ब्रमल समान ब्रवनीसा।।

साइस बल इन सम कोउ नाहीं।

तबै रह्यो मिह मण्डल माहीं।।

केहा करी तकसीर तिहारी।

रे विधि रुष्ट याहि की बारी।।

से सुखी जग के नर-नारी।

रे विधना भारतिह दुखारी॥"

श्रात्म सम्मान की रत्ता हेतु स्वाभिमानी कलाकार इस प्रकार के दैन्य तथा दासता में व्यतीत होने वाले जीवन से श्रस्तित्वहीन रहकर सारे कलक के पक को धो देना श्रेष्ठतर समक्तता है। वह कामना करता है जिस दिन इस भारतभूमि का वैमव तथा पौक्ष छुट गया था, दासता के उपेत्तित श्रपमान से श्रिषक श्रेयस्कार था कि भारत का श्रस्तित्व ही छुप्त हो गया होता। तब यह उपेत्तापूर्ण जीवन न व्यतीत करने को मिलता। निम्नाकित पक्तियों में कलाकार का स्वाभिमान उमइ पड़ा है। भारतीय वैमव के ऐतिहासिक प्रतीकों को वह बार-बार धिक्कार कर श्रपने होम की परितृष्टिट करता है।

"हाय पन्चनद हा पानीपत।
श्राजहुँ रहे तुम घरनि विराजत।।
हाय चितौर निलज त् भारी।
श्राजहुँ खरो भारतिहँ मँभारी।।
जादिन तुव श्रिषकार नसोया।
सो दिन क्यों नहिं घरनि समायो॥"

नाट्यान्तरगत गीतों का महत्व राष्ट्रवादी विचार घारा की प्रचारात्मक मनो-वृत्ति से पूर्ण दिष्टगत होता है, गीतों की योजना अभिनय तथा रगमञ्ज की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं कही जा सकती। गीतों की शृङ्खला नाटकीय प्रयोजन से कहीं-कहीं बाहर ब्राकर नाट्यकार के राष्ट्रीय सदेश और उसके प्रकाशन में प्रचारात्मक मनो-वृत्ति लेकर चलती हुई प्रतीत होती है। भारतीय स्वतन्त्रता की प्रथम क्रांति भारतेन्दु जी के शेशवकाल में ही (१८५७) हो चुकी थी । श्रसन्तोप की लहर से उत्तेजित विभिन्न क्रान्तिकारी शक्तियों ने सबल अग्रेजी साम्राज्य से मोर्चा लिया । यह विभिन्न शक्तियों के सामूहिक रूप का विदेशों साम्राज्य को पलट देने का प्रथम प्रयास था । यह विद्रोह तथा श्रसतोप को श्राग सम्भवतः कभी न बुक्ताई जा सकी । क्रान्तिकारी विद्रोह की योजना सफली-भूत न होने पर सिपाही विद्रोह से प्रेरणा पाये हुये राष्ट्रवादी क्मंठों ने देश और समाज के पुनर्निर्माण की श्रोर श्रपना ध्यान श्राक्तित किया । खुला विद्रोह देश की परिस्थित देखते हुये नितान्त श्रसम्भव था । इधर भारत का शासन ईस्ट इिप्डया कम्पनी के हाथ में न रहकर ब्रिटिश साम्राज्य का एक श्रङ्ग वन गया था । ब्रिटिश सम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया ने कम्पनी के शासन की श्रपेन्चा उदारता और सहानुभूति से कार्य लिया । श्रव ब्रिटिश शासन की श्रव-श्राया में भारतीय जनता की नागरिकता रिज्ञत थी, किसी के धार्मिक तथा सामाजिक श्रिकारों पर इस्तन्त्रेप न करने की घोपणा भारतीय शासन विधान का एक श्रङ्ग मान ली गई थी । श्रतः धार्मिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता का उपयोग देश प्रेम की लहर में ह्रव राष्ट्र- उन्नायकों ने किया ।

राष्ट्रभावनात्रों का बीजारोपण तात्कालिक प्रभाव ही नहीं था, शनैः शनैः पश्चिमी शिक्षा तथा योरोपीय साहित्य तथा इतिहास के स्वतन्त्र श्रान्दोलनों ने समाज को अत्यधिक प्रभावित किया। गत दो शताब्दियों से विदेशी मिशनरी दिन्निण भारत-वर्ष में ईसाई धर्म का यचार कर रहे थे। विक्टोरिया की घोपणा ने उन्हें अपने धार्मिक प्रचार के लिये स्वतन्त्रता दे दी। विभिन्न मतों तथा सम्प्रदायों के त्राक्रमण हिन्दू समाज पर ही केन्द्रित दृष्टिगत होते थे। इस सवर्ष युग में इसी विरतृत समाज को ही हानि उठानी पड़ी । समाज तथा धर्म की इस हिलती हुई नींव को हढ करने के लिये राजाराममोहन राय तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मुख्य रूप से सामाजिक त्रान्दोलन की रूपरेखा ब्रह्म-समाज तथा त्रार्य-समाज के रूप में दी। इस सकातिकाल में केवल सामाजिक क़रीतियों का परिष्कार ही ध्येय था, तथा सक्चित समाज के चन्धन दीने कर समाज को सुनगठित रूप में निर्माण करने की श्रावश्यमता थी। र=६६ ई॰ में केशवचन्द्रसेन ने ब्रह्म-समाज की नवीन शाखा स्थापित की, नथा स्वामी दयानन्द के प्रयत्नों से १८७५ ई० मे त्रार्य-समाज की स्थापना हुई। थार्मिक तथा सामाजिक ग्रान्दोलनों की रूपरेखा पूर्णरूपेण वन चुकी थी, जिसका देशव्यापी प्रभाव पड़ा। यनैः शर्नैः धार्निक तथा जागरूकता को एक प्रकार का उल सा मिला।

धार्निक चेतना ने सामाजिक चेतना को त्यागे बहाने में व्यक्तिक सहायता ही। भारतवर्ष में विभिन्न प्रान्तों में सामाजिक सगटन स्थापित होना प्रारम्भ हो सुका था। सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी द्वारा सन् १८५२ ई० में "बाम्बे श्रसोसियेशन" की स्थापना हुई । इसके पश्चात् बंगाल में ब्रिटिश-इिएडया एसोसियेशन की नींव पड़ी । कमश. मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसियेशन तथा पूना में डक्कन एसोसियेशन की स्थापना की गई । इस समय समग्र देश में जाग्रति की लहर फैल रही थी । जनता के सामने नवीन धार्मिक तथा सामाजिक समस्यायें उपस्थित थीं । श्रार्य-समाज श्रान्दोलन ने हिन्दुओं की सामाजिक तथा धार्मिक कुरीतियों की कटु श्रालोचना की, तथा नवीन प्रगतिशील विचारधारा के पोषकवर्ग ने इसे प्रोत्साहन दिया । क्रमशः यह परिवर्तन होना प्रारम्भ हुश्रा, धार्मिक परिष्कार के बाद सुधारवादियों का ध्यान समाज की स्थित पर श्राकृष्ट हुग्रा, फिर शनैः शनैः यह सामाजिक विचार धारा राजनीतिक मनोवृत्ति में परिवर्तित हो गई ।

भारतीय इतिहास की यह ऋत्यन्त ऋाश्चर्यपूर्ण घटना है कि राजनीतिक आन्दोलन सदा धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलनों का अनुगामी रहा है। सामाजिक एव धार्मिक पुनरत्थान से ही भारत के विगत राष्ट्रीय आन्दोलनों का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार के सामाजिक आन्दोलन ही जनता की राजनीतिक चेतना के अपवृत्त थे। सुवार और व्यवस्था की भावना एक बार जागृत होते ही ऋपने आप जीवन के सभी प्रश्नों पर छा गई। सामाजिक अभाव तथा दुरावस्था की चेतना ने आर्थिक कठिनाई की आरे बरबस ध्यान आकृष्ट किया तो आर्थिक परवशता ने विदेशी शासन की ओर सकेत किया।

उपर्युक्त सारी परिस्थितियों के फलस्वरूप देशव्यापी सगठन का जन्म हुन्ना, जो केवल एक ही वर्ग तथा समाज की समस्यान्नों का परिहार न कर प्रत्युत समस्त देश की समस्यान्नों को लेकर सगठित रूप में श्रपनी प्रगतिशील विचारधारा सम्पूर्ण देश के सामने रखने में सफल हुन्ना। प्रारम्भिककाल में उक्त सस्था का उद्देश्य समस्त भारतीय समाज की कठिनाइयों की श्रोर शासन का ध्यान श्राकृष्ट करना था, श्रोर यथाशिक सुधारवादी श्रान्दोलन को श्रागे बढाने का प्रयत्न करना था। श्रतः सन् १८८५ ई० में इण्डियन नेशनल कॉग्रेस के नाम से देशव्यापी सुदृद्ध सस्था की स्थापना की गई।

भारतेन्द्र जी ने राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द तथा केशवचन्द्र सेन की सामाजिक महत्ता स्वीकार की। जहाँ तक सामाजिक रूदिगत परम्परा के विरोध का प्रश्न उठता है, भारतेन्द्र जी ने उनके स्वर में स्वर सबसे पहिले मिलाया। परन्तु जहाँ उनकी विभिन्न धार्मिक विचारधाराय्यों का प्रश्न उठता है, वे सदैव मौन रहे हैं। त्रार्यसमाज तथा ब्रह्मसमाज से मतमेट रखते हुये भी उन्होंने उनकी त्रालोचना नहीं की है। भारतेन्द्र जी एक उदार श्रीर विकासोन्मुख धार्मिक परम्परा में सारी जनता को संगठित करना चाहते थे। वे वैष्ण्व थे, पर उनके वैष्ण्व धर्म की रूपरेखा एक भिन्न प्रकार की थी। उनके व्यापक दृष्टिकोण में विश्ववन्धुत्व की प्रेरणा ध्वनित होती थी। सामाजिक सगठन, मतैक्य ही सबसे वत्याणकारी धर्म हैं।

श्रमें वी पथप्रदर्शकों से प्रेरणा प्राप्त कर भारतेन्दु वी ने श्रपने युग की सामाजिक श्रौर धार्मिक कान्ति में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने समस्त सुधारवादी श्रान्दोलनों में सिक्रय भाग लेकर श्रपनी वाणी, लेखनी तथा कर्तृत्व के सहयोग से उक्त श्रान्दोलन को श्रागे वहने में सहायता पहुँचाई। युगसिन्ध पर खड़ा हुश्रा कलाकार इस नवीन युग का वैतालिक या। उसने प्राचीन युग की परिधि पारकर नये युग प्रागण में प्रवेश किया श्रौर पुराने कलेवर को परिष्कृत कर नया श्रावरण श्रहण किया था। परम्परा से सकुचित समाज की प्रचित्रित काढ़ियों के प्रति उनका विरोध था। उन्होंने वर्णाश्रम, श्रश्चित्ता निवारण, बाल-विवाह निपेध, विधवा-विवाह, समुद्र यात्रा, गोरत्ता श्रादि के श्रान्टोलनों में सम्पूण सहयोग दिया, तथा साम्राज्यवादी श्रश्चे जी शासन के शोपण की नीति का विरोध किया।

साहित्य समाज का दर्पण है, कलाकार की सदेशवाहिनी भावना कलाकृतिय के रूप में प्रस्तुत जन-समाज में शंखनाट करती है। भारतेन्द्र जी की असन्तोपमय राष्ट्रीय विचारधारा उनके नाटकों में विशेषतः दृष्टिगत होता है। नाटकंय व्यग्यात्मक विज्ञों में नाट्यकार ने खुलकर सामाजिक दुर्व्यवस्थाओं की ब्रालोचना की है। भारत दुर्दशा नाटक में राष्ट्रीय पतन के उत्पन्न वेदना की अभिव्यक्ति का कार्वाणक समा-हार मिलता है। इस वेदना में तत्मालीन भारतीय जीवन का यथार्थ व्यरूप चित्रित है। युगानतकारी कलाकार भारतीय समाज की रुद्धिवादी परम्पराओं में ब्रामूल परि-वर्तन चाहता है, वह देश और समाज के स्तर को अपनी गौरवमय प्राचीन विधित पर पुनः देखना चाहता है।

नाट्यकार उपदेशक के रूप में सास्कृतिक चेतना के नविनमांण की योजना प्रस्तुत करता है। स्पष्ट ग्रालोचक की मॉित सामाजिक स्वतन्त्रता में वाधक ग्रक्तियों का खुलकर विरोध करता हुगा हिण्यात होता है। नाट्यकार नान्तिकारी विचारों द्वारा देश ग्रौर समाज में नया प्रवर्तन करना चाहता है। भारतेन्द्र जो के विचार से सामाजिक पुनिनमींण के लिये सभी प्रनार के भेटभाव द्वोड़कर एक मत होना ग्रावश्यक है। नविनमींण कार्य में कटिवद होकर कार्य किया जान, तो देश की सिथित में परिवर्तन हो सकता है। नाट्यकार के विचारों में सामाजिक सगटन को सुदृद्द बनाकर पारत्यरिक सद्भावनार्ये ग्राजित कर लोक रजनकारी व्यापक समाज

की स्थापना की जा सकती हैं। मैत्री के क्रमिक सूत्र में बँधा समाज "बसुधैव कुटुम्बकम्" की कल्पना करे तो कोई आश्चर्य नहीं हैं। सगठित प्रयास पुन अपनी खोई हुई शक्ति तथा आत्मगौरव सुगमता से इस्तगत कर सकता है। उस युग की समस्याओं ने कलाकार का व्यक्तित्व पूर्ण मानववादी (humanist) बना दिया है, और अपने सेवा कार्य में सपूर्ण मानव समाज का हित देखना चाहता है। नाद्यकार का सन्देश जनसमाज को सामूहिक रूप से प्रगति की और प्रेरित करने का है। सगठन में शक्ति होती हैं (सघे शक्तिः कलयुगे) और यह सचित शक्ति उत्थान की ओर समाज अथवा वर्ग विशेष को प्रेरित कर सकती है। इसी प्रकार के सगठन तथा सभी प्रकार के मेदभाव छोड़कर एकमत होने की प्रेरणा नाट्यकार भारतेन्द्र ने अपनी कृतियों में दी हैं। भारत दुर्दशा नाट्यकार की उक्त भावनाओं का प्रतीक है।

## द्वादस श्रध्याय

## मौलिक नाटकों में भाषा, संवाद और गीत

भापा

भारतेन्दु युग के पूर्व हिन्दी नाद्य साहित्य में भाषा का स्वरूप नितात ग्रव्य-चिर्यत था। सरकत नाद्य शैली के अनुरूप ही नाटकों की भाषा में पद्यमय सवादों तथा व्रजभाषा का बाहुल्य चला श्रा रहा था। भारतेन्दु युग-सिन्ध पर खड़े कलाकार ये। रीतिकाल का श्रालकारिक प्रभाव तथा, व्रजभाषा की लालित्यपूर्ण श्राभिव्यजना श्रव भी श्रवशेष थी। हिन्दी गद्य में खड़ी बोली के परिष्कार में नवीन प्रयोग चल रहे थे। इसके पूर्व भी राजा लद्दमणसिंह तथा राजा शिवपसाद 'सितारे हिन्द' ने भाषा को भिन्न भिन्न दिशाश्रों में मोड़ा था। राजा लद्दमणसिंह जी हिन्दी का श्रास्तित्य उर्दू से श्रलग समक्षते थे, परन्तु राजा शिवपसाद जी की हिन्दी गद्य शैली में उर्दूवी-पन था। इन दोनों विचारधाराश्रों में मतभेद रहा। भारतेन्दु युग में भी शिवप्रसाद जी तथा भारतेन्दु जी में भाषा की श्रुद्धता तथा गद्य के व्यवस्थित रूप के विषय में मत-भिन्नता थी।

लद्मण्सिंह श्रौर सितारेहिन्द की शैलियों के सयोग से भारतेन्द्र ने भाषा का नविनर्माण किया। दोनों ही विचारधाराश्रों के उपयोगी सस्कारों को मध्यस्थ शैली के रूप में रखकर एक सुदृढ गद्य भाषा की नींव डाली, जो कि सर्वमान्य भाषा के रूप में प्रस्तुत हुई। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भाषा का यह निखरा हुन्ना शिष्ट सामान्य रूप भारतेन्द्र की ही कला के साथ प्रकट हुन्ना था। इसी मध्यम-मार्ग का सिद्धान्त उन्होंने श्रपनी सभी रचनाश्रों में रखा है। जिस कारण इन्हें श्राधुनिक हिन्दी गद्य शैली के श्रादि प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। काशी से शिवप्रसाद जी का बनारस गजट निकल रहा था। उस पत्र की भाषा के विषय में श्राधिक श्रसतोप था।

"कवि वचन सुधा" नामक पत्र भारतेन्द्र जी द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसने गद्य शैली को नवीन रूपरेखा दी। बनारस-गजट तथा कवि-वचन सुधा में भाषागत विचारों पर अधिककाल तक सवर्ष चलता रहा, बनारस गजट की अपेद्धा कवि-वचन सुधा को अधिक लोक-प्रियता प्राप्त हुई।

वस्तुतः यह पूर्व ही कहा जा जुका है कि भारतेन्दु जी ने भाषा को बोधगम्य तथा लोकप्रिय बनाने का अधिक प्रयास किया। भाषा में व्यापक शब्द-विन्यात का प्रयोग प्रचुरता से हिंदिगत होता है। भाषागत देशज प्रयोग गद्य तथा पद्य दोनों ही भाषाग्रों को रोचक तथा त्राकर्षक स्वरूप प्रदान करते हैं। शब्दचयन समान रूप से सभी वर्ग के लोकप्रिय शब्दों का त्राकलन है। यह कहना नितान्त त्रावश्यक है कि भारतेन्दु दोनों ही शैली तथा भाषात्रों के मर्मज्ञ थे। 'रसा' उपनाम से उर्दू किविता भी लिखा करते थे, तथा संस्कृत छंदों की भी रचना उन्होंने जीवनकाल में की थी।

भारतेन्द्र जो के गद्य की भाषा का स्वरूप परम्परागत गद्य साहित्य से बिलकुल भिन्न है। स्फुट गद्य लेखों में भी नाटकीय अभिन्यजना वर्णनात्मक शैली लिये हुये हिंदगोचर होती है। कलाकार भारतेन्द्र किव, नाट्यकार, गद्य लेखक तथा वक्ता थे। उनके सम्पूर्ण साहित्य में परिष्कार की भावना की छाप हिंदगत होती है। तत्कालीन रगमच पारसीक व्यावसायिक कम्पनियों के हाथ में था। उस रगमच ने नाटकीय भाषा के खेत्र में अराजकता फैला रखी थी। अधिकाश फारसी मिश्रित उर्दू का प्रयोग नाट्याभिनयों में पाया जाता था। हिन्दी नाट्य भाषा के लिये सकान्ति काल था, भारतेन्द्र जी ने स्वयम् अपने नाटक निबन्ध में इस प्रकार की स्थिति का उल्लेख किया है। काशी में अभिनीत पारसीक रगमच के शकुन्तला से उन्हें बड़ी निराशा हुई।

"इन्दर सभा" को आदर्श प्रतीक मानने वाले शैदा, जौहर, आगा हश्रकाश्मीरी, जेवा, तथा वेताव आदि नाट्यकारों द्वारा तत्कालीन पारसीक रगमच आच्छादित था यह हिन्दी रगमच की भाषा को विकृत करने में तुले थे। शनै शनै भाषा में उर्दूवी-पन के साथ साथ अश्लीलत्व का आधिक्य बढ़ गया था। जन-समाच का नैतिक स्तर बडे ही वेग से गिरता हुआ प्रतीत होता था। सारे कुसस्कारों का दायित्व उक्त नाटकीय भाषा को था।

नाटकों की भाषा में श्रसाहित्यिक प्रभाव देखकर श्रसीम वेदना होती थी। भारतेन्दु जी के नाटक पारसीक रगमच की कुकचि पूर्ण भाषा शैली के विरोध में श्रपना नवीन श्रस्तित्व स्थापित करते हुये दिखाई देते हैं। वर्तमान हिन्दी भाषा के जनक नाट्यकार ने हिन्दी नाट्य साहित्य को एक विशिष्ट प्रकार की भाषा प्रदान की जो कि श्रारम्भिक नाट्य परम्परा से श्रपना श्रलग श्रस्तित्व रखती है। पात्रगत कथोपकथनों में स्वाभाविकता लाने के प्रयोजन से भाषा में नैस्तिकता का श्रस्यिक स्थान रखा गया है। भाषा में शब्दों का निर्मीक प्रयोग है। नाटकीय सवादों की भाषा में श्रद्वी, कारसी, श्रश्रेजी तथा तत्सम शब्दों का प्रयोग पात्रोचित कथनों में मिलता है। भाषा का सर्वसाधारण धरातल बोधगम्य है, तथा भाषागत प्रयोग जन-रिच से दूर नहीं दृष्टिगत होते, भाषा को लोक प्रियता प्रदान करने के प्रयोजन से

देशज शब्दों का प्रयोग अधिकता से मिलता है। यदि शब्दों की तालिका तैयार की जाय तो अपभ्र श देशज शब्द जो आमीण उच्चारणों द्वारा विकृत कर दिये गये हैं, स्वच्छन्टता से प्रयुक्त पाये जाते हैं। जिस प्रकार उनकी भाषा में प्रयुक्त शब्दों की निम्न सूची में खुरमा, चासनी, खबगी, जादे, वरखास्त, अधरी-मजिस्टर, कमेटी, किरिस्तानी, पतलून आदि शब्दों को बोधगम्य तथा व्यापक बने रहने के ही हिटकोण से रखा है।

नाटकीय भाषा में प्रान्तीय तथा अन्तर प्रान्तीय भाषाओं के प्रयोगों को बड़ी खं खं खं ता से लाकर रखा गया है। नैसिंगिक प्रयोगों में अस्वाभाविकता तथा खट-कने वाली वातें नहीं दृष्टिगत होती हैं, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मराठी तथा अन्य प्रान्तीय नागरिकों का विकृत शब्द प्रयोग मनोरखक प्रतीत होता है। मुद्दाविरों के प्रयोगों ने भाषा में सबलता ला दी है जिसके कारण लोकोक्तियों में भाव-व्यजना बड़ी ही सुगम और चातुयंपूर्ण प्रतीत होती है। कहीं कहीं यह लोकोक्तियों गागर में सागर भरने का सा काम करती हैं। कौशलपूर्ण उक्तियों में चापव्य और चमत्वार देखने को मिलता है। गम्भीरता की गहन और मन्थरगित भी भाषा में यत्र-तत्र दिखाई देती है, पत्नु ऐसे गम्भीर भावविनिमय के स्थल बहुत कम दृष्टिगत होते हैं। भारतेन्दु जो की नाटकीय भाषा नाट्य सफलता में प्रतिष्ठित मेरुद्रण्ड का कार्य करती है। भारतेन्दु जी ने नाट्य भाषा को नवीन आलोक देकर हिन्दी नाट्य साहित्य में चेतना प्रदान की, जिसका प्रथानुगमन युग के प्रतिनिधि कलाकारों ने किया।

विभिन्न नाटकों की भाषा को यदि समीद्यात्मक दृष्टि से देखा जाय तो भाषा यथास्थान अपना कलेवर वदलती दृष्टिगत होती है। सामान्यतः शब्द शास्त्रियों द्वारा शब्द शिक्त को तीन रूपों में विभक्त किया गया है। अविधा, लच्च्या और व्यवना शिक्यों में कमशः शब्दों के मूल सकेत, आरोपित अर्थ और चमत्कार पूर्ण व्यव्यार्थ का प्रह्मण होता है। इनमें अविधा मूलक वक्तव्य अत्यधिक चमत्कार रिहत और व्यवना मूलक प्रयोग अत्यधिक चमत्कार पूर्ण और दुरूह होने के कारण नाटकीय प्रयोजन के अधिक उपयुक्त नहीं होते। अत्यद्य प्रतिभाशाली नाटककार प्रायः लाच्चिक शब्दावली का प्रयोग नाटकों में अधिकता से करते हैं। मारतेन्दु जी के भाषा प्रवाह में तीनों प्रकार की शब्द शक्तियों का प्राश्चिक समावेश पाया जाता है। परन्तु मूलतः नाटकों में भाषागत प्रवाह लाच्चिक शब्दावली को लेकर चलता प्रतीत होता है। ऐसे प्रयोग शिष्ट और चमत्कार युक्त शैली में सामाजिक नीति की कट्ट आलोचना करते दृष्टिगत होते हैं। अतः यह निर्विवाद रूप से माना जा सकता है कि तीनों शब्द शक्तियों में से भारतेन्दु जी की नाटकीय भाषा में लाच्चिक प्रयोगों की अधिकता है।

विभिन्न स्थानों पर भाषा शैली का प्रयोग ऋनेक दृष्टिकोणों से हुआ है, स्थान स्थान पर यथातथ्य परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। मूलतः भाषा की मनोवृत्ति के निम्न विभाजन किये जा सकते हैं:—(१) भाव प्रधान, (२) विवेचना प्रधान तथा (३) व्यग्य मूलक।

प्रथम कोटि की विचारधारा में भाषा चित्र प्रधान तथा प्रवाहमयी शैली लेकर चलती हैं। भाषा श्रीर भाव समानान्तर चलते प्रतीत होते हैं भावों के रागात्मक प्रवाह का क्रिक विकास भारतेन्द्र की नाट्यगत भाषा में यथेष्ट मिलता है। शैली का विशेषगुण भावानुकूल तथा विषयानुकूल परिवर्तन करना है। श्रावेश-पूर्ण स्थलों में भारतेन्द्र की भाषा में श्रधिक सरलता दृष्टिगत होती है। यद्यपि भाषा बोलचाल के श्रात निकट है, परन्तु कहीं-कहीं सम्पूर्ण पद की गति च्लिप्र दृष्टिगत होती है। साधारण वर्णनात्मक भाषा में प्रश्नवाचक श्रथवा विस्मयादि-बोधक वाक्यों का प्रयोग श्रवश्य रहता है। जहाँ इस प्रकार के वाक्य नहीं भी होते, वहाँ प्रश्न सूचक श्रथवा विस्मयादि बोधक शब्दों का स्थान श्रवश्य रहता है। ऐसे स्थानों पर भारतेन्द्र जी नवीन सबोधनों का निर्माण करते हैं, श्रीर मुहावरों एव श्रलकारों से काम लेते हैं। जहाँ लम्बे वाक्यों का प्रयोग पाया जाता है, वहाँ उनके सम्बोधन प्रयोग शिथिल से प्रतीत होते हैं, श्रीर वाक्यों में एक ही प्रकार की लय निकलती सी प्रतीत होती है। कुछ ऐसे विशेष शब्द श्रवश्य प्रयुक्त होते हैं, जो पात्रों के मनोभावों को सूदमता एव सुन्दरता से प्रगट करते हैं।

भाषा की दृष्टि से भारतेन्दु जी ने श्रापने नाटकों में जहाँ-जहाँ भावात्मक श्रिभिन्यञ्चना का प्रयोग किया है, वहाँ-वहाँ पूर्णरीति से मानव दृदय के रागात्मक प्रवाह श्रीर श्रन्तरिक संघर्ष को व्यञ्जित किया है। भावात्मक शैली का संकल प्रयोग निम्न उदाहरणों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

चन्द्रावली—"(घबड़ाई हुई आ़ती है, अचल केश इत्यादि खुल जाते हैं) कहाँ गया, कहाँ गया ? बोल । उलटा रूसना, भला अपराध मैंने किया कि तुमने ! अच्छा मैंने किया सही, चमा करो आ़ओ, प्रगट हो, मृह दिखाओ भई, बहुत भई, गुदगुदाना वहाँ तक जहाँ तक रुलाई न आये । (कुछ सोचकर) हा ! भगवान किसी को किसी की कनौड़ी न करें, देखो मुभको इसकी कैसी वार्ते सहनी पड़ती हैं । आप ही नहीं भी आता, उलटा आप ही रूसता है, पर क्या करूं, अब तो फँस गई, अच्छा याँ ही सही (श्रहो श्रहो बन के रूख, इत्यादि गाती हुई वृद्धों से पूछती है ) हाय ! कोई नहीं बतलाता।

<sup>+ + +</sup> 

१—िवितीय श्रङ्क पृष्ठ स ० २१६।

२०२ )

"ग्रहा।" इस समय जो मुभी ग्रानन्द हुग्रा है, इसका श्रनुभव ग्रौर कौन कर सकता है। जो ग्रानन्द चन्द्रावली को हुन्रा है, वही ग्रनुभव मुभी भी होता है। सच है, युगल के श्रनुग्रह विना इस श्रकथ श्रानन्द का श्रनुभव श्रौर किसको है।"

× × ×

"प्यारे, अपने कनौड़े को बगत की कनौड़ी मत बनाओ। नाय, जहाँ हतने गुन सीखे वहाँ प्रीति निवाहना क्यों न सीखा हाय ममधार में डुवाकर जपर से उतराई माँगते हो। प्यारे, सो मी दे जुकी, अब तो पार लगाओ। प्यारे, सबकी हद होती है। हाय ! हम तहपें, और तुम तमाशा देखो। जन कुटुम्ब से छुड़ा-कर यों छितर-वितरकर के वेकाम कर देना यह कौन सी बात है ! हाय सबकी आखों में हलकी हो गई। जहाँ जाओ, वहाँ दूर-दूर, उस पर यह गति। हाय ! "मामिनी ते भौड़ी करी मानिनी ते मौड़ी करी, कौड़ी करी हीरा ते, कनौड़ी कर कुल तें।","

"क्या सारे ससार के लोग सुखी रहें, श्रौर हम लोगों का परम बन्धु, पिता, मित्र, पुत्र, सब भावनाओं से मिक्त, प्रम की एक मात्र मूर्ति, सत्य का एक मात्र श्राश्रय, सौजन्य का एक मात्र पात्र, भारत का एक मात्र हित, हिन्दी का एक मात्र जनक भाषा नाटकों का एक मात्र जीवन दाता, हरिश्चन्द्र दु.खी हो। (नेत्रों में जल भरकर) हा सज्बन शिरोमणे ! कुछ चिन्ता नहीं, तेरा तो दाना है कि" कितना भी दुःख हो, उसे सुख मानना, लोभ के परित्याग के समय नाम श्रौर कीर्ति तक का परित्याग कर दिया, श्रौर जगत के विपरीत गति चल के तो प्रेम की टकसाल खड़ी की है—

ऊपर के गद्याशों में मानवीय दृदय व्यापारों का चोभ, हर्ष, रित तथा शोक, ब्रादि पूर्ण ब्रावेश के साथ व्यक्ति हैं। काव्यात्मक एव चित्रात्मक शैली में यह माद व्यक्तना प्रलाप दशा तक का सफल उद्घाटन करती है।

तथ्य निरूपण श्रथवा वस्तु वर्णन में भाषा के श्रन्तर्गत प्राजलता तथा विशुद्ध भाषा का समावेश तो श्रवश्य रहता है, परन्तु दुरूहता नहीं श्राने पाती, नाद्यकार की भाषा का यही चमत्कार प्रतीत होता है। पद विन्यास श्रावश्यकता से श्रिधिक लम्बा प्रतीत होता है। निम्न उदाहरण में उपर्युक्त लच्चणों का समावेश पाया जाता है—

सुधा : — "सुनिए, काशी का नामातर वाराण्सी है, नहीं भगवती जाह्न-नन्दिनी उत्तर-वाहिनी होकर धनुषाकार तीन श्रोर से ऐसी लिपटी हैं, मानों इसकी

१---प्रेम योगिनी १० ७१८।

शिव की प्यारी जानकर गोद में लेकर ऋालिंगन कर रही हैं, ऋौर ऋपने पवित्र जलकण के स्पर्श से ताप भय दूर करती हुई मनुष्य मात्र को पवित्र करती हैं। उसी गाा के तट पर पुरायात्माऋों के बनाये बड़े-बड़े घाटों के ऊपर दो मजिले, पञ्चमजिले ऋौर सात मजिले, ऊँचे-ऊँचे घर ऋाकाश से बाते कर रहे हैं, मानो हिमालय के श्वेतशृङ्क सब गगा सेवन को एकत्र हुए हैं।"

भाषा का चित्रयुक्त प्रवाह चन्द्रावली नाटिका के वर्षा वर्णन मे श्रत्यन्त उत्कृष्ट प्रतीत होता है।

कामिनी — सखी देख बरसात भी अब की किस धूमधाम से आई है, मानों कामदेव ने अवलाओं को निर्वल जानकर इनके जीतने को अपनी सेना भिजवाई है। धूम से चारों ओर से घूम घूम कर बादल परे के परे जमाये वगपगित का निशान उड़ाये लपलपाती नगी तलवार सी विजली चमकाते गरज गरज कर डराते, बान के समान पानी बरसा रहे हैं, और इन दुष्टों का जी बढ़ाने को मोर करखा सा कुछ अलग पुकार पुकार गा रहे हैं। कुल की मरजाद ही पर इन निगोड़ों की चढ़ाई है। मनोरथों से कलेजा उमगा आता है, और जो काम की उमग जो अग-अग में भरी है, उनके निकले विना जी तिलमिलाता है। ऐसे बादलों को देखकर कीन लाज की चहर रख सकती है, और कैसे पतिब्रत पाल सकती है।

भाषा के उपर्युक्त प्रयोग नाटकीय दृष्टि से ऋषिक सफल नहीं प्रतीत होते हैं, इनमें लम्बे कथोपकथनों की गरिमा है, जो उनके नाटकीय प्रयोजन को महत्व-हीन बनाकर उन्हें केवल वक्तव्य रूप में ही प्रस्तुत करती है, नाट्य ऋमिनेयता का का हास सा दिखाई देता है, केवल वर्णनों की चित्रात्मक प्रशा का विकास ऋवश्य दृष्टिगीचर होता है।

नाटकों में कुछ स्थल गम्भीर चिन्तन की धरा पर गवेषणापूर्ण प्रस्तुत किये गये हैं, जो नाटकीय भाषा को सास्कृतिक व्यजना प्रदान करते हैं। भाषा की सहेतुक भाव-व्यजना के चित्र भारतेन्दु जी की नाटकीय भाषा में यत्र तत्र दृष्टिगत होते हैं। निम्न अवतरणों में उनकी अवतारणा की गई है, जिसमें भाषा की विश्लेषणा- समक दृष्टि का भली विधि अनुशीलन किया जा सकता है।

"हमारा स्टिन्स्हारकारक भगवान तमोगुण जी के जन्म है। चोर, उलूक ग्रौर लपटों के हम एक मात्र जीवन हैं। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूखों के मस्तिष्क ग्रौर खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के ग्रौर प्रत्यज्ञ, चारों नेत्र हमारे प्रताप से वेकाम हो जाते हैं। हमारे दो खरूप हैं, ग्रध्यात्मिक, ग्रौर एक ग्राधिभौतिक जो लोक में ग्रज्ञान ग्रौर ग्रधेर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इ

१- प्रेम यॉगिना ७३६।

२-- प्रन्थकार, चौथा श्रद्ध भारत दुर्दशा, १० म ० ४७६

"हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं। मनु पुका-रते हैं, 'प्रवृत्तिरेषा भूताना,' और भागवत में कहा है, 'लोके व्यवायामिप मद्यसेवा नित्यास्ति जतोः।' उस पर भी वर्तमान समय की सम्यता की तो में मुख्य मूल सूत्र हूँ। पच विषयेंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। सगीत साहित्य की तो एक मात्र जननी हूँ, फिर ऐसा कौन है, जो मुक्तसे विमुख है।" ?

"भारत माता — वत्स ! कव तक इस प्रकार से तुम सव निंद्रित रहोगे, श्रव सोने का समय नहीं, एक वेर श्रॉख खोलकर भली भाँति पृथ्वी की दशा तो देखों। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तुम्हारे चारों श्रोर क्या हो रहा है, यह तो तुम लोग देखों कि तुम्हारी श्रव क्या श्रवस्था हो रही है, क्या थे श्रौर क्या हो गये ? एक वेर तो भला श्रपने मन में विचारों, निरवलवा शोक-सागरमग्ना, श्रभागिनी श्रपनी जननी की दुरवस्था को एक बार तो श्रॉखें खोलकर देखों। वेटा ! हमारा धन, श्राभू-पण, वसन इत्यादि लुटेरे बलात्कार हर लेगये, श्रव हम निराधार हो रही हैं। दे

सहेतुक प्रज्ञा में विचारपूर्ण तथ्यों का निरूपण करने में माधा का साकेतिक नियोजन कलाकार की कलापद्धता को लिल्ति करता है।

भारतेन्दु जी ने नाटकों में व्यग्यात्मक उक्तियों का प्रयोग किया है, व्यग्यों तथा हास्ययुक्त कटानों की भाषा ग्रिधिक मंजी हुई है। प्रहसनों की भाषा में व्यग्य के पुट के साथ साथ कटान्न ग्रीर ग्रालोचनात्मक मनोवृत्ति का ग्राधिक्य ग्रिधिक दृष्टिगत होता है। भारतेन्दु जी के नाटकीय व्यग्यों की शैली का एक निज का व्यक्तित्व है, युग प्रतिनिधि कलाकार की भाषाशैली का अनुकरण समकालीन साहित्यकों में विद्यमान मिलता है। हास्यपूर्ण प्रहसनों में व्यग्यात्मक माषा की छटा जिम्म गद्याशों में दृष्टिगत होती है।

विदूषक—"हे भगवान, इस बकवादी राजा का नित्य कल्याण हो जिससे हमारा नित्य पेट भरता है। हे ब्राह्मण लोगों। तुम्हारे मुख में सरस्वती इस सहित वास करें, और उसकी पूछ मुख में न अटके।"

उपर्युक्त गद्याश में विनोदपूर्ण व्यञ्जना लिए हुये भाषा का तरल प्रवाह है। व्यग्यात्मक व्यजना में शाब्दिक चमत्कार योजना का अनुपम उदाहरण निम्न पक्तियों में उपरिथत है।

"त्रपत्यय, त्रदालत, फैशन और सिफारिश इन चारों ने सारी दुरमन की फीज तितर बितर करदी। श्रपत्यय ने खूब लूट मचाई। श्रदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किये। फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि वटाधार कर

१—चतुर्थं श्रङ्क-मदिरा, भारत दुर्दशा । २—भारत जननी, पृष्ठ २३८ वैदिकी हिंसा हिसा न भवति, पृष्ठ १९२

देया, श्रौर सिफारिश ने भी खूब ही छुकाया। पूरव से पश्चिम श्रौर पश्चिम से पूरव तक पीछा करके खूब भगाया। तहफे, घूम श्रौर चन्दे के ऐसे बम के गोले वलाये कि 'बम बोल गई, बाबा की चारों दिसा' धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मूड़ लिया। एक तो खुद ही सब पिड़या के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का कगड़ा उटा, घाय घाय गिनी गई, वर्ण माला कठ कराई, बस हाथी के खाये कैया हो गए। घन की सेना ऐसी भागी कि कब्रो में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली।" भ

बोधगम्य भाषा में देशज प्रयोगों का ब्राकर्षक चयन भाषा की चटकीलीं। शैली को तरलता प्रदान करता है, लोक-प्रिय मुहावरों में साकेतिक व्यग्य इिक्त करना कलाकार की मंजी हुई भाषा का ही कार्य है। गतिवान मुहावरों के तारतम्य से युक्त शैली का वेग निम्न गद्यारा में नाट्यकार ने देकर ब्रापनी भाषा सुष्ठता का परिचय दिया है।

"श्रौर क्या। काज़ी जी दुबले क्यों, कहें शहर के श्रन्देशे से। श्ररे कोड कृप होड हमें का हानी, चेरि छाड़ि निहें होउब रानी।" श्रानन्द से जन्म बिताना। श्राबगर करें न चाकरी पछी करें न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। 'जो पढ़तन्य सो मरतन्य, जो न पढ़तन्य सो भी मरतन्य, तब फिर दत कटाकट किं कर्तन्य ? मई जात में ब्राह्मण, धर्म में वैरागी, रोज़गार में सूद श्रौर दिल्लगी में गप सबसे श्रन्छी।"

यहाँ भाषा का प्रयोजन केवल चमत्कार प्रदर्शन दिखाई देता है। भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग रखकर रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। यह लाच-िश्यक शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है।

जहाँ भारतेन्दु जी ने प्रगतिशील नाट्य भाषा का निर्माण किया वहीं उन्होंने कुछ स्थानों में विशुद्ध तत्सम पदावली का प्रयोग कर चमत्कार प्रदर्शित करने का उद्योग किया है। महारानी विक्टोरिया के लिये प्रयुक्त श्रलकृत सम्बोधनों में शब्द चमत्कार का श्रव्छा सयोग दिष्टगत होता है।

भारत माता—"वेटा तुम लोग क्या कह रहे हो ? हाय मैं ऐसी वज़हृद्या हूँ कि यह सब सुनकर भी सुख्यूर्वक अपना प्राण घारण किये हूँ, अब तो यह दुसह दुख सहा नहीं जाता। (दीर्घ श्वास लेकर) वेटा तुम लोग अब क्या कर सकते हो. तुम्हारे पास अब है क्या ? तुम लोग अब एक वेर जगत् विख्यात, ललनाकुलकमल-किलकाप्रकारिका, राजनिचयपूजितपादपीठा, सरलहृद्या, आई-चित्ता, रजन-कारिणी एवम् द्याशीला आर्य स्वामिनी राज राजेश्वरी महारानी विक्टोरिया के चरण-

१—भारा दुर्दरा, १०४६७

कमलों मे अपने इस दुःख का निवेदन करो, अतीव कारुएयमय दयाशालिनी और प्रजा-शोकनाशिनी हैं, निस्सन्देह तुम लोगों की ओर कृपा कराच्च से देखेंगी, और अगस्त की भाति फटित हो तम लोगों के शोक-सागर का शोपण कर लेंगी।

भाषा में तत्सम शब्दों का क्लिष्ट वाक्यविन्यास प्राजलता की स्षिट करता है, जो प्रसगानुकूल है। इसके पूर्व कहा जा चुका है, कि भारतेन्दु की भाषा ने यथा-स्थान विभिन्न रूप से अपने कलेवर बदले हैं, सम्भवतः भारतेन्दु युग गद्य भाषा शैली का निर्माण युग रहा है। युगपवर्तक कलाकार ने भाषागत विभिन्न शैलियों को भिन्न भिन्न प्रयोगों के रूप में लिया है और व्यापक तथा साहित्य समाज के लिये हितकर शैली का निर्माण इन्हों सब प्रेरणाओं के स्थोग से किया है।

नाद्यकार भारतेन्दु की ने नाद्यगत भाषा का व्यापक तथा लोकप्रिय स्वरूप अपने नाटकों में रखा है, नाटकों में देशज, प्रान्तीय तथा अन्तां प्रान्तीय भाषाओं के प्रयोग साधारण वाक्यविन्यास से गठित दिखाई देते हैं। ऐसी भाषा के रूप पात्र-गत सवादों की नैसिंगिकता पर आधारित हैं, निम्न उद्धरणों में विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व मिलता है।

भपटिया—"श्रान श्रमी तक कोई दरसनी-परसनी नाहीं श्राये, श्रीर कहाँ तक श्रमिहन तक मिसरो नहीं श्राप, श्रमहीं तक नींद न खुली होइ है। खुले कहाँ से ? श्राधी रात तक बाबू किहाँ बैठके ही-ही ठी-ठी करा चाहें, फिर सबेरे नींद कैसे खुलें"।

नाट में में म्रिधिकाश स्थानों पर मोजपुरी तथा मिर्जापुर के म्रास-पास बोली जाने वाली देशन भाषा का पात्रोचित प्रयोग किया गया है, प्राय. काशी की देशज भाषा का उक्त भाषा से ऋषिक साम्य है।

काशी में पिरडतों में दिल्ला महाराष्ट्र वर्ग के लोगों का श्रिकाश स्थान है, निमन्त्रण तथा श्रन्य कर्म-काएडों में इन्हीं लोगों को प्रायः बुलाते थे, ऐसे व्यव-सायिक वृत्ति वालों का रहन-सहन का वर्णन उन्हीं की भाषा में है।

"बुभुक्ति—कोण आहे ? वाह महाशत आदेश काय ? काय वावा आज किती ब्रह्मण आमच्या तडात देतोस ? सरदारानी किसी सागीतलेल ? कायरे ठोक्याच्या कमर्यात सहस्र भोजन कुएयाच्या यजमानाचे चाल्ले आहे ।

मारतेन्दु युग में श्रभी बज भाषा की मान प्रतिष्ठा विद्यमान थी, यह युग सिंघकाल था, यद्यपि बज को छोड़कर गद्य की भाषा खड़ी बोली की श्रोर श्रिधिक भुक रही थी, परन्तु भारतेन्दु जी की चन्द्रावली में बज के कथोपकथन का प्रयोग मिलता है। "भगवान—तौ प्यारी मैं तोहि छोड़ि के कहाँ जाऊँगो, तू तौ मेरी स्वरूप ही है। यह सब प्रेम की शिद्धा करिवे को तेरी लीला है।"

कलाकार में शब्द निर्माण की अलौकिक प्रतिभा है, निम्न गद्याशों में प्रयुक्त कुकुर भौं भौं, हुडजते बगाल, कुटीचर आदि शब्द निज का मौलिक व्यक्तित्व लिये हुये दृष्टिगत होते हैं।

"रामचन्द्र—जाते हैं, कभी-कभी जी नही लगता मुफत की वेगार-त्रौर फिर हमारा हरिदास बाबू के साथ कुकुर-भौं-भौं, हुज्जते वगाल, माथा खाली कर डालते हैं।"

नाट्यकार के शब्दों के ब्यक्तित्व में ही अर्थ की अभिव्यक्षना निहित दृष्टिगत होती है, उनके प्रयोगों में न तो विचारों का गुफन और न भाषा की दुरूहता ही होती है। बोधगम्य वाक्य-खरड भावों का मानचित्र उपस्थित कर देते हैं, इसीलिये भाषा और भाव साथ साथ चलते दृष्टि गत होते हैं।

नाटकों की भाषा में निज का व्यक्तित्व है, रगमच में प्रयुक्त होने वाली भाषा तत्कालीन पारवीक रगमच के सरकारों के विरोध में प्रस्तृत की गई थी, परन्तु उक्त भाषा के मौलिक सरकार ऋभिनेय उत्कृष्टता की दृष्टि से ग्रहण किये गये हैं। स्मरण रहे कि भाषा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दृष्टिगत होता जो कि कला-कार की देन के रूप में निज का ऋस्तित्व रखती है। नाटकीय प्रयोजन की दृष्टि से भारतेन्दु जी की भाषा में गतिशीलता अवश्य है, परन्तु किन्हीं स्थानों में नाटकीय संवादों के उपयुक्त सतुलित तथा सयमित भाषा नहीं प्रतीत होती।

नाटककार भारतेन्द्र जी हिन्दी गद्य भाषा के जनक थे। उन्होंने हिन्दी नाट्य साहित्य में चली आने वाली अन्यवस्थित गद्य भाषा के दाचे में आमूल परिवर्तन किया, तथा युग की भाषा को नवीन स्वरूप देकर नाट्य साहित्य में अपना व्यक्तित्व प्रतिष्ठित कर गये। १६ वीं शताब्दी के पूर्व गद्य भाषा का कोई निश्चित मानदण्ड नहीं दृष्टिगोचार होता था। अज भाषा के गद्य प्रवाह की शिथिलता प्राय खटकने वाली वस्तु थी। नाटकों को भाषा का नवीन क्लेकर देकर अपने वर्ग के साहित्यकारों को नवीन पथ-प्रदिश्चित किया, नाट्यकार की भाषा में अभिनयमूलक गुण विद्यमान ये। साधारण गद्य की भाषा से नाटकीय भाषा का स्वरूप कुछ अलग प्रतीत होता है। भारतेन्द्र जी की अन्य गद्य कृतियों में भी नाटकीय भाषा का सा भाव-प्रवाह मिलता है।

नाट्यकार ने श्रपनी भाषा शैली को सबलता प्रदान करने के लिये नैदर्भी, गौणी,पाचाली त्रादि रीतियों, त्रोज,माधुर्य श्रौर प्रसाद श्रादि गुणों, श्रभिघा, लच्चणा ख्रौर व्यञ्जना ख्रादि शब्द शक्तियों, उपमा, उत्प्रेचा, रूपक, यमक, श्लेपादि ख्रलं-कारों, मुहावरों एव लोकोक्तियों का यथास्थान प्रयोग किया है।

कहा गया है "शैली हो मनुष्य का व्यक्तित्व है" (Style is the man) । व्यक्तित्व की छाप शैली में निहित रहती है, इस सिद्धान्त के छाघार पर हम नाट्य-कार भारतेन्दु जी की भाषा में गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा भागतम्ब प्रवृत्तियों के दर्शन पाते हैं। साथ ही साथ उनकी शब्द सम्बन्धी तत्सम-तद्भव-प्रियता एव छन्य भाषाछों के शब्दों के प्रति छन्तरिक्ति का भी यथेष्ट शान प्राप्त होता है, विषयानुसार शैली के स्वरूपों का परिवर्तित होना स्वाभाविक है। इसीलिये कहीं सरस शैली, कहीं छलकृत शैली, कहीं गुम्पित वाक्य विन्यास, कहीं उक्ति प्रधान छीर कहीं गृह विवेचन शैली के स्वरूप दिखाई देते हैं।

विषयानुसार माघा का प्रयोग नाट्यकार की भागा का विशेष गुंगा है। माघा का सहज एवं अकृतिम रूप ही सर्वेषाधारण के बीच प्रतिष्ठित हो सकता है। यह कहना नितात उपयुक्त है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य के विकास काल में भारतेन्द्र की का सर्वप्रयम ध्यान भाषा की आरे गया। उन्होंने सर्वत्र साधारण बोलचाल की भाषा को ही अपने भावाभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। वैसे यथारथान कितने ही स्थल उपस्थित हैं, जहाँ आपकी भाषा में पिरडताऊपन हिट्यत होता है। भाषा का पिरडताऊपन इस काल की भाषा सम्बन्धी प्रमुख विशेषता थी। परन्तु भारतेन्द्र जी ने उक्त शैली में परिष्कार किया तथा भाषा की जटिलता और दुरूहता से इटकर एक नवीन शब्दावली के साथ भाषा का निर्माण किया, नवीन निर्मित भाषा का यह अपरिपक स्वरूप था, प्रारम्भिक काल में रूप एव व्याकरण सम्बन्धी भूलें अवस्थ प्रतीत होती हैं, जिनसे कदापि विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भाषा सम्बन्धी उक्त भूलें प्रारम्भिक निर्माण काल में होना स्वाभाविक थीं। संवाद

नाटकों में कथावस्त तथा पात्रों का समस्त कार्यव्यापार संवादों में निहित रहता है। सवादों की गतिविधि ही नाटकीय सफलता की निर्णायक होती है। सवादों के ही क्रिमक सगठन से नाटकीय कथावस्तु का निर्माण हो सकता है। सवाद नात्य कथा के मेरदरण्ड का कार्य करते हैं, जिनके ग्राधार पर वर्णित कथा ग्रथवा घटना का निर्माण सम्भव है। भाषा का कलेवर सवादों को चित्रमयता प्रदान करता है, इनकी सफलता का श्रेय मूलत. भाषा को ही प्राप्त होती है। संवादों में भाषा के ग्रातिरिक्त चरित्र-चित्रण, श्रामिनय तथा रसानुभृति ग्रादि तत्वों का समाहार रहता है। इन प्रमुख तत्वों में से एक भी तत्व का ग्रामाव सवादों में खटकने की वस्तु है। सफल नायक के संवादों में वोधगम्य भाषा, स्पष्ट चरित्र विकास, ग्रामिनय मूलक

व्यजना तथा रस-परिपाक का होना नितान्त आवश्यक है। सवादों के सकेत स्पष्ट होने चाहिये, ध्विन में अभिनेय गरिमा तथा भाषा विन्यास सतुलित होना चाहिये। नपा-तुला शब्दविन्यास, प्रासगिक प्रयोग जिनमें कथोपकथन विन्तार का प्रयोजन मिलता है, कथावस्तु के आधार पर ही चलने वाले होना चाहिये। भाषा की दुरूहता सवादों के स्तर को न्यून कर देती है। अतः बोधगम्य भाषा नितात आवश्यक है।

एरिस्टाटिल (Aristotle\*) ने सवादों की गरिमा मूल-रूप से पात्रों तथा उनके भाव विकास में विभक्त की हैं। पात्रों का व्यक्तित्व सवादों में ही निहित दृष्टिगत होता है, सवाद ही उनकी सफलता तथा विफलता के निर्णायक हैं। सवादों की अभिनयमूलक भावाभिव्यजना के सफल चित्रणों में उनकी श्रेष्ठता निर्भर है। सवादों में पात्रगत व्यक्तित्व तथा अभिनयमूलक भाव प्रदर्शन दोनों ही का भाव निहित रहता है। सवादों में उपर्युक्त गुणों का सामजस्य सापेन्तिक प्रतीत होता है।

रूपक में सवादों का त्रावश्यकता से ऋधिक विन्यास बढ़ जाने से व्यावहारिक ययार्थता का हास हो जाता है, तथा न्यूनतम साकेतिक वाक्य भी ऋपने मन्तव्य को स्पष्ट प्रदर्शित नहीं कर पाता। सवादों की भाषा का स्वरूप न ऋधिक बड़ा होना चाहिये न बिलकुल छोटा ही, यदि किसी प्रकार सवाद में कथन की ऋधिकता है तो उसका प्रासंगिक तथा कथावस्तु से सम्बन्ध स्थिर रखना ऋावश्यक है।

वर्तमान समीद्धकों ने स्वगत-भाषण नाटकों के लिये अनुपयुक्त वस्तु सिद्ध की है। स्वगत भाषण नाटकीय घटना प्रवाह के विकास का पूर्व परिचय देता है, स्वगत कथन नाटकीय घटनाओं का साकेतिक निर्देश है, जो भावी घटनाचक की रूप-रेखा बताता है। इस उद्देश्य से सवादों में स्वगत चित्रण को अपनाया जाता है पर

(The Art of poetry—page 35. by Aristotle.

Translated by Ingram Bywater)

<sup>\*--</sup>As they act the stories, it follows, that in the first place the spectacle (or stage appearance of the actor) must be some part of the whole and in the second Melody and Diction, these two being the means of their imitation. Here by 'Diction' I mean merely this, the composition of the verses, and by 'Melody', what is too completely understood to require explanation. But further the subject represented also is an action, and the action involves agents, who must necessarily have their distinctive qualities both of character and thought, since it is from these that we ascribe certain qualities to their actions

स्मरण रहे स्वगत केवल सकेत मात्र ही रहे, इसके आकार की अधिकता संवादों की गिशियलता का चोतक है।

सवाद कार्यगिति प्रेरक तथा रोघक दोनों श्रवस्थाश्रों में प्रयुक्त होते हैं। संवादों में परिस्थिति का उद्घाटन करने हुये कार्य व्यागर में नियोजित करने की ज्मता होती है। किसी स्थल विशेष के सवाद से ही यह प्रकट हो जाता है कि विषय श्रीर परिस्थित में गित है श्रथवा नहीं। स्मीप भविष्य का सम्भावित रूप भी उसके द्वारा समक्त में श्राने लगता है, वस्तुस्थिति किस श्रीर श्रयसर है, श्रीर वहाँ तक बढ़ सकती है, इसका श्रनुमान सवाद के वर्तमान रूप को ही देखकर लगाया जा सकता है। किसी कार्य में प्रवृत्त करने वाले सवादों में नई नई बातों, नये नये भायों, सिक्तयता के रूपों श्रीर परिणामों का निरन्तर प्रकाशन होता चलता है। इसी उपादेयता के कारण साधारणत सब प्रकार की रचनाश्रों में श्रीर मुख्यतः नाटकों में सवादों के श्राधार पर कथा का प्रसार तथा चरित्राकन होता है। कथा का प्रसार करने वाले सवाद गित प्रेरक कहलायेंगे जहाँ कथावस्तु के शिथल्य में सवादों का हाथ रहता है, वहाँ वह गित प्रवाह में रोधक का कार्य करते दिखाई देते हैं।

रस तथा श्रभिनय मूलक श्रभिन्यजना संवादों का प्रमुख श्रग है। सवाद में रस विशेष का परिपाक नितान्त ग्रावश्यक है। श्रभिनय में रस की निष्पत्ति होती है, दोनों ही सवादों में श्रालवन श्रौर श्राश्रय का कार्य करते हैं। नाटकीय सवादों में रस श्रौर श्रभिनेय गरिमा की श्रतीव श्रावश्यकता है। विशेषत. रगमचीय नाटकों में सवादों के सभी मौलिक गुण विद्यमान होना चाहिये। यद्यपि श्रभिनेय तथा पठित दो विभिन्न नाट्य प्रकारों में सवादों की श्रवस्था में परिवर्तन श्रा सकता हैं।

उपर्युक्त लच्चणों के श्राधार पर भारतेन्द्र जी के नाटकों में सवादों का समीचा-रमक श्रव्ययन किया जा सकता है, नाटकों में सवाद पात्रोचित भाषा का कलेवर धारण किये हुये दिखाई देते हैं। सवादों की दृष्टि से नाटक श्रत्यधिक शिथिल प्रतीत होते हैं। कथावरत का लोप श्रीर श्रप्रासगिक चर्चा दृष्टिगत होती है। जहाँ संवादों के ही श्राधार पर पात्रों का प्रीट् चारित्रिक विकास उपलब्ध है, वहाँ सवाद कथावरत के मेस्टएड का कार्य करते हैं, कथावस्तु का प्रवाह इन्हीं में सिन्नहित दृष्टिगत होता है। परन्तु जहाँ स्वगत भाषण तथा श्राकाश-भाषित तथ्यों के बाहुल्य में श्रप्रासगिकता का समावेश है, सवादों की प्रीटता का हास दिखाई देता है। गीति, रूपकों में सवादगत गीतों का वाहुल्य पात्रों की श्रिमनेयता को स्पष्ट नहीं कर पाता है। श्रविकत्ति श्रिम-नेयता के कारण सवाद शिथिल जान पढ़ते हैं।

पात्रों के विभिन्न स्वरूपों के द्याधार पर सवादों की भाषा भिन्न भिन्न कलेवर में दृष्टिगत होती है। भाषा के वर्गिक विभाजन के ख्राधार पर सवादों को विभिन्न कोटि में रखा जा सकता है। कहीं सवाद भावात्मक प्रज्ञा को लेकर चलते हैं, तो कहीं उनमें सकेतात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, ख्रौर कहीं पर व्यग्यमूलक सवाद हैं।

रस के आघार पर सवादों की सफलता और विफलता का मानदड आवश्यक है, नाटकों में जहाँ जहाँ करुखा, चोभ, प्रेमातिरेक, अमर्घ, उन्माद तथा प्रलाप आदि हिष्टगत होता है, सवादों ने अपने मौलिक नियमों का उल्लघन किया है। जब सवाद प्रतिपाद्य विषय को छोड़कर भावात्मक इतिवृत्ति के प्रवाह में बह जाते हैं, सवादों की गति में शिथिलता आ जाती है, सवादों के अप्रासगिक तथ्य सामान्य घटना सूत्र तथा कथोपकथन प्रणाली से असबद्ध दिखाई देते हैं। ऐसे सवाद अरुचिकर तथा निरर्थक कहे जा सकते हैं। सम्बोधनों की पुनरावृत्ति तथा निरर्थक शब्दावली का तारतम्य भी सवादों में खटकने वाली वस्तु प्रतीत होती है।

सवादों का श्रिभिनेय वातावरण पर तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। इति न्यू वृत्तात्मक प्रवाह के कथोपकथनों में प्राय. श्रिभिनेयता का हास पाया जाता है, ऐसे कथन कभी-कभी कथाप्रसग से श्रमबद्ध भी हो जाते हैं। भारतेन्दु जी की चन्द्रावली नाटिका में प्रेम प्रधान भावधारा का बाहुल्य है। प्रेम श्रौर विरह की ऊहात्मक प्रज्ञा का प्रवाह श्रित वेगवान दृष्टिगत होता है। सवादों की दृष्टि से उक्त नाटिका को श्रार्थिक सफलता नहीं प्राप्त हुई है। भावकता के श्रावेश में सवाद श्रपनी मर्यादा छोड़कर वक्तव्यों तथा प्रलापपूर्ण कथनों के रूप में दिखाई देते हैं। कथा-वस्तु की न्यूनता होते हुये भी श्रप्रासंगिक सवादों का बाहुल्य दृष्टिगत होता है। कभी-कभी घटनाक्रम श्रौर संवादों में कोई मूल प्रयोजन नहीं होता। उत्तर प्रत्युक्तर की भावना न रहते हुये भी सवादों का सिलसिला जारी रहता है, रस विशेष का परिपाक श्रवश्य रहता है, परन्तु कथोपकथन प्रणाली को सफलता नहीं प्राप्त होती है। भावादों की यह प्रणाली हमें नाट्यकार के कई नाटकों में देखने को मिलती है। ऐसा जान पड़ता है कि अब नाट्यकार भावक प्रज्ञा में वह जाता है, तो वह

<sup>9—</sup>चन्द्रावली .—( आप ही आप ) 'हाय प्यारे हमारी यह दशा होती हैं प्यारे चमा करों । मेरे अपराधों की ओर न देखी, अपना ओर देखी'!

<sup>(</sup>चन्द्रावली नाटिका-तासरा अङ्ग, ५० स ० २३३-२३७)

सुपाकर—"सुनिए काशो का नामातर वाराणसी है आप देश्यिगा तभी जानियेगा, वहुत कहना व्यर्थ है" (प्रेमयोगिनी, तामरा गर्माह्र, पृ० स० ५५५-१६४, मा० ना०)

भारतभाग्य .— 'हाय भारत को आज क्या हो गया है ? . तो ऐसे अमार्ग जीवन ही से क्या वम यह लो।'' (कटार का द्वाता में आवात) (मा॰ दु॰ छ्रन्म श्रह्, पृ॰ ४८६-४६८

भारतमाता—"( श्रांतें खोलकर ) डाय क्या ? श्रच्या तो एक वार उद्योग करें।" ( भारत जनकी, १० २३५-२३७, भा० ना० }

त्रापने भावों की शृङ्खला पर संयम नहीं रख पाता, उसकी मनोवृत्ति एक साथ एक ही पात्र द्वारा सब कुछ कहला देने की रहती है, ऐसे स्थल हमें यथास्थान चन्द्रा-वली, प्रेन योगिनी, भारत दुर्दशा, भारत-जननी ग्रादि में मिलते हैं। यद्यपि सिद्धान्त की हिंद से नाद्यकार स्वयम् उक्त प्रणाली को नाद्यकला के उपयुक्त नहीं स्वीकार करता जैसा नाटक निबन्ध में श्राप सवादों के विषय में श्रपने विचार प्रकट करते हुये कहते हैं कि "पात्रगण श्रापस में जो वार्ता करें, उसकी किव निरे काव्य की भाति न प्रथित करें। यथा नायिका से नायक साधारण काव्य की भाति 'तुम्हारे नेत्र कमल हैं, कुच कलश हैं, हत्यादि न कहें'। परस्पर वार्ता हृदय के भाव बोधक वाक्य हो कहने योग्य हैं। किसी मनुष्य व स्थानादि के वर्णन में लम्बी-चौड़ी काव्य रचना नाटक के उपयोगी नहीं हैं"। 1

सवादों में कलात्मक शिथिलता के स्थल वहीं दिखाई पड़ते हैं, जहाँ कला-कार भावमय प्रज्ञा का प्रयोग कर अपने निज के प्रचारात्मक विचारों का उद्घाटन करता है। जहाँ कहीं भी कलाकार ने किसी समस्या विशेष को लेकर निज के व्यक्तित्व को ढालने की कोशिश की है, वही सवादों का स्तर गिर जाता है, श्रौर वस्तु प्रसग की सामान्य परिधि के बाहर दृष्टिगोचर होने लगते हैं। भारतेन्दु जी के प्रहसनों के सवाद सामान्यतः उत्कृष्ट हैं, प्रहसनों में सवादों की कलात्मक व्यजना प्रौद तथा हृदयग्राही है। सुन्दर शब्द चयन के साथ सहेतुक व्यजना का सुन्दर सामजस्य है।

भाषा की चपलता और सवादों को विनोदपूर्ण सहेतुक व्यजना का चमत्कार निम्न कथोपकथनों में त्राति त्राकर्षक प्रतीत होता है।

"विदूषक :—वक वक किये ही जायगी तो तेरा दाहिना और वाया युधिष्ठिर का वड़ा भाई उखाड़ लेंगे"।

विचल्णा:—"श्रीर तुम भी नो टे टे किये ही जाश्रोगे तो तुम्हारी भी स्वर्ग काटकर के एक श्रोर के पींछ की अनुपास मृह देंगे, श्रीर लिखने की सामग्री मुँह में पोत के पान के मसाले का टीका लगा देंगे।"

"विदूपक :--क्यों वेदान्ती जी, ग्राप मास खाते हैं कि नहीं ?

वेदान्तो:--तुमको इससे कुछ प्रयोजन है १

विदूषक : - नहीं कुछ प्रयोजन तो नहीं है. हमर्ने इस वास्ते पूँछा कि आप वे-दाँती हैं, अर्थात् बिना दाँत के हैं, सो आप मन्त्रण कैसे करते होंगे।"3

१--नाटक निवन्ध ए० ४६२ परिशिष्ट मा० ना०

२--कप्र मंजरी--पृ० १५४, भा० ना०

<sup>3-</sup>वैदिकी दिता हिसा न मवति, दितीय शहु, ए० ५१३ मा० ना०

सवादों में यथार्थ निरूपण का प्रयास किया गया है, नाटकों में पात्रोचित माधा का ध्यान इतना रक्खा गया है, कि नाटकों की भाधा कहीं कहीं पाटकों तथा दर्शकों दोनों हो के लिए दुरूह हो गई है, ऐसे स्थल नीलदेवी तथा प्रेमयोगिनी में देखने को निलते हैं। नीलदेवी में नाट्यकार यवन पात्रों के द्वारा फारसी मित्रित उर्दू बोलवाता है, श्रीर प्रेमयोगिनी हिन्दी भाषा की नाटिका होते हुये भी उसमे मराठी भाषा का प्रयोग किया गया है। उन सन्वादों से रगमचीय प्रयोजन सिद्ध होता नहीं हिएगत होता, कारण कि दर्शक श्रयवा पाठकों की बुद्धि के परे प्रतीत होते हैं। परन्तु देशज भाषा में बोलने वाले यथार्थवादी पात्रों के सम्वाद रोचक प्रतीत होते हैं, कहीं कहीं उनमें श्रश्लीलत्व दोष श्रवश्य विद्यमान है, परन्तु सम्वाद श्रत्यिक स्फूर्तिवान प्रतीत होते हैं।

''मूरी--क होई सरवा अपने शहर की एतनी निन्दा कर गवा तू लोग -बोल्यौ नाहीं ?

गगा॰—भैया, श्रपना तो जिजमान है, श्रपने न बोलैंगे, चाहे दस -गारी दे ले।

> भडोरिया—ग्रपनौ जिजमानै ठहरा। दलाल —ग्रौर श्रपना भी गाहकै है। दुकानदार श्रौर भाई इमहूं चार पैशा एके बदौलत पावा है।

मूरी०—"त् सब का बोलवो, त् सब निरे दब्बू चप्पू हो, हम बोलवै । (परदेशी से) ए चिड़िया बावली के परदेशी फरदेसी। कासी की बहुत निन्दा मत करो। मुँह बस्सैये, का कहें के साहिब मजिस्टर है, नाहीं तो निन्दा करना निकास देते।

परदेशी—निकास क्यों देते १ तुमने क्या किसी का ठीका लिया है ! भूरी० — "हाँ हाँ ठीका लिया है मटियाबुर्ज।"

पर०-तो क्या इम भूठ कहते हैं ?

भूरी • — "राम राम त् भला कवाँ भूट बोलबो, त् तो निरे पोथी के वेठन हो।"

पर०--वेठन क्या १

भूरी०—"वे ते मत करो गप्पो के, नाहीं तो तोरी श्ररवी फारसी घुसेइ" देवे।" •

यहाँ सवादों में फ़र्तीलापन तथा देशज चुहल का चमत्कार देखने को प्राप्त होता है। यद्यपि सवादों में अश्लीलत्व अवश्य विद्यमान है, यदि उस पर ध्यान न दिया

१---प्रेम योगिनो-हुमरा गर्भाद्ध-मा० ना०

जाय तो सवादों की शैली के गतिशील सस्कारों का यथेष्ट परिचय प्राप्त होता है। चचल तथा फुर्तीले सवादों की दृष्टि से अन्वेर नगरी तथा वैदिकी हिन्सा हिन्सा न भवित दोनों ही प्रहसनों में गितशीलता है। संवादों का तारतम्य कथावन्तु का प्रेरक प्रतीत होता है। नाटकों के कलात्मक निर्माण में सवादों का अधिक सहयोग है। सवाद कथावस्तु के विकास में सहायक का सा कार्य करते हुये प्रतीत होते हैं। नीलदेवी के सवाद पात्रोचित व्यक्तित्व लेकर चलते दृष्टिगत होते हैं, यद्यपि कहीं-कही भाषागत दुरूहता दिखाई देती है, परन्तु संवादों का संगठन सुव्यवस्थित है, सवादों का कम प्रवाह भावी घटनाओं का रहस्योद्घाटन करता चलता है। स्वगत कथनों मे मानसिक अन्तर्द्धन्द्द का निदर्शन अत्यधिक उत्कृष्ट है, राजपूत सैनिक शिविर में पहरा देने वाले सैनिक की कल्पना तथा मानसिक व्यापारों का स्वगत-कथन तथा सवादों का प्रदर्शन कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटिका है।

नाटकों का प्राण् ऋभिनय है, जो पात्रों के विना सम्भव नहीं होता । पात्र अपने कार्य कलाप एव सवादों द्वारा नाटकीय आख्यान को आगे बढ़ाते तथा पार-रपिक चित्राकन करते चलते हैं। नाटकीय रचना प्रणाली में स्वाभाविकता की रज्ञा के लिये इन पात्रों के सवादों में स्वाभाविक भाषा का होना नितान्त श्रावश्यक है। कितपय नाटककारों ने पात्रोचित संवादों में नैसर्गिक मापा का नियम पालन वाल्जनीय नहीं समक्ता है, परन्तु भारतेन्दु जी ने पात्रों के सवादों में मापा की स्वाभाविकता का सदैव ध्यान रखा है। अपने नियम का पालन यथासाध्य किया है। भारत दुर्दशा में बगाली के सवाद में हिन्दी भाषा के प्रयोग में उच्चारण भेद तथा ब्याकरण सम्बन्धी त्रुटियाँ आना आवश्यक हैं, अन्यथा उक्त संवाद में पात्र के ध्यक्तित्व की सार्थकता नहीं रहती। निम्न सवाद में नाट्यकार ने उपर्युक्त कथन की पुष्टि की है:—

"वगाली:—( खड़े होकर ) सभापति साहव जो वात वोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशतर कि भारतदुर्दैव हम लोगों का शिर पर ग्रा पड़े कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यन्त त्रावश्यक है। किन्तु प्रश्न एई है जे हम लोग उसका दमन करने शाकता कि हमारा वोज्जेंबल के बाहर का बात है। क्यों नहीं शाकता? अलवत सकेगा, परन्तु जो सब लोग एक मत होगा।"

सवादों की शैली में लोकोक्तियों, मुहावरों के भी प्रयोग विशिष्ट स्थान रखते हैं। कथन में विस्तार न करके लोकोक्ति प्रयोगों द्वारा सवादों में सजीवता लाई गई है। इस प्रकार के सवादों में भारतेन्दु जी की भाषा में फड़कते हुये प्रयोग पाये जाते हैं।

१--भारत दुर्दशा-पाँचवाँ श्रद्ध ।

"विचन्न्गा—तुम्हारे काव्य की उपमा तो ठीक ऐसी है, जैसे लम्बस्तनी के गले में मोती की माला, बड़े पेटवाली को कामदार कुरती, िंस मुण्डी को फूल की चोटी और कानी को काजल।

विदूषक—सच है, ख्रौर तुम्हारी कविता ऐसी है, जैसे सफेद फर्श पर गोबर का छोथ, सोने की सिकड़ी में लोहे की घन्टी ख्रौरदिरयाई की ख्रिगया में मूंज की बिखया।"

सवादों में यत्र तत्र खटकने वाले प्रयोग भी हैं, जो सवादों को शिथिल तथा अरोचक बना देते हैं। सबोधन की पुनरावृत्ति तथा अनावश्यक शाब्दिक प्रयोग सवादों के सौन्दर्य को बिगाड़ देता है, उक्त प्रयोगों द्वारा पात्र गत अभिनेयता की न्यूनता हिंदगत होती है।

सवादों की भाषा की दृष्टि से भारतेन्द्र जी के नाटकों को सन्तोषजनक सफलता नहीं प्राप्त हुई है, भाषागत त्रृटियों ने सवादों के मानद्ग्ड को साधारण कोटि में रखा है। भारतेन्द्र युग समस्त हिन्दी गद्य साहित्य का नवनिर्माण युग रहा है, नाटकीय भाषा में नवीन गद्य शैली के प्रयोग हुये, नाटकीय भाषा श्रौर सवाद भिन्न भिन्न त्राकार में श्रपने सामान्य रूप को बदलते दिखाई देते हैं। नवीन प्रयोगों का युग था, नाद्य विकास में भी नवीन शैलियों का श्रनुसरण किया गया।

इसके पूर्व का नाट्य साहित्य ऋधिकाश पद्यात्मक रूप में विद्यमान था।
गद्य केवल टीकाकारों की भाषा समभी जाती थी, गद्यात्मक भाषा का स्वरूप भारतेन्दु
जी द्वारा सुधारा गया। रीतिकालीन ऋलकारियता तथा चमत्कारवादी साहित्य
का ऋधिक प्रचार था तथा गद्य की सुनिश्चित भाषा नहीं थी। नाटकों की भाषा पद्य
मिश्रित ब्रज भाषा थी। खड़ी बोली में दो वर्गो व की परम्परा में सध्य था। भारतेन्दु
जी ने मध्यवर्गीय मार्ग का ऋनुसरण किया। विशेष रूप से नाटकों की भाषा
में बोधगम्यता का ऋत्यिषक ध्यान रखा गया है। उक्त नवीन भाषा के सस्कारों में
ऋटि ऋवशेष रह सकती है, सम्वादों में व्याकरण की भूलों जो यत्र तत्र दिखाई देती
हैं, वह भाषा की ऋरिम्भक ऋवस्था ही के कारण हैं, तत्कालीन भाषा के ऋविकसित
स्वरूप को देखते हुये नाटकीय सवादों की यह त्रुटियाँ स्वाभाविक हैं, ऋौर चम्य भी
हैं। भारतेन्दु युग में गद्य भाषा के परिमार्जन का प्रथम प्रयास हुआ। भाषा
की उसी प्रारम्भिक श्रवस्था के श्रनुरूप ही नाटकों की भाषा के सस्कार दृष्टिगत
होते हैं।

१--कर्पर मजरा-प्रथम श्रद्ध ।

२--राजा लद्दमण्मिह तथा राजा शिवप्रसाट की गद्य शैली।

समस्त युग के नाटकों की विचारधारा तथा शैली पर यदि एक विह्नम हिन्ट हाली जाय तो यह कहा जा सकता है कि उस युग में नाट्य लेखन की भापा शैली तथा सवादों का जो स्वरूप भारतेन्द्र जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, समसामयिक नाट्यकारों ने बड़े ही श्रादर से उसको श्रपनाया। वस्तुतः यह कहना श्रनुपयुक्त न होगा कि नाट्यकार भारतेन्द्र जी की भाषा शैली तथा सवादों के सुन्दर सघात ने नाटकीय श्रवयवों को निखार दिया है। नाटकों में सवादों का प्रमुख स्थान होता है, श्रीर भारतेन्द्र जी के सवाद प्रारम्भिक युग की भाषा के वातावरण में रहकर भी उत्कृष्ट सवादों की कोटि में रखे जा सकते हैं।

गीत---

नाटक दृश्य काल्य है, प्राचीन भारतीय नाट्य परम्परा में छुदबद नाटकों का उल्लेख मिलता है, तथा ग्रीक नाट्य की भी उत्पत्ति गेय श्रमिनय प्रणाली से हैं। संगीत की ध्विन श्रमिनय तथा नाटकों में श्रादिकाल से विद्यमान है। गीत नाटकीय घटना विकास कम को प्रगति देने में सहायक होते हैं। श्रमिनय में नहाँ , वाह्य स्थूल कियाश्रों की श्रमिन्यिक होती है, वहाँ मानसिक दृद्ध के भी व्यक्तीकरण की श्रावश्यकता पड़ती है, उस स्थान पर गीतों की उपयोगिता का श्रनुमव होता है। भावोद्रेक के परिणामस्वरूप जब दृद्य में रस का सचार होता है, तब गीतात्मक भावना की सृष्टि होती है। मानव दृदय की श्रनुभृति भावमयी श्रमिन्यक्ति बनकर गोय प्रवाह में बरवस वाहर निकलना चाहती है। कलाकार की भावात्मक सत्ता राग श्रौर कल्पना का मनोरम योग पाकर मूर्तिमती-सी हो उठती है। गीतों में एक विशेष प्रकार की गत्यात्मकता एव कोमलता विद्यमान रहती है जिसके प्रभाव से दृदय में व्याप्त समस्त भाव मुखरित हो उठते हैं। गीतों में सिक्तिता एव क्तियता के साथ-साथ उक्तिटि की संगीतात्मकता का होना श्रमिवार्य माना गया है। शब्द श्रौर स्वर गीत के चरम श्रवयव माने जाते हैं। इसीलिए गीतों में शब्दों श्रौर स्वरों की ही साधना मुख्यतः पाई जाती है।

श्राचार्यों ने गीत रचना के लिये त्रावश्यक गुण सगीतात्मकता, सिंच्सता माघान्तर्गत सरलता तथा सुकुमार व्यंजना के ही विचार से श्रद्वार, शान्त, वात्सल्य तथा करुण रस को उपयुक्त माना है। नाटकों मे गीतों का समावेश कई प्रयोजनों से होना त्रावश्यक है। सर्वप्रथम गीत कथावस्तु के विकास में सहायक रहते हैं। गीत साकेतिक निर्देशों का भी कार्य करते हैं, त्रीर घटना प्रवाह को त्रागे वढाने मे सहायक होते हैं, भावी घटनात्रों पर प्रकाश डालते हुथे सिंच्स टिप्पणी का सा वार्य करते हैं, कथोपकथन के बीच में प्रयुक्त गीत भाव व्यञ्जना में सहायक होता है। घटना सकुलता के बीच दर्शक का मस्तिष्क जब एक प्रकार की जटिलता एव भार

का ऋनुभव करने लगता है, तब नाटकों की गीत योजना उस स्थिति में हृदयानुरजन करके मानसिक स्फूर्ति प्रदान करती है।

कलाकार भारतेन्दु के नाटकों में गीतों का प्रमुख स्थान है, गीतों में मुखरित त्रात्माभिव्यक्ति नाटकों को गति प्रदान करती है।

नाटकों में गीतों की सार्थकता घटना प्रवाह के साथ साथ चलने तथा प्रासिगक भावनस्त्रों को व्यक्त करने में है, जहाँ गीत नाटक की कथावस्तु तथा पात्रों के सवाद कथन से कोई सम्बन्ध नहीं रखते, वहाँ गीतों की यह महत्ता कम दिखाई पड़ती है। गीतों का प्रयोजन केवल नाटकीय कलेवर में विस्तार उपस्थित करने का नहीं है, प्रत्युत ग्रुष्क प्रसगों में सरस श्रिभिव्यजना का सचार करना है।

मारतेन्दु जी की चन्द्रावली, भारत दुर्दशा तथा भारत जननी में घटनान्नों की अत्यधिक न्यूनता है, पर नाटक का त्राकार गीतों के सयोग से विस्तृत किया गया है। घटना कम के विकास में गीतों तथा अन्य कवितान्नों की कोई भी उपादेयता नहीं प्रतीत होती है। घटना सकुलता के त्रभाव से जटिलता एव मानसिक श्लथता के दूर करने का प्रश्न नहीं उठ पाता कि स्थान स्थान पर गीत योजना गीतों के प्रवाह को अविचकर बना देती है।

परन्तु चन्द्रावली की विरह वेदना, भारत तथा भारतभाग्य की स्रार्तपुकार मुखरित हो उठी है। चन्द्रावली नाटिका के गीतों में तथा छुन्दों में स्रिभिव्यजना शक्ति तीव है। विरह व्यजक गीतों में स्रिभिवेय व्यजना है। निम्न छुन्दों में करुख रस कह स्रव्छा परिपाक है:—

मन की कार्चो पीर सुनाऊँ, बकनो हथा श्रौर पत खोनी सबै चबाई गाऊँ। कठिन दरद कोऊ नहिं हरिहै घरिहै उलटो नाऊँ॥°

× × ×

कोऊ निह पकरत मेरो हाथ।
बीस कोटि सुत होत फिरत मैं हा हा होय श्रनाथ।।
जाकी सरन गहत सोइ मारत सुनत न कोउ दुखगाथ।
दीन बन्यो इत सों उत डोलत टकरावत निज माथ।।
दिन दिन विपति बढ़त सुख छोजत देत कोउ निह साथ।
सव विधि दुख सागर में इबत धाई उबारौ नाथ॥

× × ×

१--चन्द्रावली-चौया श्रङ्ग । २--भारत दुर्दशा-द्वितीय श्रङ्क

भारत में मची है होरी। इक द्योर भाग ग्रभाग एक टिसि होय रही सकसोरी। ग्रपनी ग्रपनी जय सब चाहत होड़ परी दुहुँ ग्रोरी॥ दुट सस्ति बहुत बढ़ोरी॥श॥

भारत दुर्दशा तथा भारत जननी का श्रवसाद पूर्ण टैन्य कथावस्तु के सघातः से प्रवाहित है, नाट्य प्रवाह में उपर्युक्त साकेतिक प्रयोग दृष्टिगत होते हैं। प्रासगिक उल्लेखों का यथास्थान प्रवाह मिलता है।

गोतों में खटकने वाला वर्णनात्मक शैली का काव्य दिखाई देता है, चद्रावली में चौथे ख्रक में चौवन पिक्तयों में यमुना छिव का वर्णन नाटकीय गीत के द्राघार पर नाट्य सौन्दर्य विकृत कर देता है, यद्यपि कलाकार ने काव्यमय चमत्कार प्रदर्शन प्रचुर मात्रा में दिखाया है। कथा-प्रसग से पृथक काव्यमय पिक्तयों के ख्रवाच तारतम्य में नाटककार भारत दुईशा में सम्पूर्ण भारतीय इतिहास की रूपरेखा विणित कर देता है, यथार्थत काव्यमय वर्णन सच्चेप में देने चाहिये, लेकिन भावुक प्रज्ञा के ख्रावेश में ख्रपने कथनों पर सत्तुलन नहीं रख पाता। ऐसे गीत तथा काव्य नाटकों में खटकने वाली वस्तु होती हैं।

पूर्व ही बताया जा चुका है कि गीत नाटकों के घटना प्रवाह को गित प्रदान करते हैं, तथा दर्शकों में गम्भीरता तथा नीरस वातावरण में रस का सचार करते हैं, नाटकों में कुछ गीतों की आवश्यकता होती है, जिनमें रगमचीय विशेषता होती है, रङ्गमचीय गीतों का महत्व अभिनय मूलक स्वर और लय लिये हुये नाटक की रङ्गमचीय प्रतिभा को बढाना है। ऐसे गीत पाश्चात्य बैलेड के समान गित प्रवाह रखते हैं। भारतेन्दु ने इस प्रकार के गीतों का उपयोग अपने नाटकों में किया है, इन गीतों को परपरा में पारसीक आभा विद्यमान जान पड़ती है। ऐसे गीत भारत दुर्दशा, वैटिकी हिंसा हिंसा न भवति तथा सत्य हरिश्चन्द्र में दृष्टिगत होते हैं.—

(नाचता श्रौर गाता हुआ)

भारत दुर्देव-ग्ररे!
उपजा ईश्वर कोप से, श्रीर श्राया भारत बीच।
छार खार सब हिन्द करूँ, में, तो उत्तम नहिं नीच।।
सुके तुम सहज न जानों जी, सुके इक राक्तस मानो जी।
कौड़ी-कौड़ी को करूँ, में सब को सुहताज।
भूखे प्रान निकालूं इनका, तो में सच्चा राज।।
मुके इक राक्षस मानो जी।।

१--भारत जनता-- १४ २३० भा० ना॰ २--भारत दुर्दशा, तीसरा भद्ध

(मन्त्री उठकर राजा का हाथ पकड़कर गिरता पड़ता नाचता ऋौर गाता है) "पीले अवधू के मतवाले प्याला प्रेम हरी रस कारे। तननुं में गाने का है, निनि घघ पप मम गग रिरि सासा भरते सुर श्रपने बस का रे। विधिकर धिधिकर धिधिकर धाधा बजे मृदग थाप कसकारे ।। पीले अवधू के मतवारे—<sup>5</sup>

(पिशाच श्रौर डाकिनीगण परस्पर श्रामोद करते श्रौर गाते वजाते हुये च्याते हैं)

हैं भूत प्रेत हम, डाइन हैं, छुमाछुम, पि० और डा० — हम सेवें मसान शिव को भजे बोलें वम बम बम । हम कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ कड़ हड़ी को तोड़ेंगे। पि०--हम भड़ भड़ धड़ घड़ पड़ पड़ सिर सबका फोड़ें गे। हम घुट घुट घुट घुट घुट घुट लहू पिलावेंगी। डा०-इम चट चट चट चट चट चट ताली बजावेंगी। हम नार्चे मिलकर थेई थेई थेई वेई कूर्दे धमधम धम

उपर्युक्त अवतरणों में रगमचीय गरिमा है। गीत अभिनयमूलक वातावरण उपस्थित करते प्रतीत होते हैं। प्राय पारसीक रगमच में पात्र विशेष ऋथवा सामू-हिंक गान के रूप में हास्य व्यजना उपस्थित करने के प्रयोजन से उक्त गीतों की द्मवतारणा प्रस्तुत की गईं थी। नाट्यकार ने रगमचीय प्रयोजन के ही लिये उक्त गीतों का निर्माण किया है, यद्यपि गीतों में चुलबुलापन तथा श्रभिनेय उपादेयता के अतिरिक्त सार्थकता का अभाव है। परन्तु रगमच के दर्शकों को आनन्ददायक अवश्य प्रतीत होते हैं।

भारतेन्दु जी के नाटकीय गीतों में देशकाल समस्या, समसामयिक सामाजिक वातावरण का उल्लेख प्रचुरता से मिलता है। नाटकीय राजनीतिक तथा सामाजिक समस्यात्रों की त्रामिन्यिक काव्यमय चित्रों में श्रिधिकता से दृष्टिगत होती है, यहाँ शति नाट्यकार की निज की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत दुर्दशा के त्रारम्भ में ही नाट्यकार की करुणा भारतवासियों की दुर्दशा पर तड़प उठती है, भावुक कलाकार श्रपने को नहीं रोक पाता, श्रौर कह बैठता है।

"रोग्रहु सब मिलिकै ग्रावहु भारत भाई। हा हा भारत दुर्दशान देखी जाई।। सत्रके पहिले जेहि ईश्वर धनवल दीनो।

१—वैदिकी हिसा न भवति, ए० १२७ । २—तत्य हरिश्चन्द्र, ए० ६८ मा० ना०

सन्नके पहिले जेहि सम्य विधाता कीनो। समके पहिले जो रूप रग रस भीनो। समके पहिले विद्यापला जिन गहि लीनो।। श्रम समके पाछे सोई परत दिखाई। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई।।

मारतेन्दु युग-प्रवर्तक कलाकार थे। इस काल में राष्ट्रीयता का लोप सा हो गया था। युग-पुरुष द्यपनी विचार-धारा में जन-जागरण का शखनाद करता दृष्टिगत होता है। सजग राष्ट्रवादी कलाकार यत्र तत्र द्यपने भावपूर्ण गीतों में सामाजिक-चेतना का सदेश फूँकता दिखाई देता है।

"जागो जागो रे भाई।
सोग्रत निसि वैस गँवाई, जागो जागो रे भाई।
निसि की कौन कहें दिन बीत्यो काल राति चिलिग्राई।
देखि परत निहं हित ग्रनहित कछु परे वैरि-वस जाई।
निज उद्धार पंथ निहं स्कत सीस धुनत पछिताई।
ग्रवहू चेति, पकरि, राखो किन जो कछु बची बड़ाई।
फिर पछिताए कछु नहीं हैं है, रहि जैही मुँह बाई।"

मारतीय पतन के मूल कारणों को इगित करते हुये ग्रत्यन्त चोभपूर्ण शब्दों में जनसमाज की उदासीनता, ग्रसगठन, ग्रध-परम्परा ग्रादि को देख बड़ी पीड़ा का ज्रानुभव कलाकार को होता है। भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण करते ही उन्हें ग्रपने समय के भारत की दीन हीन ग्रवस्था याद ग्रा जाती है, ग्रौर ग्रपने उद्गारों को रोक न सकने के कारण वे विचलित ग्रौर निराश से प्रतीत होते हैं। नीलदेवी के सातवें ग्रक में देवता द्वारा वर्णन किया गया भारत की सामान्य दशा का चित्र उनकी निराशाजन्य भावनात्रों का प्रतीक मात्र है। निम्न लावनी-गीत में कलाकार के मर्मस्पर्शी उद्गार स्पष्ट हैं। कलाकार के व्यक्तित्व की छाप का परिचय इसमें मिलता है, कि राष्ट्रचेतना की रणभेरी बजानेवाली कुशल सैनिक है, देश को जिस दिशा में वह ले जाना चाहता है, वातावरण ग्रानुक्ल न वनने के कारण नैराश्य की ग्रामा मिलकने लगती है, कलाकार का ग्रदम्य उत्साह नैराश्य-पूर्ण भावों में भी निहित जान पड़ता है। भारतेन्द्र के गीत उनकी ग्रातरात्मा की ग्रभिव्यक्ति हैं, क्लाकार चेतन-ग्राणी है, देश ग्रौर समाज को सजग करना उसके जीवन की साथ जान पड़ती है।

१---मारत दुर्दशा

२—मारत दुर्दशा—छठा अङ्ग

उसे ग्रपने स्वप्नों में व्यवधान उपस्थित देखकर उसकी ग्रात्मा कचोट उठती है, वह कह उठता है:—

> "सब भाँति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा । अब तजहु वीर-वर भारत की सब आशा ।। अब सुख सूरज को उदय नहीं इत हुँ हैं। सो दिन फिर इत अब सपनेहुँ नहिं ऐहें।। स्वाधीन-पनो वल धीरज सबहि नसेहें। मगलमय भारत भुव मसान हुँ जैहै।।"

समस्त गीतों की विचारधारा राष्ट्रवादी समाज की चेतना प्रेरक तथा भावा-रमक उद्दा को पोषित करने वाली है परन्तु कहीं-कहीं गीत नाटकों की कथावस्तु को साथ लेकर चलते हैं पर अधिकाश नाट्यकार के विचारों के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते दृष्टिगत होते हैं।

काव्य में दो पत्तों का निरूपण मिलता है, कलापच्च तथा भावपच्च । भारतेन्दु के गीतों में काव्य प्रतिमा प्रचुरता से पाई जाती है । कलात्मक अभिव्यजन तथा काव्य चमत्कार प्रदर्शन भी उक्त गीतों में दिग्गत होता है । ऐसे गीतों को कलापच्च के अन्तर्गत रखा गया है । गीतों में जहाँ भावात्मक उहा की परितुष्टि होती है, वह भावपच्च के अन्तर्गत आते हैं ।

कलात्मक दृष्टि से नाट्यकार ने श्रिधकाश छुदों की योजना केवल चमत्कार तथा श्रलकारिकता का प्रदर्शन करने के लिये दी है। रीतिकालीन छाया लिये हुये छुन्दों का प्रयोग नाट्ययोजना में भी श्रिधकता से मिलता है। कही-कहीं पर सेनापित तथा देव के उत्कृष्ट छुन्द उद्धृत किये गये हैं। कलात्मक चमत्कार में श्रनुपासों की मजुल छुटा पर विश्राम करने वाले वर्णन में काव्य-कौशल देखिये —

"तरिन तन्जा-तट-तमाल तरुवर बहु छाये।

भुके कृल सों जल-परसन-हित मनहुँ सुहाये॥

कियों मुकुर में लखत उभकि सब निज निज सोभा।

कै प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा॥"

मनु श्रातप वारन तीर को सिमिट-सबै छाये रहत।

कै हरि-सेवा-हित नै रहे निरिख नैन मन सुख लहत॥"

"पीरो तन पर्यो फूली सरसों सरस सोई, मन सुरफान्यों पतकार मनो लाई हैं।

९—चन्द्रानली—१० २४८ मा० ना०

सीरी स्वास त्रिविध समीर सी बहति सदा,

ऋखियाँ वरिस मधुमारि सी लगाई है।।

"हरीचन्द" फूले मन मैन के मसूसन सों,

ताहीं सों रसाल बाल विदक्षे बौराई है।

तेरे तिछुरे तें प्रान कत के हिमन्त अन्त,

तेरी प्रेम-योगिनी वसन्त विन आई है।।

रीतिकालीन युग की परम्परा इस काल तक समाप्त माय नहीं हुई थी। नाट्यकार अभिनय प्रसग से अलग भी अपने काव्य-चमत्कार-प्रदर्शन की प्रवल इच्छा को नहीं रोक पाता है। ऐसे गीत काव्यछटा का आनन्द तो प्रदान कर सकते हैं, परन्तु नाट्य विकास में कोई सहयोग नहीं दे सकते।

इन गीतों की भावात्मक प्रशा में कलाकार की भावमय घारा प्रस्कृटित होकर निकली है, भावपूर्ण सुन्दर गान दर्शकों की रसात्मकता की परितुष्टि करते हैं, रागात्मक भावघारा मानव इदय पर तात्कालिक प्रभाव डालती है। अभिनय में विशेष प्रकार की रसनिष्पत्ति दर्शकों को चित्र-लिखित तथा स्तब्ध तक कर देती है। नाट्य-कार ने उक्त प्रणाली के गीतों को अपने नाटकों में यत्र तत्र देने का प्रयास किया है।

> "प्यारे क्यों सुधि हाय विसारी ? दीन भई विदरी हम डोलत हा हा होय तुम्हारी ॥ कबहुँ कियो आदर जा तन को तुम निज हाथ पियारे । ताही की अब दीन दसा यह कैसे लखत दुलारे ॥ आदर के घन सम जा तन कहूँ निज अकम तुम धार्यो ॥ ताही कहँ अब पर्यो धूर में कैसे नाथ निहार्यो ॥"

× × × × × × × × \* (पिय तोहि कैसे हिये राखौं द्विपाय १

सुन्दर रूप लखत सब कोऊ यहै कसक जिय भ्राय ॥
नैनन में पुतरी करि राखों पलकन भ्रोट दुराय।
हियरे में मनहूं के श्रन्तर कैसे लोउं लुकाय॥
मेरो भाग रूप पिय तुमरो छीनत सौदें हाय।
"हरीचन्द" जीवनधन मेरे छिपत न क्यों इत धाय।"3

<sup>9-</sup>सती प्रताप-तीमरा दृश्य।

२...नोलदेवी...नवा दृश्य ।

३--चन्द्रावली--१० २५८, भा० ना०

इन गी ों में करुण रस का सुन्दर परिपाक है श्रौर नाट्यकार की काव्य-कला का परिचय यथेष्ट प्राप्त होता है। भावात्मक वर्णमय-चित्रों में कलाकार का मार्भिक सन्देश निहित है।

भारतेन्दु जी ने उक्त गीतों में भाव-प्रदर्शन के लिये परम्परा से चले आने वाले छन्दों का ही उपयोग किया है। इनमें छन्द सौन्दर्य का नवीन उपक्रम नहीं लिख्त होता। भिक्त तथा रीतिकाल के किवत्त, सवैया, रोला, दोहा आदि का प्रचुरता से प्रयोग दृष्टिगत होता है। सवैया तथा रोला अधिक प्रिय जान पड़ते हैं। प्रेम तथा शृङ्कार के अधिकाश भाव, सवैया छद और कहीं किवत्त में लिखे गये हैं।

तत्कालीन लोक-साहित्य की भावधारा लिये हुये नाट्यकार ने भिन्न-भिन्न छन्दों में काव्य निर्माण किया है। इनके सर्वप्रिय लोक-साहित्य के छन्ट लावनी तथा कजली दृष्टिगत होते हैं। नाट्य रचनाश्रों में उक्त छन्दों का बड़ी स्वतन्त्रता से प्रयोग पाया जाता है।

छुन्द शैली में पद, मात्रिक छुन्द, वार्णिक छुन्द, और जन-गीतों की शैली के आधार पर लिखे गये हैं। पद-शैली और छुन्द-विन्यास में सूर की छाप का आधिक्य मिलता है। पदों के छुन्दों में विविध टेकों के साथ विष्णुपद (१६, १० मात्रायें) सरसी (१६, ११ मात्रायें और अन्त में ऽ।), सार (१६,१२ अन्त में सम) मरहठा माधवी (१६,१३ अन्त में ऽ।), और सवाई (१६,१४ अन्त में सम) वीर, (१६,१५ अन्त में ऽ।), और सवाई (१६,१६ मात्रा अन्त में सम) का प्रयोग हुआ है। छुन्दों में सूर के पदों की पद्धित का अनुसरण करते प्रतीत होते हैं।

गीतों की भाषा यथास्थान परिवर्तित की गई है। युग-सिषकाल के कला-कार होने के नाते व्रज और खड़ी बोली दोनों ही का पुट छुन्द-योजना में मिलता है। व्रजभाषा के परिपक्व तथा सफल प्रयोग सवैया और घनाच्री में स्पष्ट दिष्ट-गत होते हैं।

सगीत शास्त्र के अनुसार पद-रचना पर यथेष्ट ध्यान दिया गया है। सूर तया तुलसी की भाँति राग-रागिनयों का भारतेन्दु जी को अच्छा ज्ञान प्रतीत होता है। पात्रों के सामियक वातावरण के अनुसार गीत-योजना प्रस्तुत की गई है। नाटकों के प्रसगातुकूल स्थान-स्थान पर दुमरी, गजल, अवपद, विभिन्न राग-रागिनयों में समाहित दिखाई देते हैं। नाट्य गीतों का सगीत-शास्त्रानुसार विश्लेषण भी भारतेन्दु जी ने दिया है। उनके गीतों के प्रयोगों में राग सोरठ, राग कर्लिंगड़ा, राग विहाग, राग काफी, राग किंभीटी, राग पीलू, रागनी वहार, पीलू तथा धमार, मिश्रित रागिनी, चैती गौरी-तिताला, राग भैरव, राग मलार, होली, रागवसन्त आदि

```
पाये जाते हैं। नाट्यकार ने स्थान स्थान पर उनके स्वरों के ग्रारीह ग्रवरोह की
विधियों का भी उल्लेख किया है कि उक्त राग म ग्राये हुये पद किस प्रकार गाये
 जा सकते हैं। विभिन्न राग-रागिनयों का निम्न पदों में बड़ा ही सुन्दर सामझस्य
  मिलता है, जो नाटकीय वातावरण में रस का परिपाक करते हैं। नाटकीय वातावरण
  के ग्रनुसार गेय गीतों को यथास्थान रखने का चातुर्य कलाकार की कला-मर्मजता
          गुपा १।
पटों में ताल-स्वर का निर्देश देकर गेयता के सीन्दर्य को वढाने का प्रयास
    किया गया है। ग्राभिनेयता के साथ सगीत की ग्राभिन्यजना टर्शकों मे ग्रानन्द-रस-
     सचरण में सहायक होता है। उत्कृष्ट पटों में सगीत निर्देशों की छ्या यत्र तत्र
   का परिचायक है।
                    ("राग काफी, धनाश्री का मेल, ताल धमार)
                   मरवा पीले पागल जीवन दीत्यौ जात ॥
      मिलती है—
                    विनु मद जगत सार कछु नाहीं मान हमारी वात ।
                    भूमत चल डगमगो चाल से मारि लाज को लात ॥ १
                                ्र
( फिमौटी जल्द तिताला )
                      X
                       वीर कन्यका वीर प्रसविनी वीर वधू जगजानी ॥
                      धन धन भारत की छत्रानी।
                       सती सिरोमनि घरम धुरन्थर बुधि-यल धीरज खानी।
                        इनके जस की तिहूँ लोक में ग्रमल धुजा फहरानी ॥°
                   सगीत की परम्परा में रंगमचीय वातावरण का विशेष व्यान रखा गया है।
             इनकी मावधारा पारसीक मच की गीत-योजना से कहीं-कही साम्य स्थापित करती
              चलती है। नाटकीय गीनों के उपयुक्त प्रयोग निम्न गीतों में हिष्टगत होते हैं, जिनसे
              रंगमंचीय वातावरण का सकेत मिलता है। विशेष परिस्थिति में उसी वातावरण
               के अनुकूल गीत गाये जाय तो अधिक उपयोगी तथा रोचक प्रतीत होंगे, जिल
                प्रकार सती प्रताप में सावित्री के साथ उद्यान में पुष्प चयन के ममय सामूहिक गान
                 रगमचीय घटना को योग प्रदान करता है, गीत भी वातावरण के रंग में रंगे
                         ात है।
("सावित्री को चेरे हुए गाते-गाते मधुकरी, सुरवाला ग्रीर लवगी का
                  प्रतीत होते हैं।
                                                ( राग गौरी )
                   फूल बीनना )
                                सखीजन '—
                                 भौंग रे बौरान्यों लखि बौर।
                           १ भारत दुईंगा २ नीलदेवी पहला दृश्य
```

लुक्क्षौ उतिह फिरत मडरान्यौ जात कहूँ नहिं ऋौर— भौंरा रे वौरान्यों . .।

गीतों की प्रक्रिया श्रिभनय के साथ-साथ चलती दृष्टिगत होती है। गान करती हुई सखीगण मच पर प्रवेश करती हैं, ध्यानावस्थित सावित्री बैठी है।

यह छवि लखि ऐसी जिय आवत इतिह वितैये रितयाँ ॥

( डुमरी )

सखीत्रय:--

"देखो मेरी नई जोगिनियाँ ब्राई हो—जोगी पियमन भाई हो । खुले केस गोरे मुख सोहत जोहत हग सुखदाई हो ॥ नव छाती गाती किस वाँधी कर जयमाल सुहाई हो ॥ तन कचन दुति वसन गेरुब्रा दूनी छिब उपजाई हो ॥ देखो मेरी नई जोगिनियाँ ब्राई हो ॥

गीतों में मंचीय वातावरण की व्यजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। सम्मव हैं भारतेन्दु जी के उक्त गीतों में अश्लीलत्व दोष आ गया हो, परन्तु यथार्थ चित्रण की हिष्ट से सम्पूर्ण हश्य का ज्ञान गीतों की गरिमा में निहित है। स्मरण रहे कि भारतेन्दु जी ने पारसीक मच का विरोध किया था। पारसीक रगमच की युग पर छाप थी, भारतेन्दु जी रगमच के कुसरकारों का मूलोच्छेदन करना चाहते थे। जनता की रुचि को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिये पारसीक नाट्य शैली में परिष्कार कर अपने रगमचीय नाटकों में अपनाया, फिर शनैः शनैः साहित्यिक तथा राष्ट्रीय गीतों को देकर जनता की रुचि में परिष्कार कर सके। समाज की त्रिगढ़ी हुई रुचि की धीरे-धीरे ही बदलना सम्भव था।

गीतों की भाषा में शब्दचयन व्यापक तथा लोकप्रिय शब्दावली को लेकर चलता है। वस्तुतः यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि गीतों की दृष्टि से भारतेन्दु जी के नाटक अधिक लोक प्रिय सिद्ध हुये हैं, जिनके द्वारा सामाजिक उत्थान सम्भव हो सकता है।

१-सता प्रताप

## उपसंहार

## भारतेन्दु का साहित्यिक-कृतित्व

भारतेन्दु का उदय समाज के एक विशेष सक्रान्तिकाल में हुआ था। सामा-जिक सक्रान्ति की प्रतिच्छाया साहित्य पर भी पड़ी। हिन्दी गद्य-साहित्य का व्यवस्थित रूप निश्चित नहीं हो सका था। भाषा ने ब्रज का केंचुल छोड़कर खड़ी-बोली की छोर करवट बदली थी। हिन्दी गद्य साहित्य को दिग्भ्रम सा हुआ प्रतीत होता था, एक श्रोर राजा शिवप्रसाद हिन्दी गद्य को फसीह उर्दू की छोर धसीट रहे थे, और दूसरी छोर राजा लद्मस्पसिंह ने पूर्ण परिमार्जित हिन्दी को लोक-भाषा से अधिक दूर कर दिया था। ऐसी अवस्था में लोक-भाषा को अभिव्यक्ति का कोई निश्चित माध्यम नहीं हिन्दगत हो रहा था। भारतेन्दु ने मापामूलक दिग्भ्रम को एक निश्चित मार्ग-प्रदर्शन किया। मारतेन्दु ने दोनों शैलियों की सीमा के बीच से एक नवीन मार्ग का निर्माण किया। यह मध्यवर्ती मार्ग युग की भाषा और टाहित्य के लिये नितात उप-योगी सिद्ध हुआ। साहित्य को मुखरित वासी वरदान स्वरूप प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से विभिन्न निश्चित साहित्यिक आधारों का निर्माण हो सका।

माघा के निर्माण-कार्य तथा गद्य के रूप को निश्चित श्राधार देने का कार्य भारतेन्द्र के ही हाथों सम्पन्न हुश्रा है। इन्हें हिन्दी गद्यसाहित्य का प्रथम युग-निर्माता कहा गया है। भारतेन्द्र जो साहित्यिक सगठनकर्ता के रूप में साहित्य समाज में श्रव-तित हुए। निर्माण-युग में भारतेन्द्र द्वारा सम्पादित कार्यों का श्रौचित्यपूर्ण विवेचन डा० जगन्नाथ शर्मा ने निम्न शब्दों में किया है।

"श्राधुनिक गद्य-साहित्य के प्रवर्तन श्रौर उसकी श्रपनी परम्परा के सगठन में जो योग उन्होंने दिया है, वह सामान्यतः श्रलौकिक सा दिखाई पड़ता है। दलादली से पूर्ण हिन्दी-उर्दू का जो सघर्ष उनके समय तक बहता चला श्राया था, उसकी श्रोर उनका ध्यान पहिले गया श्रौर उन्होंने श्रपने सिक्षय प्रयोगों से हिन्दी भाषा की एक रूपरेखा स्थिर की, साहित्य की विविध रचनाश्रों में स्वयम् प्रयोग करके उसके स्वरूप का पूरा परिष्कार कर दिया, तत्कालीन लेखकों का जो एक मडल साहित्य सजन में सलग्न था, वह हरिश्चन्द्र को श्रादर्श मानता है।"

वस्तुतः यह कहना अत्युक्ति न होगी कि भारतेन्द्र का साहित्य जगत को प्रथम देन के रूप में भाषा का निर्माण तथा गद्य शैली का परिमार्जन तथा परिष्कृत रूप प्रस्तुत करना है। जिसके आधार पर युग के प्रौढ़ निवन्धों की रचना सम्भव हो सकी। गद्य निर्माण तथा निवन्ध-रचना के साथ ही हिन्दी आलोचना का उदय हुआ।

१- हिन्दी गद्य साहित्य के युग निर्माता-डा॰ जगन्नाथ प्रसाद शर्मा

समय-समय पर किव-वचन सुधा तथा हिरिश्चन्द्रचिन्द्रका में भारतेन्दु जी द्वारा प्रस्तुत समकालीन साहित्यकारों की रचनात्रों की संचिप्त त्रालाचनायें टिप्पिएयों के रूप में प्रकाशित की जाती थी।

भारतेन्दु के निबन्धों का महत्व उनके काव्य अथवा नाटकों से कम नहीं है। उनको कचि, उनके विचार और उनके व्यक्तित्व के अध्ययन में ये निबन्ध विशेष रूप से सहायक होते हैं। इनमें काव्य की अति-रजना की न्यूनता है, और यथार्थ के अति निकट दृष्टिगत होते हैं, लेखक को बन्धन-विहोंन निवन्धों में भाव प्रकाशन, विचाराभिव्यक्ति और मन की तरगों में बहने का पूरा-पूरा अवकाश मिलता है। ये निबन्ध उस युग की सर्वतोमुखी उन्नति और जन-जाग्रति के सवाहक थे। हिन्दी गद्य भी इन्ही निबन्धों के द्वारा परिमार्जित और पुष्ट हुआ और उसमें भाव-वहन की ज्ञमता आई। इस प्रकार इन निबन्धों का भाषा-शैली के विकास की दृष्टि से भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इन निबन्धों को विविधता और अनेक रूपता उनकी बहुमुखी प्रतिभा के अनुरूप ही है। इसी प्रकार उनके लिखने का प्रयोजन भी अनेक रूपतमक है। कुछ निबन्ध उपादेयता को दृष्टि में रखकर लिखे गए हैं, कुछ ज्ञान-वर्धन और शिज्ञा के लिए और कुछ शुद्ध अनुरक्षन के लिए। इसके अतिरिक्त कुछ, में धर्म, समाज और राजनीति की आलोचना तथा उन पर व्यग्य दृष्टि है।

इन निबन्धों का वर्गीकरण कई दृष्टि से किया जा सकता है। वस्तु विषय की दृष्टि से ऐतिहासिक, गवेष्णात्मक, चारित्रिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, यात्रा सम्बन्धों, प्रकृति सम्बन्धों, व्यग्य तथा हास्य एव ब्रात्म-कथा प्रधान निबन्धों की कोटि में रखा जा सकता है। कथन की शैली तथा निरूपण की दृष्टि से इन्ही निबन्धों को हम तथ्यातथ्य निरूपक, सूचनात्मक या शिच्चा-प्रद, वर्णनात्मक तथा कल्पना-तथ्य से पूर्ण कह सकते हैं। भाषा और शैली की दृष्टि से ये निबन्ध भारतेन्दु की प्राजल शैली, अलकारिक शैली, प्रदर्शन शैली, प्रवाह शैली तथा वार्तालाप शैली के द्योतक या दर्शक कहे जा सकते हैं। अधिकाश निबन्ध पत्र-पत्रिकाओं के लिए लिखे गए ये। समय की गति तथा सामयिक परिस्थिति और उद्देश्य का इन निबन्धों के ब्राधार पर निबन्धों का विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर निबन्धों का विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है।

भारतेन्दु के ऐतिहासिक निवन्ध इतिहास-समुच्चय के नाम से खड्गविलास प्रेस से प्रकाशित हुये थे। जिनमें काश्मीर-कुसुम, उदयपुरोदय, वादशाह दर्पण, महा-राष्ट्र का इतिहास, वृंदी का राजवश, कालचक ख्रादि लेख प्रमुख हैं। पुरावृत्त-सप्रह में भी प्रशस्ति, पुराने शिलालेख ख्रादि की ऐतिहासिक सामग्री का विवेचन किया गया है। वास्तव में ये इतिहास-ग्रथ न होकर इतिहास के ढाँचे हैं, जिनमें उनकी स्थूल रूपरेखा मात्र दी गई है।

ऐतिहासिक निबन्धों के साथ ही जीवन-चरित्र सम्बन्धी लेखों का सिल्स विवेचन समीचीन होगा। क्योंकि दोनों के मूल में एक ही प्रकार की भावना काम कर रही है। चरितावली, पचपवित्रात्मा में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन-चरित सप्रहीत हैं। इनके लेखन में भी उन्नीसवीं शती की व्यक्तिवादी भावना काम करती है। निबन्ध चरित प्रधान न होकर घटना प्रधान है, इन जीवन खतों में सुनी-सुनाई वातों और घटनाओं का वर्णन अधिकता से प्राप्त होता है। और हृदय की वृत्तियों के दिग्दर्शन का प्रयास न्यूनता से दृष्टिगत होता है। जीवनियों के चयन का आधार उनका श्रसाधारणत्व या श्रसामान्यता है, चाहे वह श्रसामान्यता श्राध्यारिमक ही क्यों न हो। भारतेन्दु जी ने श्रपने चरित्र-नायकों का वर्णन करते हुये कहीं तो नैतिकता का पाठ पहाया है, कहीं श्रलौकिक चमत्कार से चिकत हुये हैं, श्रौर कहीं वे स्वयम् भावक होकर ससार की ज्ञण-भगुरता की' दार्शनिक भावधारा में वह गये हैं। जीवन-चरित्र सम्बन्धी लेखों में पूरी-पूरी रोचकता श्रौर साहित्यकता है। इनमें भावों की विदय्धता श्रौर मार्मिकता है। भारतेन्दु की विविध शैलियों के दर्शन इन लेखों में मिलते हैं।

भारतेन्दु के धर्म सम्बन्धी उद्गारों में श्रम्य धार्मिक सम्प्रदायों का यथेक्ट ज्ञान प्राप्त होता है। 'ईश खृष्ट श्रौर ईश कृष्ण' तथा हिन्दी कुरान शरीफ, उक्त भावनाश्रों का परिचय देते हैं। श्रार्य सामाज तथा वियसोफिस्ट श्रान्दोलन ग्रौर उनके प्रवर्तकों के सपर्क में श्राकर वे तत्कालीन धार्मिक श्रान्दोलनों से पूर्णतः श्रवगत हो गये थे। उनमें भाव-त्वातत्र श्रौर धार्मिक उदारता दोनों ही गुण विद्यमान थे, परन्तु उपासना-पद्धति, रीति-नियम श्रौर परम्परा का पूरा-पूरा पालन करते थे। रूढिवादी परम्परा तथा श्रंधानुकरण के प्रवल विरोधी थे। "वैद्यावता श्रौर भारतवर्प" शीर्षक निवन्ध में उनकी उपर्युक्त विचारधारा का सुन्दर निदर्शन मिलता है।

भारतेन्दु के शिक्तात्मक निवन्धों का उल्लेख करना अनुपयुक्त न होगा। सगीतसार, विलया का व्याख्यान (भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है), उत्सवावली, आदि लेखों को उपादेय निवन्धों की कोटि में रखा जा सकता है। इनका प्रधान उद्देश्य शिक्ता देना और जान-वर्षन है। सगीतसार में भारतीय सगीत का पूरा निरूपण हुआ है। उत्सवावली में कृष्ण-सप्रदाय के उत्सवों की गिनती गिनाई गई है, और 'विलया व्याख्यान' में देशोन्नति के उपायों पर विचार प्रकट किये गये हैं। लेखक की प्रकृति के अनुरूप बीच-बीच में व्यग्य के छीटे और चुटकुले हैं, जो व्याख्यान में रोचकता प्रस्तुत करते हैं।

भारतेन्दु के साहित्यिक कोटि में त्राने वाले निवन्ध पर्याप्त सख्या में मिलते हैं, इनमें वस्तु विषय, वर्णन तथा भाषा शैली की विविधता तथा अनेक रूपता

मिलती है। एक ही लेख में कई प्रकार के वर्णन श्रौर भाषा-शैली की छटा दिखाई पड़ती है। भारतेन्दु की बिदग्धता, मार्मिकता, रजीवता श्रौर च्रमता का परिचय इन्हीं से मिलता है।

उन्हें जीवनकाल में कई यात्राओं का अवसर प्राप्त हुआ, उक्त यात्राओं का उन्होंने बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। निजन्धों में अधिकाश वर्णनात्मक शैली है। हिरद्वार शीर्पक लेख के आरम्भ में भारतेन्द्र कीत्इल पूर्ण कार्यों का वर्णन बड़े ही उल्लास के साथ करते प्रतीत होते हैं।

"इसमें दो तीन वस्तु देखने योग्य हैं, एक तो शिल्प-विद्या का बड़ा कार-खाना जिसमें जल चक्की, पवन चक्की और भी कई बड़े-बड़े चक्र अनवर्त, खचक-में सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, मगल आदि यहाँ की भाँति किरा करते हैं, और बड़ी बड़ी घरन ऐसी सहज में चिर जाती हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। वहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य श्री गगाजी की नहर है। पुल के ऊपर से तो नहर बहती है, और नीचे नदी बहती है। यह एक बड़े आश्चर्य का स्थान है "१

लेखों में स्थिर शैलो नहीं दृष्टिगोचर होती, कहीं वर्णनात्मक शैली का पयोग मिलता है, श्रौर उसी निवन्ध में निवन्धकार भावकता में भी बह जाता है। इसी प्रकार उपर्युक्त निवन्ध में वे धार्मिक भावकता में भी बह गये हैं।

"मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न श्रौर निर्मल हुश्रा कि वर्णन के चाहर है, यह ऐसी पुरयभूमि है कि यहाँ को घास भी ऐसी सुगधमय है। निदान यहाँ जो कुछ है, श्रपूर्व है, श्रौर यह भूमि साचात् विरागमय साधुश्रों श्रौर विरक्तों के सेवन योग्य है, श्रौर सम्पादक महाशय में चित्त से तो श्रव तक वहीं निवास करता हूं, श्रौर श्रपने वर्णन द्वारा श्रापके पाठकों को इस पुरयभूमि का वृत्तान्त विदित करके मौनावलम्बन करता हूं।"

निवन्धों की भाषा में हास्य श्रौर व्यग्य के पुट की सजीवता है, बीच बीच में धार्मिक चुटकुलों का समावेश भारतेन्द्र की शैली की विशेषता है। श्रपनी यात्रा का वर्णन करते हुये ट्रेन के कष्ट तथा श्रग्रेजों के श्रन्धेर का व्यग्यात्मक वर्णन करते हैं।

"गाड़ी भी टूटी फुटी जैसे हिन्दुत्रों की किस्मत श्रौर हिम्मत... श्रव तो तपस्या करके गोरी गोरी कोख से जन्म ले तब ससार में सुख मिलेगा।" 3

व्यग्य-विनोद की छटा अधिकाश गद्य निवन्धों में मिलती है, परन्तु कुछ निवधों में हास्य काल नियोजन मुख्य है। हास्य के विषय विभिन्न दृष्टिकीण से उपस्थित किये हैं। इन हास्य प्रधान लेखों का उद्देश्य शुद्ध हास्य का सर्जन, आलोचना, आचेप,

१—किव वचनसुधा, ३० श्रप्रैल सन् १८७१ (खड ३ नवर २१) पृष्ठ १०।

२—प्रविवचनसुधा, १४ श्रवदूबर, मन् १८७९, स॰ ,३,४ पृष्ठ ३५।

३-इरिश्चन्द्र चंदिका, खंड ७, स० ४ अपाद ग्रु० १, स६ १६३७।

च्यंग्य परिहास सभी कुछ है। व्यक्ति, समाज, राजनीति, सभी व्यग्य के विषय वनाये गये हैं। भारतेन्दु में शुद्ध हास्य श्रपेताकृत कम है, श्रौर उनका व्यंग्य वड़ा मार्मिक श्रौर प्रायः वड़ा कटु होता है। उनके इस प्रकार के लेखों में स्वर्ग में विचार-सभा का श्रिधिवेशन, जाति विवेकिनी-सभा, लेबी प्राण लेबी, पाँचवें पैगम्बर, कंकड़-स्तोत्र, श्रगरेज स्तोत्र, श्रादि मुख्य हैं। इसमें ककड़ स्तोत्र शुद्ध हास्य सजन करने वाला है। विशुद्ध हास्य की व्यजना भारतेन्द्र जी की ककड़-स्तुति में श्रुतीय मनोरजक है।

"क्कड़ देव को प्रणाम है, देव नहीं महादेव, क्योंकि काशी के कंकड़ शिव-शकर समान है।

हे लीलाकारिन! श्राप केशी, शकट, वृष्म, खरादि के नाशक हौ, इससे मानों पूर्वार्द्ध की कथा हौ श्रवएव व्यासों की जीविका हौ।

श्राप बानप्रस्थ हो, क्योंकि जगलों में लुढकते हो, ब्रह्मचारी हो, क्योंकि बटु हो, ग्रहस्थ हो चूना रूप से, सन्यासी हो क्योंकि घुट्टमघुट्ट हो। श्राप श्रंग्रेजी राज्य में गणेश चतुर्थी की रात को स्वच्छन्द रूप से नगर में मड़ामड़ लोगों के सिर पर पड़ कर रिधर धारा से नियम और शांति का श्रस्तित्व वहा देते हो, श्रतएव श्रंग्रेजी राज्य में नवाबी स्थापक तुमको नमस्कार है।

स्वर्ग में विचार-सभा का श्रिधिवेशन भी इस प्रकार का कल्पनात्मक लेख है। इसमें भी हास्य प्रधान है, श्रौर व्यग्य दबा हुश्रा वड़ा सूद्म तथा सकेतात्मक है। केशवचन्द्र श्रौर स्वामी दयानन्द के स्वर्ग जाने से बड़ा श्रान्दोलन उठ खड़ा हुश्रा। दोनों के प्रति व्यक्त विचारों का सुन्दर सामजस्य श्रित श्राक्पंक है।

'स्वगं में कज़रवेटिव श्रौर लिवरल दो दल हैं, जो पुराने जमाने के ऋणीमुनी यज्ञ कर-करके या कर्म में पच-पचकर स्वगं गये हैं, उनकी श्रात्मा का दल
कजरवेटिव है, श्रौर जो श्रपनी श्रात्मा ही की उन्नित से या श्रन्य किसी सार्वजनिक
भाव से उच्चभाव सम्पादन करने स्वर्ग में गये हैं, ये लिवरल दल भक्त हैं। विचारे
वूढे व्यासदेव को दोनों दल के लोग पकड़ पकड़ कर ले जाते श्रौर श्रपनी-श्रपनी
सभा का चेयरमैन बनाते, श्रौर विचारे व्यास जी भी श्रपने प्राचीन श्रव्यविश्यत
स्वभाव श्रौर शील के कारण जिसको सभा में जाते थे वैसी ही वक्तृता कर देते थे"

ज्ञाति विवेकिनी सभा में सामाजिक व्यग्य है। "लेवी प्राण लेवी" राज-नीतिक त्राचिप है, त्रौर उन रईसों पर व्यग्य है, जो लार्ड मेयो के दरबार में त्राये ये। उनकी त्राव्यवस्था त्रौर भीवता पर कटाच है।

"लार्ड साहव को 'लेवी' समभ कर कपड़े भी सब लोग अच्छे-अच्छे पहिन-कर आये थे, पर वे सब उस गरमी से बड़े दुखदाई हो गये। जामे वाले गरमी के

१—क्रकड़ स्तोत्र पृष्ठ सख्या =—११,२—स्वर्ग में विचार समा का भाषितरान

मारे जामे के बाहर हुये जाते थे, पगड़ी वालों की पगड़ी सिर की बोक्त सी हो रही थी, ऋौर दुशाले ऋौर कमखाब की चपकन वालों की गरमी ने अञ्छी भॉति जीत रखा था . ..

सव लोग उस बन्दीगृह से छूट-छूट कर ग्रापने घर ग्राये, रईसों के नम्बर की यह दशा थी कि ग्रागे के पीछे, पीछे के ग्रागे, ग्राधेर नगरी हो रही थी, बनारस वालों को न इस बात का व्यान कभी रहा है, ग्रारे न रहेगा, ये विचारे तो मोम की नाव हैं चाहे जिधर फेर दो। राम पश्चिमोत्तर देशवासी कब कायरपन छोड़ेंगे, ग्रारे कब उनकी उन्नति होगी।"

भारतेन्दु के व्यग्य विनोदपूर्ण लेखों में एक प्रकार की सजीवता श्रौर जिन्टा-दिली है। शरीर श्रौर श्रात्मा के सम्बन्ध की तरह उनके सभी लेखों में तरल हास्य श्रौर पैना व्यग्य व्याप्त है।

भारतेन्दु के त्रात्म-चिरत्र सम्बन्धी लेख का उटाहरण उनकी त्रात्म-कथा का त्रपूर्ण त्रश है। निज जीवन के घटना-चक लिखकर त्रात्म-कथा लेखन का त्रपूर्व परिचय दिया है, यदि उनकी त्रात्म कथा "एक कहानी कुछ त्राप बीती कुछ, जग बीती" पूरी हो जाती तो हिन्दी साहित्य में त्रात्म-कथा को सुन्दर निदर्शन प्राप्त हो जाता। इसका प्रथम लेख ही लिखा जा सका है। इनमे भारतेन्दु ने त्रपने निकट के वातावरण का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। त्रौर त्रपनी पैनी दृष्टि त्रौर परख का परिचय दिया है। मानव प्रकृति को पहचानने में वे कितने पटु थे, त्रौर उसकी त्रिभव्यक्ति में कितने कुशल थे, इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। भावों की व्यजना का त्रित प्रवाहपूर्ण वर्णन भारतेन्दु जी के निम्न कथन में है।

"स० १६३० में जब मैं तेईस वर्ष का था, एक दिन खिड़की पर बैठा था, वसन्त ऋतु, हवा ठडी चलती थी। सॉफ फूली हुई, आकाश मे एक ओर चन्द्रमा दूसरी ओर सूर्य पर दोनों लाल, लाल अजब समा बंधा हुआ। कसेरू, गंडेरी और फूल वेचने वाले सड़क पर पुकार रहे थे। मैं भी जवानी के उमगों में चूर, जमाने के ऊँच-नीच से वेखबर, अपनी रसकाई के नशे में मस्त, दुनिया के मुफ्तलोरे सिफा-रिशयों से घिरा हुआ अपनी तारीफ सुन रहा था। पर इस छोटी अवस्था में भी प्रेम को मली-माँ ति पहचानता था। यह तो दीवानखाने का हाल हुआ। अब सीढ़ी का तमाशा देखिये। हाय रुपया सबकी जवान पर, कोई रएडी के महुये से लड़ता है, रुपये में दो आना न टोगे तो सरकार से ऐसी बुराई करेंगे कि फिर बीबी का इस टरवार में दर्शन भी दुर्लम हो जायगा। कोई वजाज से कहता है कि वह काली बनात हमें न ओडाओंगे तो बरसों पड़े फूलोगे रुपये के नाम खाक भी न मिलेगी।

१—कृति वचनमुधा, सट, २ न० ५ कातिक शुक्र ५५ स० १६२७

कोई दलाल से य्रालग सट्टा वट्टा लगा रहा है, कोई इस बात में चूर है कि मालिक का हमसे बढ़कर कोई मेदी नहीं ।" "

भारतेन्दु के जीवन का उक्त श्रधूरा गुप्र न जाने क्तिने रहस्यों का उद्घाटन करता प्रतीत होता है, उनके व्यक्तित्व, उनके श्रतरग जीवन श्रौर उनके चारों श्रोर के वातावरण की जो कॉकी इतने सहज श्रौर श्रकृत्रिम शब्दों में निरूपित की गई है, श्रान्य समसामयिक गद्यकारों में कम दृष्टिगत होती है। भाव श्रौर भाषा दोनों ही की दृष्टि से उत्कृष्ट प्रयास प्रतीत होता है।

विचारात्मक लेखों की भाषा का कलेवर सामान्य निवन्धों से भिन्न सा दृष्टिगत होता है। विचारात्मक निवन्धों में मनो-विश्लेषण का उत्कृष्ट रूप खुशी शीर्षक निवन्ध में है।

उर्दू भाषा के शब्दों का उपयुक्त चयन तथा गत्यात्मक प्रवाह का सुन्दर समाहार खुशी शीर्षक लेख में है। भाषा ऋौर भाव के परिचय के लिये छोटा सा उद्धरण देना उपयुक्त होगा।

"हर दिल ख्वाह त्रास्दगी को खुशी कह सकते हैं, याने जो हमारे दिल की ख्वाहिश हो यह कोशिश करने से या इत्तिफाकिया बगैर कोशिश किये वर त्रावे तो इमको खुशी हासिल होती है ..।

श्रव हम इस बात पर गौर किया चाहते हैं कि वह श्रसली ख़ुशी हिन्दुश्रों को क्यों नहीं हासिल होती, क्योंकि जब हम इसी ख़ुशी के श्रपनी पूरी वलन्दी की इद पर स्रत से कामिल देखना चाहते तो हमेशा गैर कौमों में पाते हैं।" र

भारतेन्दु के निबन्धों के भेद, स्वरूप श्रीर उनके भावपत्त का विवेचन करने के बाद उनके निरूपण के ढग श्रीर उनकी भाषा-शैली का संज्ञित पर्यालीचन भी श्रावश्यक है। पूर्व ही कहा जा चुका है कि निरूपण के ढग के श्रनुसार उनके निबन्धों की तथ्यातथ्य निरूपक, शिचातमक, विचारात्मक, वर्णनात्मक तथा कल्पनात्मक कोटियाँ बनाई जा सकती हैं। निरूपण के ढग का निबन्धों की भाषा-शैली पर भी प्रभाव पढ़ा है। तथ्यातथ्य निरूपक, शिचात्मक तथा उपादेय लेखों की भाषाशिली में लेखक का ध्यान वस्तु-विषय के स्पष्टीकरण श्रीर प्रतिपादन की श्रीर श्रीक है, श्रीर वाणी की वकता या वाणी के विलास की श्रीर कम है। इसी से भारतेन्दु के गवेषणात्मक लेखों में भाषा संस्कृत या तत्सम पटावली से समन्वित तो श्रवश्य है, किन्तु उसमें श्रीतरजना या श्रलकरण नहीं है। उक्त लेखों में हम भारतेन्दु की प्राज्ञ या प्रसादपूर्ण शैली पाते हैं। इतने श्रलकरण या श्रीतरजना श्रथवा

<sup>(</sup> एक कहाना, श्रापबीता, जगवाती-कविवचन सुधा, भा०, स० २१ वैमाय कृष्ण ४ सवत १६३३ वि० )

१-- वुशी-पादगविलास प्रेन, वाँकीपुर, पटना ।

भाषा की मार्मिकता उन्हीं स्थालों पर देखने को मिलती है, जहाँ कलाकार किसी प्रवल भाव से त्राकात होकर भावक बन जाता है।

भारतेन्द्र की ऋनुपम साहित्यिक देन उनके पत्र तथा पत्रिकार्ये थीं। हिन्दी में सर्व प्रथम राजा शिवप्रसाद के सरत्त्रण में सन् १८४५ ई॰ में 'बनारस गजट' निकला, उद्भू और हिन्दी मिश्रित भाषा का वेजोड़ मेल जिसमें उद्भका आधिक्य था. ऋपनी नीति के कारण लोक-प्रिय न हो सका। तदन्तर श्री तारामोहन मित्र द्वारा 'सुधाकर' का सन् १८५० में सचालन किया गया जो दीर्घजीवी न रह सका ∤ भारतेन्द्र जी ने भाद्रपद स॰ १९२४ वि॰ में 'कविवचन-सुघा' नामक मासिक पत्र का सचालन कर हिन्दी को सानुप्राणित किया। यह पत्रिका भारतेन्द्र की हिन्दी पत्रका-रिता का प्रथम प्रयास था। प्रारम्भिक त्रवस्था में इसका कलेवर त्रित जीस था श्रीर इसका उद्देश्य केवल प्राचीन अप्रकाशित काव्य-कृतियों को जनता तक पहुँचाने में हो सीमित था। फिर इसमें राजनीतिक, सामाजिक लेखों के साथ समाचार भी प्रकाशित होने लगे । स्थानीय सामाचार ।उत्साह के साथ प्रकाशित किये जाते थे. तथा टिप्पणियों तथा लेखों द्वारा अधिकारियों ना ध्यान आकृष्ट किया जाता था। सम्पादकीय टिप्पियाँ कभी-कभी अप्रजेजी में दी जाती थीं, तथा गजेट से जनता के लाभार्थ स्चना उद्घृत की जाती थी। "पच का प्रपच" नाम से हास्य-प्रधान लेख प्रकाशित होने लगे थे। कालान्तर में इसे साप्ताहिक कर दिया गया। सरकारी शिच्ना-विभाग भी इसे समान आदर देता था, यथाशक्ति प्रतियाँ क्रय करता था। सरकारी कोप के कारण तथा अञ्चवस्था के कारण इसे बन्द कर देना पड़ा।

किन नचन सुधा के साप्ताहिक हो जाने से अन्य मासिक पित्रकाओं का प्रकाशन भारतेन्दु जी ने कराया, हिरिश्चन्द्र-चिन्द्रका तथा मैगजीन के नाम से उनके काल तक चलती रही। हिरिश्चन्द्र मैगजीन १८७२ ई० के अक्टूबर माह में प्रकािशत की गई। इसके सम्पादक स्वय भारतेन्द्र जी थे। उनका विचार इसमें साहित्यक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर तथा पुरातत्व सम्बन्धी लेख एव अन्य-समीचा, नाटक, इतिहास, उपन्यास, काव्यचयन तथा गोष्ठी और विनोद वार्ता छापने का था। इसी उद्देश्य के अनुसार भारतेन्द्र जी इसमें लेखों का सबह करते थे, और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। इस मैगजीन के आठ अक प्रकाशितहुये, वाद में यही 'हरिश्चन्द्र-चिन्द्रका' के नाम से प्रकाशित होने लगी। इसमें कुछ पृष्ठ अअजी भाषा के लिये भी होते थे। अअजी माध्यम में सुन्दर लेखों की रचना प्रचारार्थ ही प्रस्तुत होती थी। छ वर्षों तक छपने के बाद यह पत्रिका मोहन-चिन्द्रका के नाम से छपना आरम्भ हुई, परन्तु प० मोहनलाल विष्णुलाल पट्या उक्त कार्य में सफल न हो सके। उन्हें पत्र वन्द कर देना पड़ा तदन्तर

भारतेन्दु जी ने नवोदिता हरिश्चन्द्र-चिन्द्रका के नाम से इसे पुनः निकाला परन्तु. दो श्रद्ध प्रकाशित होने के बाद स्वय स्वर्गवासी हो गये।

भारतेन्दु जी स्त्री-समाज का उत्थान चाहते थे, सन् १८७४ ई० के जनवरी मास में उन्होंने महिलोपयोगी एक पत्रिका 'वाला-बोधिनी'' नाम से निकालना प्रारम्भ किया। हिन्दी साहित्य में पत्रों का अभाव देखकर 'कविवचन-सुधा' हरिश्चद्र-मैगजीन, हरिश्चन्द्र चिन्द्रका, नवोदिता हरिश्चन्द्र चिन्द्रका और वाला-बोधिनी पत्रिकार्ये कमशः प्रकाशित की थीं। ये चारों एक ही परम्परा की हैं, जो बीच-बीच में बन्द होकर फिर प्रकाशित होती थीं। हिन्दी भाषा की जो त्थिति थी, उसका ध्यान रखते हुये कहा जा सकता है कि भारतेन्द्र जी द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकार्ये उत्तम कोटि की थीं। हिन्दी भाषा के प्रचार के साथ ही उन्होंने बहुत से लेखकों को प्रोत्साहित किया, तथा हिन्दी पत्र-पत्रिकार्यों की एक परम्परा भी स्थापित कर गये।

हिन्दी काव्य के पुनक्त्यान का सारा श्रेय भारतेन्दु बावू को है। भारतेन्दु जी की लेखनी के प्रभाव से कविता जनता की वाणी बनी, रीतिकालीन काव्य-साहित्य जीवन से दूर एकागी वातावरण लिये हुये प्रतीत टीता था। जीवन ग्रौर साहित्य का सम्बन्ध शिथिल हो गया था। युग-प्रवर्तक की काव्यधारा ने समाज ग्रौर साहित्य के मध्य गाँठ बॉध कर उनके सम्बन्ध को चिरस्थायी बनाया। भारतेन्दु की कविता में देशवासियों की समस्या, उनके विचार तथा उनकी भावना की पूर्ण ग्रिभिव्यक्ति हुई है। काव्य में प्रेम प्रगीतों के साथ-साथ जनता की सामाजिक, राजनीतिक तथा ग्राधिक मनोदृष्टि एव परिस्थिति की भलक दृष्टिगत होती है।

सामाजिक त्रान्दोलनों से यद्यपि जनता की चेतना जागृत हो गई थी, तथापि भारतेन्दु के पूर्व काव्य रीतिकालीन परम्परा का ही श्रनुसरण कर रहा था। काव्य चेत्र में तब तक रीतिकाल के ऐकातिक श्रादर्श की हो प्रतिष्ठा थी। शिद्या ने देश-वासियों के विचारों को उदारता का वरदान दे दिया था, परन्तु साहित्य-चेत्र में श्रव तक रुदिवादिता की छाप थी। उस समय ऐसे प्रतिभाशाली श्रौर दृढ व्यक्तित्व की श्रावश्यकता थी, जो साहित्य में नव-जीवन का सचार कर सकता। युगान्तकारी राष्ट्र-किन भारतेन्दु में ऐसी ही प्रतिभा के दर्शन हुये। श्रपनी उदार तथा सहानुभृति-पूर्ण विचारधारा के वल पर हिन्दी साहित्य को समृद्धिशाली बनाया। श्रपनी प्रतिभा द्वारा एक श्रोर तो परम्परा से चली श्राती हुई पुरानी किनता को श्रयदीन रूदियों से मुक्त किया, श्रौर दूसरी श्रोर समयानुक्ल नवीन काव्य-पद्धित की स्थापना की। काव्य का वर्णय-विपय हो बदलता दृष्टिगत होने लगा। जीवन से प्रेरणा श्रौर स्फूर्ति प्राप्त कर भारतेन्द्र ने साहित्य में नव-जीवन का सचार किया। काव्य ने नवीन क्लेवर वदला, श्रौर सम्पूर्ण युग के काव्य-साहित्य का पट परिवर्तन हो गया।

भाषा की मार्मिकता उन्हीं स्थालों पर देखने को मिलती है, जहाँ कलाकार किसी प्रवल भाव से ग्राकात होकर भावुक बन जाता है।

भारतेन्दु की अनुपम साहित्यिक देन उनके पत्र तथा पत्रिकायें थीं। हिन्दी में सर्व प्रथम राजा शिवप्रसाद के सरत्त्रण में सन् १८४५ ई० में 'बनारस गजट' निकला, उर्द श्रौर हिन्दी मिश्रित भाषा का बेनोड़ मेल जिसमें उर्द का श्राधिक्य था. श्रपनी नीति के कारण लोक-प्रिय न हो सका। तदन्तर श्री तारामोहन मित्र द्वारा 'सुधाकर' का सन् १८५० में सचालन किया गया जो दीर्घजीवी न रह सका ∤ भारतेन्द्र जी ने भाद्रपद स॰ १९२४ वि॰ में 'कविवचन-सुधा' नामक मासिक पत्र का सचालन कर हिन्दी को सानुप्राणित किया। यह पत्रिका भारतेन्द्र की हिन्दी पत्रका-रिता का प्रथम प्रयास था। प्रारम्भिक अवस्था में इसका कलेवर अति चीण था श्रौर इसका उद्देश्य केवल प्राचीन श्रप्रकाशित काव्य-कृतियों को जनता तक पहुँचाने में हो सीमित था। फिर इसमें राजनीतिक, सामाजिक लेखों के साथ समाचार भी प्रकाशित होने लगे। स्थानीय सामाचार । उत्साह के साथ प्रकाशित किये जाते थे, तया टिप्पिणियों तथा लेखों द्वारा अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता था। सम्पादकीय टिप्पिण्यॉ कभी-कभी अप्रजेजी में दी जाती थीं, तथा गजेट से जनता के लाभार्थ सूचना उद्घृत की जाती थी। "पच का प्रपच" नाम से हास्य-प्रधान लेख प्रकाशित होने लगे थे। कालान्तर में इसे साप्ताहिक कर दिया गया। सरकारी शिच्चा-विभाग भी इसे समान श्रादर देता था, यथाशक्ति प्रतियाँ क्रय करता था। सरकारी कोप के कारण तथा अव्यवस्था के कारण इसे बन्द कर देना पडा।

किव-वचन-सुधा के साप्ताहिक हो जाने से अन्य मासिक पित्रकाओं का प्रकाशन भारतेन्द्र जी ने कराया, हरिश्चन्द्र-चिन्द्रका तथा मैगजीन के नाम से उनके काल तक चलती रहीं। हरिश्चन्द्र मैगजीन १८७२ ई० के अक्टूबर माह में प्रकािशत की गई। इसके सम्पादक स्वय भारतेन्द्र जी थे। उनका विचार इसमें साहितियक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर तथा पुरातत्व सम्बन्धी लेख एव अन्य-समीचा, नाटक, इतिहास, उपन्यास, काव्यचयन तथा गोष्ठी और विनोद वार्ता छापने का था। इसी उद्देश्य के अनुसार भारतेन्द्र जी इसमें लेखों का सम्ब करते थे, और इसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। इस मैगजीन के आठ अक प्रकाशितहुये, बाद में यही 'हरिश्चन्द्र-चिन्द्रका' के नाम से प्रकाशित होने लगी। इसमें कुछ पृष्ठ अग्रेजी भाषा के लिये भी होते थे। अग्रेजी माध्यम में सुन्दर लेखों की रचना प्रचारार्थ ही प्रस्तुत होती थी। छ० वषों तक छपने के बाद यह पत्रिका मोइन-चिन्द्रका के नाम से छपना आरम्म हुई, परन्तु प० मोहनलाल विष्णुलाल पड्या उक्त कार्य में सफल न हो सके। उन्हें पत्र वन्द कर देना पड़ा तदन्तर

चमान निर्मुण भिक्तिमार्गीय उद्गारों का विचार-विनिमय तथा जीवन श्रीर जगत की चुण भगुरता के भावों का समाहार श्रत्यन्त मार्मिक है।

भारतेन्दु जी की शृङ्कारिक कियता में रीतिकालीन काव्य के रागात्मक उपकरण् मिलते हैं। नायक-नायिका की शृङ्कार-चेष्टायें, उनकी नखशिख छिव का मिद्र आकर्षण्, प्रकृति का आलकारिक वर्णन, छुन्दों और शलकारों के साथ कीड़ा तथा राधिका-कन्दाई सुमिरन के बहाने प्रेमलीला की मृदुल व्यञ्जना व्रज के भुरमुट में काव्य-कानन सजाती दृष्टिगत होती है। इनकी रचनाओं में शब्द-विलास और भाव-विलास की अनुपम छुटा है। परन्तु भावानुभूति में अन्तरतम के मार्मिक भाव सुन्दर अभिव्यञ्जना में व्यक्त करने की चमता कलाकार का काव्य-गुण् है। उदाहरणार्थ छन्दों में भावानुभूति की मार्मिकता और तीवता की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति व्यञ्जित है।

निहं नेक दया उर आवत क्यों, करिके कहा ऐसे सुभाय रहे। सुख कौन सों प्यारे दियो पहिले, जेहिके बदले यों सताय रहे॥

× × ×

इन नैनन में वह सावरी मूरित, देखित ज्ञानि श्ररी सो श्ररी। श्रव तो है निवाहिबी याको मलो, हरिचन्द जूपोति करी सों करी॥

उपर्युक्त पिक्तयों में घनानन्द की सी भाव-प्रवग्रता तथा भाषा-शैली दोनों का सामज्ञस्य दिखाई देता है।

भारतेन्दु में शृङ्कार के रीतिकालीन प्रमाव से ग्रलग भी स्वरूप दृष्टिगत होता है, नवीन युग में उर्दू की नाजुक खयाली से प्रभावित पारधीक रंगमचीय गीतों की पद्धति का भी ग्रनुसरण करता हुग्रा कलाकार दृष्टिगत होता है। उर्दू साहित्य की भावधारा की ग्रगलभता इनके साहित्य में यत्र-तत्र दृष्टिगत होती है।

रीतिकाल के किवयों को अलकारों से विशेष मोह था। भारतेन्दु में यद्यिष अलकारों के प्रति विशेष आसिक्त तो नहीं थी, परन्तु-चमत्कार प्रदर्शन के प्रयोजन से उनका ध्यान इस श्रोर भी श्राकृष्ट हुश्रा। काव्य को अनुप्रासों की छुटा से सजाने का प्रयास भारतेन्दु जी ने भी किया है। रीति परम्परा की भाँ ति प्रकृति की श्रानन्त चेतना के सम्पर्क में मानवीय श्रानुमृतियों की क्रियाश्रों श्रौर प्रक्रियाश्रों की श्रोर

१—चन्द्रावली नाटिका

२-भारतेन्दु यथापली, नन्त २

विषय की विविधता के साथ साथ काव्यकला के विधान में भी भारतेन्दु को परिवर्तन करना पड़ा। अब तक कविता का सविधान मुक्तक या प्रबन्ध में होता था, और उसके प्रयोगों में शब्दों के साथ कीड़ा और शृगार को साधारएत: अपेद्धित माना जाता था। भारतेन्दु ने इन विषयों के प्रतिपादन के लिए छोटे-छोटे पद्यात्मक निवन्धों की आवश्यकता का अनुभव किया, और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा की सरल गति ही अपेद्धित माना। खड़ी बोली तथा ब्रजभाषा दोनों को ही अपने भावों का माध्यम बनाया, उसमें नैसर्गिकता और प्रभावोत्पादन की शक्ति प्राप्त होती है।

श्रीभव्यजना की दृष्टि से भारतेन्द्र के जन-गीतों का उनके काव्य में विशिष्ट -स्थान है। निर्मुण तथा समुण भिनत के गीतों के श्रितिस्ति उन्होंने तत्कालीन समस्याश्रों पर कितनी ही श्रिभव्यञ्जक काव्य रचनायें प्रकाशित की हैं। उनके भावों में बड़ा प्रवल प्रवाह है। राष्ट्र-गीतों में विषाद श्रीर उद्वोधन के स्वर मिलते हैं, सामाजिक गीतों में श्रतीत के गौरव श्रीर वर्तमान की दुरवस्था का मान-चित्र खींचा गया है। प्रकृति-चित्रण का स्वतन्त्र रूप तथा वाह्यप्रकृति का श्रन्तः प्रकृति का तादात्म्म दिखाई देता है।

विषय की विविधता, काव्यकला के विधान में नवीनता और ग्रामिव्यञ्जना की स्वच्छन्दता के साथ-साथ भारतेन्द्र की कला में प्राचीनता के प्रति ग्रासिक्त का भाव भी दृष्टिगोचर होता है। वह सिध-युग के कलाकार थे। उनके पास जहाँ एक राष्ट्रीय किव की जाग्रति और एक लोक-गीतकार की सी चेतना थी, वहाँ एक भिक्त किव की तन्मयता श्रीर ग्रान्यता तथा एक रीति किव की रिक्तिता और रसज्ञता भी थी। उनकी राष्ट्रीयता यदि युग-धर्म की विभूति थी, तो वैष्ण्य भिक्त-प्रधान विचारधारा पेतृक सम्पिच और शृगार भावना काव्य परम्परा की देन थी। भारतेन्द्र ने हिन्दी किवता के प्राचीन उपादानों को स्वीकार किया, यह उनकी विशेषता थी कि वह नवीन उद्भावनाओं की भी सृष्टि कर सके। भिक्त श्रीर शृङ्गार की कविता के लिए उन्होंने किवत्त, सबैये, छुप्पय, दोहे ग्रादि छन्दों को ग्राप्ता, ग्रीर ग्राधुनिक विचारों के लिये काव्य प्रसग की पृष्ट-भूमि रोला, लावनी, ख्याल, कजरी ग्रादि ही रहे। उर्दू के बहार ग्रीर वगला के पयार छुद का भी हिन्दी में प्रयोग किया।

भारतेन्दु की भिक्त में निर्मुण-सगुण किवयों की तरह अपने उपास्य के प्रति आत्म-निवेदन के भाव यत्र-तत्र दिखाई देते हैं। तुलसी की भाँति अपने प्रभु के चरणों में अविचल श्रद्धा प्रकट करता कलाकार दिखाई देता है, तो सूर की भाँति कभी-कभी वह उसके साथ गहन आत्मीयता का बोब भी कर लेता है। रसखान की सी तन्मयता भी उसके भावों में परिलिच्चित होती है। मीरा की सी प्रेम-विभोरता के भावों का सामझस्य युग-पुरुप कलाकार के काव्य में दृष्टिगोचर होता है। कबीर के

चमान निर्मुण भिक्तमार्गीय उद्गारों का विचार-विनिमय तथा नीवन श्रौर नगत की न्त्रण भगुरता के भावों का समाहार श्रात्यन्त मार्मिक है।

भारतेन्दु जी की शृङ्कारिक किवता में रीतिकालीन काव्य के रागात्मक उपकरण मिलते हैं। नायक-नायिका की शृङ्कार-चेष्टायें, उनकी नखशिख छिव का मिद्र आकर्षण, प्रकृति का आलकारिक वर्णन, छुन्दों और शलकारों के साथ कीड़ा तथा नाधिका-कन्हाई सुमिरन के वहाने प्रेमलीला की मृदुल व्यञ्जना वज के भुरमुट में काव्य-कानन सजाती दृष्टिगत होती है। इनकी रचनाओं में शब्द-विलास और भाव-विलास की अनुपम छुटा है। परन्तु भावानुभूति में अन्तरतम के मार्मिक भाव सुन्दर अभिव्यञ्जना में व्यक्त करने की ज्ञमता कलाकार का काव्य-गुण है। उदाहरणार्थ छुन्दों में भावानुभूति की मार्मिकता और तीवता की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति व्यञ्जित है।

निहं नेक दया ठर श्रावत क्यों, करिकै कहा ऐसे सुमाय रहे। मुख कौन मों प्यारे दियो पहिले, जेहिके बदले यों मताय रहे॥ १

× × ×

इन नैनन में वह सावरी मूरति, देखति आनि अरी सो अरी। अब तो है निवाहिबो याको भलो, हरिचन्द जूपीतिकरी सों करी॥

उपर्युक्त पिक्तयों में घनानन्द की सी माव-प्रवणता तथा भाषा-शैली दोनों का सामञ्जस्य दिखाई देता है।

भारतेन्दु में श्रङ्कार के रीतिकालीन प्रभाव से अलग भी स्वरूप दृष्टिगत होता है, नवीन युग में उर्दू की नाजुक खयाली से प्रभावित पारवीक रगमंचीय गीतों की पद्धति का भी अनुसरण करता हुआ कलाकार दृष्टिगत होता है। उर्दू सिहत्य की भावधारा की प्रगल्भता इनके साहित्य में यत्र-तत्र दृष्टिगत होती है।

रीतिकाल के किवयों को अलकारों से विशेष मोह था। भारतेन्दु में यदािष अलकारों के प्रति विशेष आसिक्त तो नहीं थी, परन्तु-चमत्कार प्रदर्शन के प्रयोदन से उनका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट हुआ। काव्य को अनुपासों की छटा से सजाने का प्रयाप भारतेन्दु जी ने भी किया है। रीति परम्परा की भाँति प्रकृति को अनन्त चेतना के सम्पर्क में मानवीय अनुमृतियों की कियाओं और प्रक्रियाओं की ओर

१—चन्डावली नाटिका

२---नारनेन्द्र यंधावली, न'ग २

उनका ध्यान कम गया है। परन्तु भारतेन्दु जी की आलकारिकता में अन्य रीति-कालीन साहित्यकारों की कला से भिन्नता है। भारतेन्दु के काव्य में शब्द-चित्रण की प्रचुरता पाई जाती है। चित्रोपमता उनकी काव्य-कला की अनुपम देन है। उत्प्रेचा के ही सहारे कलाकार श्रपने वर्ष्य विषय को आकार दिया करता है। भारतेन्दु ने अलकारों का बड़ा मार्मिक प्रयोग किया है। परन्तु जहाँ वे शब्द-कीड़ा और चम-कार प्रदर्शन पर उत्तर आये हैं, वहाँ अभिव्यञ्जना में भाव या शब्द-चित्र के स्थान पर वाक् विद्यात हो मिलती है। काव्य के चेत्र में कलाकार ने सर्वतोमुखी प्रतिमा का परिचय दिया है, भारतेन्दु के काव्य में युग साहित्य के नेतृत्व की प्रतिमा समा-हित है। जिसने सिध्युग कालीन काव्य को नवीन काव्य-घारा की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

भारतेन्दु का नाट्य साहित्य युगसिन्ध काल का प्रकाश-स्तम्भ है। उनके पहिले हिन्दी का नाटक-साहित्य प्रायः नगर्य था। मौलिक नाटकों में रीवा नरेश महाराज विश्वनाथिं का 'श्रानन्द रघुनन्दन' श्रौर गिरधरदास जी का 'नहुष', अनुवादों में जसवन्तिसंह का 'प्रवोध चन्द्रोदय' एव राजा लच्मणिं जी का 'शकुन्तला' प्रमुख थे। शेष नाट्य-साहित्य श्रधिकतर नाटकीय कविता के रूप में श्राख्यान मात्र था। श्रतएव स्पष्ट है कि भारतेन्द्र के सामने नाट्य-साहित्य सबधी कोई श्रादर्श उनकी भाषा में प्रस्तुत नहीं था। जो कुछ नाट्य स्वरूप उपलब्ध था उसे प्रगति तथा प्राजल गद्य का स्वरूप देना नितात श्रावश्यक है, नाट्यसाहित्य को भारतेन्द्र ने नवीन पथ-प्रदर्शन किया।

भारतेन्दु को नाट्य-साहित्य के बीहद बन में स्वय अपना मार्ग प्रशस्त करना पड़ा। यह कार्य भारतेन्दु ने अनुवादों से रूपान्तरित नाटकों की रचना द्वारा तथा मौलिक नाटक लिखकर सम्पन्न किया। यदि विश्लेषण करके देखा जाय तो जाता होगा कि भारतेन्दु ने छः मौलिक नाटक लिखे हैं। प्रेम-योगिनी (१८७५), चन्द्रा-वली (१८७६), भारत जननी (१८७७) भारत दुर्दशा (१८००), नीलदेवी (१८०१), और सतीप्रताप (१८८३)। यदि जीवन का यथार्थ चित्रण नाटक में कुछ महत्व रखता है, तो वह इन नाटकों में वर्तमान है। प्रेमयोगिनी का विषय काशी की जीवनचर्या का एक रूप है। काशी के पराडे, दलाल और दिल्णी ब्राह्मण किस प्रकार अपने मन्तव्य को स्पष्ट कर कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। यह सक्र जीते जागते चित्र प्रेमयोगिनी में हैं। यहापि यह अपूर्ण नाटिका है, परन्तु घटना-समन्वय और सजीवता की दृष्टि से किसी मापा के नाटक से टक्कर ले सक्ती है। हिन्दी नाटकों में यथार्थवाद का उदय प्रेमयोगिनी से प्रारम्भ कहा जा सकता है । प्रेमयोगिनी, कार्य व्यापार की तीव्रता, कथोपकथन की सफलता और हिन्दी गद्य

की चमता का स्वतः प्रमाण है। चार दृश्यों का यह नाटक भारतेन्द्र की नाट्यकला का सफल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है। भारत-दुर्दशा में भारतेन्द्र ने राजनीतिक वातावरण को नाटकीय रूप देने का सफल प्रयास किया है। इसमें यथार्थ परिस्थित का वर्णन है, कारणों की ख्रोर सकेत है, ख्रौर वर्तमान अवस्था पर व्यन्य भी है तथा उसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना की प्ररणा भी प्राप्त होती है। इस नाटक की माषा और शैली प्रतीकवादी नाट्य-परम्परा की स्रोर इक्कित करती चलती है। भारत, भारत-दुर्दैव, सत्यानाश, निर्लज्जता, मदिरा, श्रन्धकार, रोग, श्रादि पात्रों के मानवीयकरण से नाटक प्रभावशाली श्रीर चिकर बन गर्या है । 'नीलदेवी' एक वियोगान्त नाटक है। यदापि भारतेन्द्र सुखान्त श्रौर दुखान्त के पद की व्याख्या स्पष्ट रूप से नहीं कर पाये हैं, परन्तु शेक्सिपयर युग की जो भावना सुखान्त तथा दुखान्त विषयक है, उसी भावना का समावेश इनकी कृतियों में मिलता है। नाट्य-कला की दृष्टि से नीलदेवी सामान्यतः श्रच्छी कृति है, तथा श्रपने उन्देश-वाहक उदेश्य में सफल जान पड़ती है। अपनी अन्य मौलिक रचनाओं-प्रहसनों में भी भारतेन्द्र जी को आशातीत सफलता मिली है। सफल व्यग्यों की दृष्टि से अन्धेरनगरी तथा वैदिकी हिंसा नि भवति सफल प्रहसन हैं। प्रहसन की परम्परा की स्थापना भारतेन्द्र जी के ही नाट्य-प्रहसनों से मानी जानी चाहिये । भारतेन्द्र के प्रहसन श्रपने युग के उच्चकोटि के प्रहसन हैं, युग के प्रहसनों को तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो उक्त प्रहसन श्रपने युग की सर्व-श्रेष्ठ नाट्य-कृतियों के रूप मे प्रस्तुत हैं, भारतेन्द्र द्वारा ही प्रहसन-प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, श्रीर वह भारतेन्द्र युग की वस्तु बनकर रह गई, श्रागे उक्त प्रणाली का विकास नहीं हो सका।

श्रपने नाटकों श्रीर प्रइसनों में भारतेन्द्र ने प्राचीन नाट्यकला के सिद्धान्तों को पूर्ण रूपेण नहीं श्रपनाया। कथा श्रीर कथावस्त्र की दृष्टि से उनकी रचनाश्रों में सामान्य कथानक हैं, श्रव तक नाटकों में श्रादर्श प्रतिपादन की भावना निहित थी। परन्तु भारतेन्द्र युग में भावनायें बदल गई थीं। नाटक का उद्देश्य श्रिषकारी के फलागम् की श्रवस्था पर लाना नहीं रह गया था। उनके श्रनुसार नवीन नाटकों की एचना के सुख्य उद्देश्य-श्रङ्कार, हास्य, कौतुक, समाज-सरकार श्रीर देश-वस्सलता थी। युग परिवर्तन के साथ साथ नाटकों की धारा में परिवर्तन श्रावश्यक था। उन्होंने उक्त मत का स्पष्टीकरण श्रपने नाटक सम्बन्धी लेख में दिया है। "जिस समय में जैसे सद्ध्य जन्म ग्रहण करें, श्रीर देशीय रीति-नीति का प्रवाह जिस रूप से चलता रहे उस समय में उक्त सद्ध्यगण के श्रन्तःकरण की वृत्ति श्रीर सामाजिक रीति पद्धति इन दोनों विषयों की समीचीन समालोचना करके नाटकादि दृश्य काव्य प्रणयन करने योग्य हैं।" '

१--नाटक निवन्थ--भारतेन्द्र नाटकावली ।

वाद किथा। वस्तुतः श्रनुवादों के च्लेत्र में भारतेन्दु-युग के साहित्य में नवीन प्रयोग हुये, सस्कृत, श्रंभेजी तथा बगला साहित्य की उत्कृष्ट रचनाश्रों का नाट्य श्रनुवाद भारतेन्दु-युग की देन है, उक्त मनोवृत्ति का प्रेरक भारतेन्दु जी का श्रनूदित नाट्य साहित्य कहा जा सकता है।

रूपान्तिस्त नाद्य साहित्य की परम्परा युग प्रवर्तक नाद्यकार की देन हैं। बगला तथा संस्कृत नाद्य आख्यायिकाओं से प्रेरणा प्राप्त (विद्यासुन्दर तथा सत्य हरिश्चन्द्रः) नाटकों में किव कल्पना प्रसूत कथा-वस्तु का समाहार तथा कथानकों का पुनर्निर्माण भारतेन्दु के छायानुवादों की अमोघ देन हैं। उक्त प्रणाली का प्रयोग अन्य तत्कालीन साहित्यकारों ने किया। छायानुवादों में मौलिक नाट्य साधना का समावेश रहता है, उक्त परम्परा ने मौलिक नाट्यकला को भी विकास की प्रेरणा प्रदान की।

भारतेन्दु के मौलिक नाटक युग के साहित्य की महत्वपूर्ण देन हैं। उक्त नाटकों से विभिन्न विचारधारा का समाहार दृष्टिगत होता है। भारतेन्दु द्वारा प्रतिष्ठित शैली तथा विचारधारात्रों का सम्पूर्ण विकास निम्न प्रमुख धाराश्रों में समाहित है।

- (१) पौराणिक धारा में प्राचीन पौराणिक श्राख्यानों को नाट्य रूप दिया गया है, इक्त धारा की प्रेरणा मूलक नाटक स्ती प्रताप है, यद्यपि यह नाटक श्रपूर्ण है, तथापि यह भारतेन्दु युग के पौराणिक नाट्य परम्परा का संस्थापक प्रतीत होता है। पौराणिक श्राख्यानों को लेकर बहुत से सुन्दर श्रादेश-प्रद श्रौर श्राचार विचार पूर्ण नाटकों की रचना हुई जो इसी धारा-प्रवाह से प्रेरित थी।
- (२) ऐतिहासिक कथानकों का विकास नीलदेवी के आख्यान में मिलता है। ऐतिहासिक तथ्य निरूपण और घटनाओं में कल्पित पात्रों का सयोग भारतेन्दु की नीलदेवी में है, समीचीन नाट्यकारों ने ऐतिहासिक कथानकों को अपने नाटकों की पृष्टभूमि बनाया और युग पुरुष की नाट्यकला को विकास दिया। उक्त विचारधारा का अनुसरण करने वाले समकालीन नाट्यकारों ने ऐतिहासिक कथा वृत्तों को साहित्यिक कलेवर देकर साहित्य और इतिहास के सम्बन्ध को निकटता प्रदान की।
- (३) प्रेम-प्रधान त्राख्यायिकात्रों के त्राधार पर नाट्य-रचना भारतेन्दु युग की देन है, भारतेन्दु की चन्द्रावली नाटिका उक्त परम्परा का प्रवर्तन करती प्रतीत होती है। भारतेन्दु युग में प्रेम प्रधान त्राख्यानों को लेकर उत्कृष्ट नाटकों की रचनायें हुई हैं, प्रेम के रूपों का समावेश इन नाटकों में नहीं मिलेगा, परन्तु फिर भी कुछ नाटक भारतेन्दु काल के गौरव स्वरूप हैं, त्रौर भावी हिन्दी नाटक-

कारों के प्रथ नियामक हैं । उपर्युक्त परम्परा में भारतेन्द्र के समकालीन-नाद्यकारों की को प्रधान रचनायें रणवीर-प्रेममोहिनी (१८७७) तथा तहा सवरण (१८८३) (श्री निवासदास कृत), चन्द्रकला (नातक चन्द्र कृत), मदन मजरी (१८८४) (श्रमनिस्ह गोतिया), रतिकुसुमायुध (१८८५) (खड्ग वहादुर मल्लकृत) श्रादि प्रतिनिधि कृतियाँ हैं।

ं वस्तुतः युग-पुरुप की शैली तथा विचारधारा का समुचित प्रमाव सम-सामयिक नाट्य साहित्य पर पड़ा।

- (४) प्रेमयोगिनी यथार्थवादी सामाजिक चित्रण है। व्यंग्य शैली में सामाजिक परिष्कार की भावना लेकर यथार्थवादी चित्रण की परम्परा का विकास उक्त नाटिका में प्राप्त होता है। इसी शैली में सामाजिक नाटकों की परम्परा विकास युग के नाट्यकारों में मिलती हैं, भारतेन्दु के नाटकों की विचारधारा का युग के सामान्य नाट्य साहित्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। सामाजिक समस्याओं को लेकर नाटकों में उनकी आलोचना का रूप प्रस्तुत किया गया है। वाल-विवाह विरोधी मनोवृत्ति तथा विधवा विवाह के पोषक नाटकों का स्वन हुआ है। धार्मिक पाखरडों का उद्घाटन करने वाले नाटकों का भी इसी विचारधारा के अन्तंगत विकास हुआ है। सामाजिक कुरीतियों को प्रकाश में लाने के लिये नाट्य साहित्य को माध्यम बनाना भारतेन्दु-सुग की देन है, यथार्थ चित्रण तथा सामाजिक परिष्कार की भावना प्रेरणा रूप में भारतेन्दु के नाटकों से प्राप्त हुई है।
- (५) भारतेन्दु युग राजनीतिक चेतना का युग था। भारतेन्दु ने राष्ट्र-चेतना श्रीर उत्थान का सन्देश श्रपने नाटकों में दिया है। भारत-दुर्दशा तथा भारत जननी राजनीतिक उत्थान की प्रेरक रचनाश्रों के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। समकानीन राजनीतिक श्रान्दोलनों की प्रतिक्रिया नाटकों में समाहित प्राप्त होती हैं। इन्हीं नाटकों की परम्परा पर चलने वाले देश-प्रेम-प्रधान नाटक भारतोद्धार (श्ररतकुमार मुकर्जी-१८८३), भारत श्रारत (खड्गवहादुर मल्ल-१८८५) भारत सौभाग्य (श्रमिवकादत्त व्यास-१८०२) युग के प्रतिनिधि नाटक हैं, जिनमें भारतेन्दु की कृतियों की उपर्युक्त विचारधारा की छाप समाहित प्रतीत होतो है।
- (६) भारतेन्दु के नाट्य-साहित्य की विशेष सम्पत्ति उनके प्रहसन हैं, प्रहसन नाटकों में ब्वंग्य रूपकों की शैली का प्रयोग है। श्रन्धेरनगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, तथा विपस्य विषमीपधम् देशकाल तथा समाज के व्यग्य रेखान्तित्र हैं, व्यग्य पद्धति के हात्य-प्रधान नाटकों के लिखने का प्रयोग भारतेंदु द्वारा किया गया ना, श्रीर उपर्युक्त विचारधारा को युग के नाट्यकारों ने प्राथमिक स्थान दिया या।

भारतेन्दु द्वारा प्रचलित व्यग्य शैली का बहुत ही व्यापक प्रयोग किया गया था, सम्भवतः व्यग्य और प्रहसन-प्रणाली इस युग की महान् देन थी। भारतेन्दु युग में श्रिषकाश मौलिक प्रहसनों की रचना हुई, सम्भवतः प्रहसनों की पद्धित भारतेन्दु युग में विकिस्त हुई, पर इस युग के बाद इस भावधारा को कोई कलात्मक विकास नहीं प्राप्त हुआ, अतः प्रहसन इसी युग में विकसित होकर लुप्त हो गये, और अपनी परम्पर । को नाद्य साहित्य में स्थायित्व नहीं प्रदान कर सके। तत्कालीन सामाजिक स्थिति के अनुरूष ही प्रहसनों में व्यग्यों का लद्य सामाजिक कुरीतियाँ, वेश्यावृत्ति के कुपरिणाम, समाज का असहाय नारी जीवन, पश्चिमी सम्यता के अन्य उगसकों का सामाजिक हिश्कीण, धर्म के कथित ठेकेदारों का अष्टाचार आदि व्यापक मनोच्हित्याँ कार्य करती दृष्टिगत होती थीं। भारतेन्द्र के प्रहसनों का साहित्यिक स्तर समकालीन रचनाकारों की कृतियों से अधिक उच्च था। युग के प्रमुख प्रहसनकार प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी तथा किशोरी लाल गोस्वामी आदि मारतेन्द्र के प्रहसनों की मौलिकता को न पा सके।

युग प्रवर्तक भारतेन्द्र जी ने हिन्दी नाट्य साहित्य को एक नवीन पथ प्रदर्शित किया। देशकाल की मनोवृत्ति के अनुकूल साहित्य के वातावरण को स्वस्थ बनाकर नये समाज तथा नवीन राष्ट्रीय विचारधारा के प्रचार से समसामयिक साहित्यक, मण्डल को प्रभावित किया। अपने अव्यक्तलीन जीवन में अपनी कृतियों को देशकाल के लिये उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करके समकालीन साहित्यकार-महल का मार्ग निर्दे-शान कार्य किया है। मारतेन्द्र ने युग के साहित्यकारों को नवनिर्माण की रूपरेखा दी, उसका यथानुगमन समकालीन कलाकारों ने किया। यथार्थतः युग निर्माणकर्ता की लेखन-प्रतिमा तथा विचारधारा का साहित्यक-मण्डल पर व्यापक प्रभाव पड़ा। हिन्दी साहित्य के नवोत्यान काल में भारतेन्द्र की विचारधारा ने साहित्यकारों को व्यापक प्ररेणा प्रदान की, जिसके आधार पर नाट्य-साहित्य को प्रशस्त और सुद्द धरातल पर रखा गया।

साहित्य के सूने निर्जन में युग-प्रवर्तक कलाकार ने अपनी विचारधारा से सिंचित भावनात्रों का उद्यान बनाने का प्रयास किया था। युग के सहयोगी कलाकारों ने उसे पुष्पित तथा पल्लवान्वित कर अपने इस गौरवमय साहित्यकार का श्रिभनन्दन किया। साहित्यक आन्दोलन को बीच ही में छोड़कर भारतेन्द्र जी असमय ही गोलो-कवासी हुये, परन्तु इस गुरुतर कार्य-भार को सम-सामियक साहित्यकारों ने अपने सबल कथों पर लेकर अपने उत्तरदायित्व को पूर्णरूप से निभाने का प्रयत्न किया। युग के प्रमुख कलाकारों में भारतेन्द्र की कला की छाप थी, उनसे प्राप्त परेखा तथा अभि-असना के लिए समसामियक नाट्यकार चिरऋणी थे। यही भारतेन्द्र के नाट्य साहित्य की ऐतिहासिक महत्ता है।

मारतेन्दु युग सामाजिक जागरण का युग था। राजनीतिक चेतना ने सामा-जिक उत्थान की प्रेरणा प्रदान की, देश और समाज की वास्तविक स्थिति पर भार-तेन्दु जी की कृतियों ने प्रकाश डाला है। ऐसा मासित होता है कि समकालीन भार-तीय समाज को युग द्रष्टा ने अपने सजग नेत्रों से देखा था, तथा समाजगत दूपणों को स्पष्ट डके को चोट पर कह देने मे नास्थकार भारतेन्दु को तिनक भी हिच-किचाहट का अनुभव नहीं हुआ।

भारतेन्दु का नाटक-साहित्य समकालीन समाज का दर्पण है। श्रिधकाश नाटकों में सामाजिक श्रष्टाचार का नग्न रूप प्रदर्शित किया गया है। सामाजिक श्रालोचना की भावधारा पर चलने वाले नाटक प्रेम-योगिनी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, श्रन्थेर-नगरी, विषय विषयौधधम्, नोलदेवी, भारत-दुर्दशा तथा भारत-जननी हैं। भारतेन्दु की नाट्यकृतियों की मूल विचारधारा सामाजिक व्यग्यों में सामाजिक दूपणों को इगित करने की थी। प्रेमयोगिनी समकालीन सामाजिक स्थित का व्यग्य चित्र है। नाटिका के चार गर्भाक्कों में काशी के सामाजिक जीवन के चार मिन्न भिन्न स्वरूप उपस्थित किये गये हैं। काशी के वर्णन में समाज के कथित ठेके-दारों के श्रयः पतन के चित्रण विशेष रूप से इगित किये गये हैं। धार्मिक केन्द्रों में व्यभिचार, यात्रियों का पड़ों, पुरोहितों द्वारा शोषण, निष्क्रिय नागरिकों में श्रकर्मण्यता का समावेश जिनके कार्यक्रम में केवल निमन्त्रणों को श्रपनी जीविका का श्रालंब बनाकर भाँग बूटी छानने के श्रालावा कोई कार्य नहीं रह जाता है का भारतेन्द्र के ''देखी तुम्हारी काशी'' में काशी का सामाजिक चित्रण बड़ा ही सुन्दर व्यग्य-चित्र है। यथार्थवादी चित्रणों को श्रपने नाटकों में देकर उन्होंने सामाजिक ढोंग का भड़ाफोड़ किया है।

वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति धर्म के नाम पर पाखड करने वाले लोगों के विरुद्ध महसन रूपी ग्रान्दोलन है। मारतीय समाज में धार्मिक व्यवस्थायें देकर धर्म की ही ग्राइ में नाना प्रकार के कुरुत्य किये गये, पर सभी धार्मिक दुहाई पर उक्त व्यवस्थात्रों श्रीर व्यवस्थापकों के कुकर्मा का भड़ाफोड़ प्रहसन के रूप में दिया गया है। ग्रापने मन्तव्य में समाज के ऐसे संप्रदायों से दूर रहने का ग्रादेश उसमें निहित प्रतीत होता है।

श्रधेर नगरी में राजनीतिक श्रव्यवस्था देश में शासन सम्बन्धी मनमानी, प्रजा पर श्रन्याय श्रौर श्रत्याचार का रेखाचित्र है। श्रग्रेजी शासन तथा हाकिमों के न्याय की व्यग्यात्मक खिल्ली उड़ाई गई है। विपत्य विपमीपधम् तत्कालीन देशो राजाश्रों की श्रक्मण्यता तथा दुश्चरित्र जीवन का एक रेखाचित्र है। भाण रूपमें में भएडाचार द्वारा मल्हारराव होल्कर के दुश्चरित्र जीवन का भएडाफोड़ विया है, जिसके परिशाम स्वरूप उन्हें अपने अधिकार से विश्चित कर दिया गया। ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हुये नाट्यकार राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न सामा-जिक दुर्व्यवस्था पर मार्मिक व्यय्य करता है। नाट्यकार के कथनानुसार समाज को दूपित करने वाले इस प्रकार के अधिकारियों का पतन आवश्यक तथा उचित है। भारतेन्द्र के नाटकों की सदैव चेष्टा सामाजिक दुरवस्था को प्रकाश में लाने की रही है, जिससे समाज उक्त दूषशों से साववान रहे।

समाज का नारी-जीवन ऋति दयनीय था। नीलदेवी की भूमिका में नाट्यकार ने भारतीय नारी-जीवन से विदेशी नारी-समाज की तुलना की है। प्राचीन भारत में नारी का सास्कृतिक तथा मामाजिक स्थान और वर्तमान नारी समाज की दुर-वस्था पर विचार व्यक्त किये हैं। भारतेन्द्र समाज-सुधारक थे, वर्तमान नारी-जीवन की दयनीय दशा में परिष्कार देखना चाहते थे। नीलदेवी नाटक में नाट्यकार का सन्देश समाज के नारी-जीवन को ऐतिहासिक वीर-गाथाओं का स्मरण दिलाकर ऋार्यकुल ललनाओं के समान श्राचरण करने का निर्देश दिया है।

भारतेन्दु नारी-शिक्ता के हिमायती थे। सामाजिक जीवन में नारी का पुरुषों ही को भाँति समान सहयोग होना चाहिये, विदेशी समाज की इस उदारता के प्रांत उनके हृदय में सम्मान है, परन्तु वह सास्कृतिक मर्यादा की सीमा का उल्लंघन भारतीय नारी समाज द्वारा नहीं करवाना चाहते हैं। परन्तु नारी वर्ग को अपने स्वत्व को समअने का सदेश उनके नाट्य भावों में आदर्श प्रतीक स्थापित करके इगित किया गया है।

भारतेन्दु की भारत-जननी तथा भारत-दुर्दशा में देश के दयनीय जीवन का रेखा-चित्र है। भारत-भूमि श्रौर भारत सन्तान की दुर्दशा' दिखाना ही इस भारत जननी का इति-कर्ते व्य प्रतीत होता है। भारतमाता भग्नावशेष भू-खण्ड के बीच स्त्रविश्यत दिखायी गयी है, उसकी सतानें पूछती हैं, श्रॅग्रेजी राज्य की व्यवस्था में भी चह क्यों मिलन हैं १ सभी व्यक्तिगत सुख श्रौर स्वार्थपरता की श्रोर दौड़ रहे हैं, सारे समाज का कष्ट निवारण कोई नहीं करना चाहता। भारत जननी में उक्त विचारों की व्यजना निम्न पदों से प्राप्त होती है।

"भारत में मची है होरी, इक त्रोर भाग त्रभाग, एक दिसि होय रही क्रक्कोरी, त्रपनी त्रपनी जय सब चाहत, होड़ परी दुहुँ त्रोरी॥"

इस नाटक में नौकर-शाही को सामाजिक ग्रव्यवस्था का मूल कारण वताया गया है। देश का यथार्थ चित्र नाटकों की मार्मिक भाषा में देकर मारतेन्दु जी ने साम्राज्यवादी शासन के प्रति ग्रसहयोग ग्रौर घृणा की प्रवृत्ति प्रदान की, जिसवा ही फलोदय उन क्रान्तिकारी भावनाओं के परिणाम स्वरूप महान् युगान्तकारी सस्था भारतीय महासभा काग्रेस का जन्म हुआ। भारतेन्दु जी साहित्यिक चेत्र के सर्व प्रथम समाज-सुघारक तथा राष्ट्रनायक थे। जिनकी विचारधारा का अनुसरण करके नवीन समाज की स्ष्टि की जा सकी थी। देश और समाज के निर्माण के लिये उनके हृदय में प्रवल वेदना थी, भारत दुर्दशा के निम्न कथन से भासित होता है।

"रोवहु सब मिलि के श्रावहु भारत भाई। हा हा भारत दुर्रशा न देखी जाई।। सबके पहिले जेहि ईश्वर धन-बल दीनों। सबके पहिले जेहि सम्य विधाता कीनो।। सबके पहिले जो रूप रग रस भीनो। सबके पहिले विद्यापल जिन गहि लीनों।। श्रव सबके पीछे सोई परत दिखाई। हा हा भारत दुर्शा न देखी जाई॥"

श्रॅंग्रेजी राज्य में राजनीतिक तथा सामाजिक श्रभिशापों का उल्लेख वड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है।

श्रमं ज राजसुख साज सजे सब भारी।
पै धन विदेश चिल जात इहै श्रति ख्वारी।।
ताहू पै महँगी काल, रोग विस्तारी।
दिन दिन दूने दुख ईस देत हा हा री।।
सबके ऊपर टिक्कस की श्राफ्त श्राई।

देश की सामाजिक तथा श्राधिक दशा पर राजनीति का अल्पिक प्रभाव पहता है। विदेशी शासन की श्राधिक शोपण नीति का देश और समाज पर समान प्रभाव पड़ा। समकालीन राजनीतिक दाँव-पेचों से देश के श्राधिक तथा सामाजिक दाँचे को किस प्रकार हानि पहुँची है, भारतेन्दु ने उक्त रहस्य का उद्घाटन अपने नाटकों में यथेष्ट रूप से किया है। युग पुचप के नाटकों का सामाजिक मृत्यायन महत्वपूर्ण है, जो कि समाज की जन-जागरण की चेतना तथा उत्थान की श्रोर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं।

मारतेन्दु युग मे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ एकत्र हो गई थीं. जो सामाजिक तथा साहित्यिक दोनों हिन्दियों से महत्वपूर्ण थीं। सम्पूर्ण स्थितियों के विकास का प्रेरक भारतेन्दु का नाट्य साहित्य था। साहित्य समाज से अनुप्रेरित होकर चला था। साहित्य और समाज मे शाश्वत सम्बन्ध हैं, वस्तुतः साहित्य समाज का दर्पण हैं, त्रौर समाज का वायुमएडल साहित्यिक स्जन का प्रेरक भी है। जैसा प्रतिविम्ब देशकाल की समस्या का कलाकार की कृतियों में प्राप्त होता है, इस युग के साहित्य ने विशेषतः नाट्य-साहित्य ने नव्य समाज के स्जन की कल्पना का बीजा-रोपण किया था।

भारतेन्दु के नाटकों तथा समस्त साहित्य की युग पर एक विशिष्ट छाप कलाकार श्रपनी विचारधाराश्चों की परम्परा युग-साहित्य श्चौर समाज पर स्थापित कर गया। राष्ट्रीय तथा सामाजिक चेतना की ललकार से निद्रा श्चौर श्चंधकार में पड़ा हुश्चा समाज सजग हो उठा। राष्ट्रीय विचारों ने साहित्य श्चौर समाज दोनों में समान रूप से श्चपना व्यापक प्रभाव प्रदर्शित किया। १६वीं शताब्दी का समस्त हिन्दी साहित्य भारतेन्दु जी के विचारों की प्रेरणा का फल है। भारतेन्दु मण्डल के उदीयमान नाट्यकारों ने श्चपने युग-पुरुष की शैली तथा विचारधारा का श्चरु-सरण किया। हिन्दी रगमचसे समाज-सन्देश का शखनाद इस युग की महान् देन है। जिसकी कार्य-साधना में युग पुरुष के पथानुगामियों ने प्रशसनीय सहयोग दिया।

भारतेन्दु की बहुमुखी प्रतिभा में माइकेल मधुसूदन तथा हेमचन्द्र की श्रोज-स्विनी शैली का प्रवाह देखते हैं। प्राचीन तथा नवीन साहित्य शैली का सुन्दर सामजस्य भारतेन्द्र की ही कला का विशेष माधुर्य है। नवीन युग के श्रादि साहित्य के प्रवर्तक के रूप में नाट्य कार ने साहित्य-जगत को इस बात का प्रमागा दे दिया कि किस प्रकार साहित्य के मञ्ज से जन-जागरण का सन्देश प्रसारित करके देश में सामाजिक क्रान्ति प्रस्तुत की जा सकती है। भारतेन्द्र की विचारधारा का स्पष्ट स्वरूप उनके नाटकों में मुखरित हिट्यत होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कलाकार की विचारधारा का व्यापक श्रश नाटकों के द्वारा युग के सभी च्वेत्रों म व्याप्त है। क्या साहित्य, क्या धर्म, क्या राजनीति, क्या लोकहित सब पर समान रूप से उक्त विचार श्रपनी प्रतिष्ठा समान रूप से पा रहे हैं। भारतेन्द्र श्रपनी साहित्यक देन के सहारे युग-पुक्ष की भाँति श्रकेले श्रपने व्यक्तित्व की श्रामा विखेरते खड़े हैं, श्रौर उस काल के प्रतिभावान साहित्यकार उन्हीं को श्रपनी शक्ति का स्रोत मान रहे हैं।

भारतीय नवयुग के वैतालिक तथा भारतेन्दु

समस्त भारतीय साहित्य में एक न एक युग वैतालिक ग्रवश्य रहा है, जिसने साहित्यिक ढाँचे का व्यवस्थित निर्माण किया है। युग सिन्ध पर खड़े हुये उक्त साहित्यकार साहित्य तथा समाज को ग्रन्धकार के गर्त से निकाल कर उसके निर्माण में प्रयत्नशील रहे। जिस प्रकार भाग्तेन्दु जी हिन्दी साहित्य तथा समाज के वैतालिक के रूप में ग्रपनी बहुमुखी प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य को ग्रालोकित कर गये, ठीक

उसी प्रकार श्रम्य भारतीय साहित्यों में समसामियक युग प्रवर्तकों तथा भारतीय नवयुग विकमचन्द्र (१८३८ ई०) ने वग साहित्य में देशप्रेम की श्रलख जगाई। के वैतालिकों का उल्लेख नितान्त ग्रावर्यक है। न्या-साहित्य के विभिन्न चेत्रों में विकास की प्रेरणा विकम वावू की लेखनी का प्रति-फल था। वगला गद्य की माण का परिमार्जन इसी युग में हुआ। १६ वी शताब्दी के उत्तरार्ढ में ग्रमेजो शिचित मनस्वी बगवासियों के मुख्य प्रतिनिधि बिकम बाबू ही वे। हिन्दू धर्म के प्रति विश्वासशील एव हिन्दू समाज के मध्य में श्रद्धा सम्पन्न वने रहकर, कट्टर धर्मान्धता छोड्कर भी वैज्ञानिक चितवृत्ति द्वारा हिन्दू शास्त्रों की सार्थक समालोचना की जा सकती है, यह बात बिकम वावू ने अपने कृष्ण-चरित्र, धर्म तत्व इत्यादि ग्रन्थों एव ग्रन्यान्य प्रबन्धों में सिद्ध कर दी है। सरस भाव में समाज तत्व के विषय में भी उन्होंने सार्थक समालोचना की है। भारतीय सभ्यता को ससार के चम्मुल श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए वह श्रत्यत ग्राग्रहशील थे। 'वग-दर्शन' के प्रकाशन के समय से लेकर मृत्यु-पर्यन्त विकम वगला साहित्य के सूल्मदर्शी समालीचक के ग्रासन पर वैठकर राज-दर्गड का परिचालन करते रहे।

ग्रानन्द मठ के रचिवता ने वग प्रदेश में प्रथम वार नव्य समाज के सजन की चेतना प्रदान की। आज भी युगों बाद तक बन्देमातरम् की देश व्यापी गूँच प्रति-च्चिनत हो रही है। वग साहित्य के समकालीन नार्यकार गिरीशचद्र ने भी रगमच

यकिम के वाद कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रतिभाशाली कलाकार तथा साहित्य निर्माता के रूप में साहित्य चेत्र में ग्राये। रवीन्द्र का युग उत्तराई १६ वी शताब्दी के विकास में सहयोग प्रटान किया। से प्रारम्भिक बीसवी सदी तक था। उन्होंने समान रूप से नाटक, गल्प तथा उपन्यासों में ग्रपनी मौलिक प्रतिमा का परिचय दिया है। कवि खीन्द्र की भावधारा

१६ वीं शताब्दी में मराठी साहित्य के युग-प्रवर्तक श्रीकृत्या जी प्रभाकर ाडीलकर (स॰ १६२६-२००५) ने अपने पौराणिक तथा ऐतिहासिक नाटकों द्वारा का देशन्यापी प्रभाव पदा। विन मार्ग निर्देशन किया। ग्रापनी रचनाग्रों में लोकाभिरुचि का सदैन ध्यान रतते रहे। श्री खाडीलकर जी ने मराठी रगमच का नवनिर्माण किया। ग्रपने नाटकों में श्चेक्सिपयर के क्ल्पना रम्य मुखान्तिकान्त्रों (रोमेन्टिक कोमेडीज Romantic Come dies) के अनुरूप ही अभिनय मूलक नाटकों की रचना की, अधिकार नाटक रगमच पर खेलने के लिए 'गवर्ष नाटक मण्डली' के लिए लिया था। श्री यादीलकर के नाटकों की यह विशेषता है कि उनका वाह्य स्वरूप पीराणिक ग्रथवा ऐतिहासिक होते हुये सभी प्रेच्कों को समक्तालीन राजनैतिक अथवा सामाजिक चित्र देखने का ग्रामा होता है। उनके कीचक-बध नाटक के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि कीचक को खलनायक बनाते हुये समकालीन अग्रेजी गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन का चित्रा-कन कर रहे हैं। नाट्यकला की दृष्टि से उनके व्यवस्थित वस्तु-विन्यास और ध्येयवाद का जो कलात्मक सामजस्य दिखाई देता है, उसके कारण उनके पौराणिक नाटकों में भी प्रेच्कों को असामान्य आकर्षण प्रतीत होता है। मराठी रगमञ्च एव नाट्य-साहित्य के विकास के लिए आपका पथप्रदर्शन एव उदाहरण अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध हुआ। अभिनयानुकूल वस्तु विन्यास का जो आदर्श श्री खाडीलकर ने उदयो-नमुख लेखकों के सम्मुख रखा, उसके कारण मराठी में उच्च श्रेणी के नाटकों का उत्पादन होने लगा। मराठी साहित्य में खाडीलकर जी युग वैतालिक के रूप में दृष्टिगत होते हैं।

भारतेन्द्र जो की भाँति अपनी साहित्य-प्रतिभा द्वारा सामाजिक उत्थान की प्रेरणा अपने साहित्य में दे गये। आपके नाटकों में समकालीन समाज में परिष्कार और समसामयिक कुरीतियों पर आलोचनात्मक व्यग्य था। नई पीढ़ी के कलाकारों का मार्ग निर्देशन करके साहित्य और समाज की हिलती हुई मीनारों को दृढ़ कर गये। साहित्य और समाज के निर्माण-युग में खाडीलकर जी की विचारधारा ने मराठी साहित्य को एक प्रकार का आलोक प्रदान किया इनके निर्मित पथ पर चलने वाले अन्य मराठी साहित्यकारों ने साहित्य-निर्माता के पथ को और अधिक प्रशस्त किया। अधिककाल तक अपने युग-निर्माता की मौलिक विचारधारा का अनुगमन करते रहे, और नवीन साहित्य तथा समाज का निर्माण किया।

सर सैयद श्रहमद खाँ ने उर्दू साहित्य में श्रपनी कृतियों द्वारा साहित्य श्रौर समाज दोनों ही को नवीन चेतना प्रदान की। इनकी रचनाश्रों में श्रासार उस्सनादीद, विजनौर का इतिहास, श्रमजावे वगावते हिन्द, मुसलमानों की राज भक्ति श्रादि उत्कृष्ट रचनायें हैं। सन् १८५५ ई० में श्राहने श्रकवरी तथा उसके पश्चात् वानीं के तारीखे भीरोजशाही का सम्पादन भी कर चुके थे। सैयद श्रहमद खाँ साहब बढ़े ही उदार तथा नवीन विचारधारा के पोषक थे। इनके बाइबिल पर तवैश्रनुलकलाम नामक टिप्पणी लिखने पर रिद्वादी मुसलमानों ने विरोध किया, परन्तु समाज-सुधानक युग-पुरुष की भाँति श्रपनी विचारधारा से विचलित न हुये। सर सैयद उच्च-कोटि के किव थे, तथा 'श्राही' उपनाम से रचना करते थे। इनकी लेखन-शैली बड़ी सुगम, सरल तथा प्रभावोत्पादक थी। इनकी बोधगम्य भाषा बड़ी ही हृदयग्राही प्रतीत होती थी। श्रापके समस्त साहित्य की भाषा का माध्यम सरल श्रौर बोधगम्य भाषा ही थी। भाषा पर इनका पूर्ण श्रधिकार था, इनकी प्रभावोत्पादक शैली का प्रभाव तत्कालीन साहित्यकारों पर पड़ा। कुशल पत्रकार तथा श्रालोचक होने के नाते निर्भी-

कता तथा तीत्र ग्रीर स्वतन्त्र ग्रालोचना के पत्त्पाती थे। उर्दू साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान युग वैतालिक के रूप में सुरिव्ति है। इनके ग्राकर्षक व्यक्तित्व ने ग्रपने समकालीन साहित्यकारों को साहित्य तथा भाषा के परिष्कार तथा उत्थान की ग्रोर पथ-प्रदर्शित किया। उर्दू साहित्य इनकी ग्रम्तपूर्व सेवाग्रों के लिए

उपर्युक्त युग वैतालिकों का भारतेन्द्र के साथ उल्लेख करना वस्तुतः समीचीन प्रसग है। बिकम बाबू तथा ग्रन्य बगाल के उदीयमान कलाकारों की विचारधारा ने देश ब्यापी प्रभाव स्थापित किया था। भारतेन्द्र उसी समय हिन्दी साहित्य तथा ऋणीं है। समाज के सुधारक के रूप में कार्य कर रहे थे। उस युग में जनग्रादीलनों की प्रेरणा वगला साहित्य की अमूल देन कही जा सकती है, वस्तुतः भारतेन्दु की राष्ट्रीय चेतना की विचारधारा तथा नाट्य-रचनाश्चों में राजनीतिक समस्याश्चों का समावेश वगः जहित्य तथा युग के जन-ग्रान्दोलनों से ग्राह्म विचारधारा का प्रभाव हो कहा जा सकता है। १६ वी शताब्दी राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक ग्रान्दोलनों का परिवर्तनकारी युग था। त्रार्य-समाज, ब्रह्मसमाज के संस्थापक युग-चेता के रूप म भारतीय समाज के सम्मुख उपस्थित हुये श्रीर समस्त उत्तरी भारत में श्रपनी छाप नारवान वनाण ने व्यविष उक्त विचारधारा ने भारतेन्द्र को पूर्णतः प्रभावित नहीं किया, प्रस्तुत कर गये। यद्यपि उक्त विचारधारा ने भारतेन्द्र को पूर्णतः प्रभावित नहीं किया, फिर भी उनके उद्देश्यों के ग्राह्म विचारों को छाया भारतेन्द्र के विचारों में प्राप्त होती. है। इसी प्रकार बिक्तम बाबू ने समाज-सेवा और देश के जागरण की श्रलख बगाल में जगाई, परन्तु उनकी भावधारा समस्त उत्तरी भारतवर्ष में ग्रपना ग्रलिवत प्रभाव दिये विना न रह सकी। वस्तुतः यह कहने का तात्पर्य नहीं है कि भारतेन्द्र में युग साहित्य तथा समाज को उठाने की बलवती उत्कंठा का श्रोत नैसर्गिक नहीं था, परन्त सम-सामियक विभिन्न साम्प्रदायिक वातावर्गों ने हिन्दी समाज ग्रौर साहित्य की उठने

उर्दू के उदीयमान लेखक तथा समाज-सुधारक सर सेयद ग्रहमद खाँ भारते हैं. के समकालीन थे। भारतेन्दु के उदार-चरित्र तथा सत्य प्रियता से स्वय प्रभावित हुये। की एक प्रेरणा ग्रवश्य दी। बहुत समय तक बनारस के न्यायालय के सदरत्राला के पद पर कार्य करते रहे, इसी समय वह भारतेन्दु के सम्पर्क में ग्राये। सेयद साहव स्वय ग्रपने समाज के युगान्त. कारी नेता थे, इसीलिये भारतेन्दु की समाज-सुधारक भावना हों का उनके हृदय म त्रादर था। समाज मे शिवा तथा रूडिवादी सस्कारों में परिवर्तन के सेवट साहय

सर सैयद इनकी सत्य प्रियता से प्रभावित थे। भारतेन्द्र की पर तीन सहस की एक डिग्री का मुकटमा इनके न्यायालय में श्राया। यद्मिष भारतेन्दु जी ने उतना भी हामी थे।

धन नहीं लिया था, परन्तु श्रावश्यकता वश उन्हें उतने धन की हुएडी लिखनी पड़ी थी। सर सैयद उक्त डिग्री का वास्तविक धन ही ऋगादाता की दिलवाना चाहते ये, परन्तु भारतेन्दु सत्य पर टिके रहे, श्रपने लिखे हुये धन को स्वीकार किया।

भारतेन्दु प्रत्यत्त ग्रौर ग्रप्रत्यत्त रूप से सामाजिक युग वैतालिकों के सम्पर्क में ग्राये, ग्रौर ग्रपने व्यक्तित्व द्वारा समाज सुधारकों को प्रभावित कर सके।

भारतेन्दु युग में वगला तथा मराठी रग-मच में परिवर्तन हो रहे थे। हिन्दी नाट्य-समार में भारतेन्दु ने अपने निर्देश द्वारा हिन्दी रगमच को नवीन गित प्रदान की, उसी प्रकार बगला साहित्य में गिरीशचन्द्र तथा मराठी साहित्य में श्रीकृष्ण प्रभाकर खाडीलकर ने अपने-अपने साहित्य की नाट्यधारा में युगान्तकारी परिवर्तन किया। वग नाट्य प्ररेखा से कलाकार भारतेन्दु प्रभावित हुये थे। माइकेल मधुस्दन तथा डी० यल० राय के नाटकों ने समकालीन हिन्दी नाट्य-साहित्य को अत्यधिक प्रभावित किया। और हिन्दी नाट्य साहित्य की दिशा में परिवर्तन हुआ।

उपर्पुक्त कथनों से यह पुष्टि होती है कि भारतवर्ष की प्रतिनिधि भाषाश्चों के साहित्य के लिये १६ वीं शताब्दी का युग बड़ा ही महत्वपूर्ण युग था। इस युग में न केवल हिन्दी साहित्य में युगान्तकारी परिवर्तन हुये, श्चिषतु समस्त भारतीय साहित्यों में साहित्यिक तथा सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा उपस्थित हष्टिगत होती है। इस युगान्तकारी परिवर्तन का सारा श्रेय विभिन्न साहित्यों के युग वैतालिकों को ही प्राप्त है, जो श्चपनी साहित्य सेवा तथा विचारधारा से साहित्य श्चौर समाज में जाप्नति पैदा करते रहे।

#### पश्चिमी-युग-सधि के साहित्यकार तथा भारतेन्दु :--

युग विशेष के अवसान तथा नवीन-युग के उषाकाल के मध्य का समय युग सिंधकाल कहलाता है। एक युग की समाप्ति अौर दितीय युग के उत्थान के मध्य अवकाश काल में परिवर्तन के चिन्ह दृष्टिगत होते हैं। नवीन युग के प्रारम्भ के पहिले परिवर्तन की रूपरेखा बनती है। ऐसा काल जहा देश की राजनीतिक, सामा-जिक तथा आर्थिक स्थितियाँ करवट बदलती हैं, सकान्तिकाल होता है, जिसमें प्राचीन युग के भग्नावशेषों पर नव्ययुग के सास्कृतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीयता सम्बन्धी विचारों का बीजारोपण दृष्टिगत होने लगता है। युग के उस पट-परिवर्तन को ही युग-सिंघ काल कहेंगे। एक युग की यवनिका गिरती दृष्टिगत होती है, और दूसरे युग के उत्थान का समारंभ प्रकट होता है।

वस्तुतः युग वदलता है, नवीन राजनीतिक स्थितिया नया समाज बनाती हैं। नये सास्कृतिक ग्रान्दोलन नया समाज स्थापित करने में सहायक होते हैं। विश्व में कई बार इन नये ग्रीर पुराने परिवर्तनों का सन्धि-युग ग्राया। प्रगति ही जीवन है, श्रीर परिवर्तन श्रवश्यमाची जड़ श्रीर चेतन समाज का नियम है। पुरानी केंचुल छोड़कर नवीन कलेवर धारण करने का सदैव से विधान रहा है। विश्व में कई बार युग बटले, श्रीनेक राजनीतिक श्रीर सामाजिक भूकंप श्राये, जिन्होंने उसके भानचित्र में परिवर्तन कर दिया। ऐसे परिवर्तन ससार के सभी जागत राष्ट्रों में हुये हैं।

यूरोप में विभिन्न कालों में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुईं, जब समाज ग्रीर सरकृति में समयानुकृल परिवर्तन हुये। इन निर्माण कालों में मौलिक विचारों की स्थिट युगान्तकारी परिवर्तनों में सहायक हुन्ना करती थी। पुरानी सम्यता वी गिग्नी हुई मीनारों से ग्रलग नवीन समाज तथा संस्कृति की नीव डालने का कार्य युग के साहित्यकारों ने किया है, जिनकी, विचारधाराग्रों ने युग को नवीन राष्ट्रीय सामाजिक तथा वार्मिक चेतना प्रदान की है। रूढिगत विचारधारा के बीच से श्राम्मीन मार्ग निकालने वाले समाज तथा साहित्य प्रवर्तक ग्रुग सन्धिय ल के कलाकार हैं, जिन्होंने नये समाज की कराना ग्रुग के सामने प्रस्तुत की है।

ं यूरोपीय इतिहास में समय-समय पर नवीन विचारों की उत्पत्ति होती रही है। इस सास्कृतिक तथा राजनीतिक उत्थान ग्रथवा परिवर्तन के तीन मुख्य काल माने जाते हैं। प्रारम्भिक युग में ५ शताब्दी (४७६ ई०) के लगभग रोमन साम्राज्यवाद का श्रन्त तथा कैथलिक चर्च की स्थापना का युग या। किश्चियन चर्च का पुनः सगठन प्रारम्भ हुन्ना, तथा पोप की सत्ता का प्रसार शनै. शनै. सारे यूरोप मे होने लगा। रोमन साम्राज्य के सास्कृतिक ध्वस रह गये थे। नवीन धार्मिक ग्रान्दोलन तथा सुभती हुई पुरानी सम्यता का युग सन्धिकाल था। चर्ची के निर्माण तथा संगठन की समस्त यूरोप में एक लहर सी व्याप्त थी।

मध्य युग के पूर्व सामन्तशाही का विकास हुआ। यूरोप में सामन्तवादी सम्यता १६ वीं शताब्दी तक अपना प्रभुत्व जमाये रही। प्रथम बार जर्मनी में १५२० ई० में मार्टिन लूथर ने पोप की सत्ता के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया। लूशर की विचारधारा पोप के शर्मिक एकाधिकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। धार्मिक अन्धिवश्वास में चेतना और बुद्धि तर्क प्रयोग करने का प्रथम प्रयास लूथर द्वारा प्रस्तुत किया गया। जर्मनी से पोप के विरुद्ध विचारधारा का फैलना प्रारम्भ हुआ, और समस्त यूरोप में धार्मिक आन्दोलन दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गया। कैथोलिक धर्मानुयायी पोप की सत्ता का अनुसरण करते थे, परन्तु प्रोटेस्टेंट सम्प्रदायवादियों ने नयी परम्परा का अनुसरण किया। दोनों सम्प्रदाय धार्मिक सलह का कारण बने। सामन्तों का प्रभुत्व साम्राज्यवादी रूपरेला धारण पर चुना था, विभिन्न साम्राज्यों में सम्प्रदाय सघरों को लेकर काफी समय तक युद्ध होते रहे। धार्मिक नवीन परिवर्तन आपसी वैमनस्य का कारण बन गया। मध्ययुगीन वनाज की मूल प्रवृत्ति दो मौलिक विचारधाराओं में दृष्टिगत होती थी। एक तो परम्परा से मूल प्रवृत्ति दो मौलिक विचारधाराओं में दृष्टिगत होती थी। एक तो परम्परा से मूल प्रवृत्ति दो मौलिक विचारधाराओं में दृष्टिगत होती थी। एक तो परम्परा से मूल प्रवृत्ति दो मौलिक विचारधाराओं में दृष्टिगत होती थी। एक तो परम्परा से

चले आने नाले होली रोमन इम्पायर की छत्र छाया से रहकर पोप को धार्मिक नेता मानते थे, तथा दूसरे धार्मिक स्वतन्त्र सत्ता का प्रवर्तन करने वाले थे। वैज्ञानिक अनुसन्धानों तथा आविष्कारों ने मानव-बुद्धि विकास तथा तर्क विवेचन को प्रौढ़ता प्रदान किया था। रूढ़िगत अन्धविश्वास के प्रति विरोध उसका स्वामाविक कार्य हो गया था।

नवीन युग सिंधकाल का प्रारम्भ १८ वी शतान्दी से प्रारम्म होता है। समस्त यूरोप में विकासवादी प्रयोग हो रहे ये। विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों का विस्तार प्रारम्भ कर दिया था। अमेरिका, भारतवर्ष तथा अप्रिका में यूरोपीय जातियों का प्रभुत्व दृष्टिगत होता था। वैज्ञानिक श्राविष्कारों ने समस्त यूरोप के आर्थिक ढाँचे को बदल दिया था। साम्राज्यवादी युग के साथ-साथ पूँजीवादी मनोवृत्ति का आविर्भाव हो रहा था। शक्ति-सचय तथा व्यावसायिक प्रवृत्ति यूरोप के समस्त देशों में थी। उपनिवेशों पर विजय तथा साम्राज्यवादी सवर्ष ने प्रथमवार राष्ट्रीय विचारधारा को जन्म दिया। प्रारम्भिक राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीय सवर्षों के सामने देश और जाति विशेष को सजग बनाये रखने का एक सगठन था। राष्ट्रीयता का अक्तरित बीज कालान्तर में आर्थिक शोषण तथा साम्राज्यवादी नीति के कुप-रिखामों का विरोध करने में प्रयोग किया गया।

फास में जन-क्रान्ति की भूमिका प्रस्तुत की जा रही थी। १७ वीं तथा १८ वीं शताब्दी के श्रन्तर्गत कलात्मक विकास से देशब्यापी राष्ट्रीय चेतना का उटय हो चुका था। मानव बुद्धि श्रथविश्वास छोड़ कर तर्क तथा चेतना प्रधान हो गई थी।

गिवन (Gibbon) की लेखन प्रतिभा ने तथ्यातथ्य विचारों को तर्क की कसौटी पर कसना सिखाया, वालटेयर (Voltaire) तथा रेनल (Raynal) ने अपनी विचारधारा से देश में जागरण की स्फूर्ति पैदा कर दी, वालटेयर की दार्शनिक विचारधारा का जन समाज पर ज्यापक प्रभाव पड़ा।

थामस, हान्स तथा जोनलाक की विचारधारा ने सामाजिक संगठन को दृढता प्रदान की । सामाजिक कान्तिचेता रूसो । (Rousseaw १७१२-१७७५) ने समता सिद्धान्त का प्रवर्तन किया । समानाधिकार श्रौर नागरिकता ने मानव समाज की विचारधारा को कर्तन्य तथा अधिकार के विवेचन की श्रोर श्राकुष्ट किया ।

रूसो की लोकप्रिय विचारधारा ने फास को राजनीतिक क्रांति की प्रेरणा प्रदान की । नवीन सन्वियुगीन साहित्य तथा विचारधारा ने पाश्चात्य समाज को नवीन राष्ट्रीय चेतना प्रदान की । सास्कृतिक उत्थान, शिच्चा-प्रसार के चेतन सुग में सामाजिक स्वतन्त्रता का श्रभाव खटकना स्वाभावक था। सामन्त- नाबी तथा राम्नाज्यबादी परम्परा के विरुद्ध नागरिक श्रिषकारों की सुरचा के लिये देश को तैयार करना तथा श्रिपने श्रिषकारों की सुरचा के लिये लड़ने को प्रोत्साहित करना युग के साहित्यकारों का कार्य था। उक्त संक्रान्तिकालीन परिवर्तनों में युग साहित्यकों का यथेष्ट हाथ रहा है, बुद्धिवादी चेतना का विकास, कला कौशल को उन्नति की श्रोर जन-बच्च को प्रेरित करना उक्त युग के उन्नायक कलाकारों का कार्य था, वस्तुतः ऐसे सक्रान्ति युग में सर्वागीण विकास क्रान्तिकारी पट-परिवर्तन की भूमिका का रूप कहा जा सक्ता है।

रूसी जन-क्रान्ति के पूर्व पुष्किन (Pushkin) तथा उसके पथानुगामी साहित्यकारों ने देश को राष्ट्रीय चेतना दी। गोगल (Gogal) (१८०६-१८५२) के श्रालोचनात्मक व्यग्य विचारों ने समाज की चेतना को लहर प्रदान की। उनका रमरणीय उपन्यास (Dead soul) डेडसोल रूसी समान का यथार्थवादी चित्र है। टर्गनिव (Turgeniew) ( १८१८-१८८३), डिकेंस तथा स्गो समकालीन कला-कार ये, इनके सामाजिक चित्रों में निराशाजन्य भावधारा का प्रवाह रहता था। फादरां एएड चिलडून ( Fathers and children ) मर्मस्पर्शी रेखाचित्र 🕻, उदिम भावनात्रों के साहित्य ने उपेद्धा श्रौर तिरस्कार की भावनायें इदय में भरकर क्रान्ति की चिनगारी का कार्य किया। डास्टोवस्की (Dostoievski) (१८२१-१८८१ ) समाज उन्नायक उपन्यासकार ये । इनकी भावनात्रो में राष्ट्रीय विचारधारा का समावेश निहित दिखाई देता है। पुत्रर पीपुल (Poor People) (१८८६) तथा Crime and Punishment (१८६६) सामाजिक उन्नवन के प्रेरक समाजवादी उपन्यास हैं। उन्नीसवीं शतान्दी के उत्तराई में गोरफी (Gorki) की कृतियों ने समाज ग्रौर जीवन के सम्बन्ध को ग्रांति निकट ला दिया था । बरतुतः उक्त साहित्य रुखी जन-श्रान्दोलन का युग सन्धिकालीन साहित्य या, नवीन उत्थान तया क्रान्ति की भावनाश्चों का बीजारोपण उक्त साहित्य द्वारा हुत्रा, निसका श्रेय समस्त युग सन्धिकालीन साहित्यकारों को है।

रोमेनटिक (Romantic) साईत्य के साथ-साथ राष्ट्रीय विचारघारा का उदब हुआ, प्रेम प्रधान साईत्य के साथ ही राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण साईत्य की रचना हो रही भी। 'विक्टर Victre ह्यूगों (Hugo) तथा डिकेंस (Dickens) के भावपृर्ण सामाजिक उपन्यासों ने जनता को सहज ही अपनी और आकृष्ट कर लिया।

त्रस्त युग-सिन्धकालीन परिस्थिति यूरोपीय इतिहास में तीन पट्-परिवर्तित करती दिष्टिगत होती है। सर्व प्रथम धार्मिक उत्थान युग में, द्वितीय सामन्तवादी परम्परा तथा साम्राज्यवादी युग की चेतना के रूप में श्रीर तृतीय नवीन युग सिध के रूप में जिसमें वर्तमान समाज के निर्माण की स्परेसा प्रस्तुत '

चले श्राने वाले होली रोमन इम्पायर की छत्र-छाया से रहकर पोप को धार्मिक नेता मानते थे, तथा दूसरे धार्मिक स्वतन्त्र सत्ता का प्रवर्तन करने वाले थे। वैज्ञानिक श्रानुस्मधानों तथा श्राविष्कारों ने मानव-बुद्धि विकास तथा तर्क विवेचन को प्रौढ़ता प्रदान किया था। रूढिगत श्रान्धविश्वास के प्रति विरोध उसका स्वामाविक कार्य हो गया था।

नवीन युग सिंधकाल का प्रारम्भ १८ वीं शतान्दी से प्रारम्भ होता है। समस्त यूरोप में विकासवादी प्रयोग हो रहे ये। विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों का विस्तार प्रारम्भ कर दिया था। अमेरिका, भारतवर्ष तथा अफ्रीका में यूरोपीय जातियों का प्रमुत्व दृष्टिगत होता था। वैज्ञानिक आविष्कारों ने समस्त यूरोप के आर्थिक दाँचे को बदल दिया था। साम्राज्यवादी युग के साथ-साथ पूँजीवादी मनोवृत्ति का आविर्भाव हो रहा था। शक्ति-सचय तथा व्यावसायिक प्रवृत्ति यूरोप के समस्त देशों में थी। उपनिवेशों पर विजय तथा साम्राज्यवादी संघर्ष ने प्रथमवार राष्ट्रीय विचारधारा को जन्म दिया। प्रारम्भिक राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीय सघरों के सामने देश और जाति विशेष को सजग बनाये रखने का एक सगठन था। राष्ट्रीयता का अकुरित बीज कालान्तर में आर्थिक शोषण तथा साम्राज्यवादी नीति के कुपरियामों का विरोध करने में प्रयोग किया गया।

फ्रांस में जन-क्रान्ति की भूमिका प्रस्तुत की बा रही थी। १७ वीं तथा १८ वीं शताब्दी के श्रन्तर्गत कलात्मक विकास से देशव्यापी राष्ट्रीय चेतना का उटय हो चुका था। मानव बुद्धि श्रधविश्वास छोड़ कर तर्क तथा चेतना प्रधान हो गई थी।

गिवन (Gibbon) की लेखन प्रतिभा ने तथ्यातथ्य विचारों को तर्क की कसौटी पर कसना सिखाया, वालटेयर (Voltaire) तथा रेनल (Raynal) ने अपनी विचारथारा से देश में जागरण की स्फूर्ति पैदा कर दी, वालटेयर की दार्शनिक विचारथारा का जन समाज पर न्यापक प्रभाव पड़ा।

थामस, हान्स तथा जोनलाक की विचारधारा ने सामाजिक सगठन को हदता प्रदान की । सामाजिक क्रान्तिचेता रूसो । (Rousseaw १७१२-१७७५) ने समता सिद्धान्त का प्रवर्तन किया । समानाधिकार श्रौर नागरिकता ने मानव समाज की विचारधारा को कर्तन्य तथा श्रिधकार के विवेचन की श्रोर श्राकृष्ट किया ।

रुसो की लोकिपिय विचारधारा ने फास को राजनीतिक क्रांति की प्रेरणा प्रदान की। नवीन सिन्यगुगीन साहित्य तथा विचारधारा ने पाश्चात्य समाज को नवीन राष्ट्रीय चेतना प्रदान की। सास्कृतिक उत्थान शिच्छा-प्रसार के चेतन युग में सामाजिक स्वतन्त्रता का अभाव खटकना स्वामात्वक था। सामन्त्र- वादी तभा राम्राज्यनादी परम्परा के विरुद्ध नागरिक अधिकारों की सुरचा के लिये देश को तैयार करना तथा अपने अधिकारों की सुरचा के लिये लड़ने को प्रोत्साहित करना सुग के साहित्यकारों का कार्य था। उक्त संक्रान्तिकालीन परिवर्तनों में युग साहित्यकों का यथेष्ट हाथ रहा है, बुद्धिवादी चेतना का विकास, कला कौशल की उन्नति की श्रोर जन-कचि को प्रेरित करना उक्त युग के उन्नायक कलाकारों का कार्य था, वस्तुतः ऐसे सक्रान्ति सुग में सर्वागीण विकास क्रान्तिकारी पट-परिवर्तन की भूमिका का रूप कहा चा सकता है।

रूसी जन-क्रान्ति के पूर्व पुष्किन (Pushkin) तथा उसके पथानुगामी साहित्यकारों ने देश को राष्ट्रीय चेतना दी। गोगल (Gogal) (१८०६-१८५२) के त्रालोचनात्मक व्यंग्य विचारों ने समाज की चेतना को लहर प्रदान की। उनका रमरणीय उपन्यास (Dead soul) डेडसोल रूसी समान का यथार्थनादी चित्र है। टर्गनिव (Turgeniew) ( १८१८-१८८३), डिकेंस तथा खुगो समकालौन कला-कार ये, इनके सामाजिक चित्रों में निराशाजन्य भावधारा का प्रवाह रहता था। फादर्श एएड चिलडून ( Fathers and children ) मर्मरपर्शी रेखाचित्र है, उदिम भावनात्रों के साहित्य ने उपेचा श्रीर तिरस्कार की भावनायें हृदय में भरकर क्रान्ति की चिनगारी का कार्य किया। डास्टोवस्की (Dostoievski) (१८२१-रैक्टर ) समाज उन्नायक उपन्यासकार थे । इनकी भावनाम्रो में राष्ट्रीय विचारधारा का समावेश निहित दिखाई देता है। पुत्रर पीपुल (Poor People) (१८८६) तथा Crime and Punishment (१८६६) सामाजिक उन्नवन के प्रेरक समानवादी उपन्यास हैं । उन्नीसवीं शतान्दी के उत्तरार्द में गोरकी (Gorki) की कृतियों ने समाज श्रीर जीवन के सम्बन्ध को श्रीत निकट ला दिया था । बस्तुतः उक्त साहित्य रुषी जन-श्रान्दोलन का युग चन्घिकालीन साहित्य या, नवीन उत्थान तया क्रान्ति की भावनात्रों का बीजारोपण उक्त साहित्य द्वारा हुन्ना, निसका श्रेय समस्त युग सन्धिकालीन साहित्यकारों को है।

रोमेनटिक (Romantic) साईत्य के साथ-साथ राष्ट्रीय विचारधारा का उदब हुआ, प्रेम प्रधान साहत्य के साथ ही राष्ट्रीय मावनाओं से पूर्ण साहत्य की रचना हो रही भी। 'विक्टर Victre ह्यूगों (Hugo) तथा डिकेंस (Dickens) के भावपूर्ण सामाजिक उपन्यासों ने जनता को सहज ही अपनी और आकृष्ट कर लिया।

श्रस्त युग-सन्धिकालीन परिस्थिति यूरोपीय इतिहास में तीन पट्-परिवर्तित करती दृष्टिगत होती है। सर्व प्रथम धार्मिक उत्थान युग में, द्वितीय सामन्तवादी परम्परा तथा साम्राज्यवादी युग की चेतना के रूप में श्रीर तृतीय नवीन युग सन्धि के रूप में जिसमें वर्तमान समाज के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत है।

नवीन युग सिन्धिकालीन यूरोपीय साहित्यकारों की कोटि में भारतीय नवीन युग सिन्धि-काल के साहित्यकार भारतेन्द्व को भी रक्खा जा सकता है, जिनके साहित्य ने समाज को राष्ट्र-चेतना, सामाजिक उत्थान की नई प्रेरणा प्रदान की।

हिन्दी साहित्य का रीतिकाल सामन्तवादी परम्परा का युग प्रतीक है। रीति-कालीन साहित्यकारों ने अपने आश्रयदाताओं की विलास-वृत्ति की परितुष्टि के लिये नायक-नायिकाओं का शृगार-प्रधान वर्णन किया है। साहित्य का वर्ण्य विषय महलों में होने वाले केलि-विलास के प्रसग को शृङ्कार के उपकरणों में नायिका सौन्दर्य, मान, श्रीभसार और प्रण्य के अपरिष्कृत प्रसगों से सारा साहित्य भरा हुआ था। साहित्यिक विचारधारा का दृष्टिकोण एकागी प्रतीत होता था, पार्थिव तथा अपार्थिव होनों ही प्रसगों की व्यञ्जना में शृङ्कार का समावेश समाहित था। सेनापित, देव, विहारी, मितराम और पद्माकर आदि साहित्यकारों ने राधाकृष्ण को आधार मानकर अनेक शृगारिक चित्र अकित किये हैं। साहित्य में महलों की संस्कृति, उच्चवर्ग के बीवन की विरदाविल का अकन ही उद्देश्य था। जन-समाज की ओर इन साहित्य-कारों का ध्यान तक नहीं गया।

सामन्त युग के श्रन्त के साथ साथ उक्त विचारधारा में परिवर्तन दृष्टिगत होने लगा। साहित्य श्रौर समाज का सीधा सम्बन्ध स्थापित हुआ। साहित्यक भावधारा श्रव महलों तथा राजप्रासादों से उतरकर जन-समाज के निकट श्राने लगी। उसके सम्मुख भोपड़ी में रहने वाले पीड़ित प्राणी की श्राह कसक का भी मूल्य दृष्टिगत होने लगा। भारतेन्दु युग में प्रथम बार साहित्य श्रौर समाज एक धरातल पर उपियत दृष्टिगत होते हैं। देश में प्रथम बार सामाजिक चेतना के रूप में स्वदेशी उद्योग का प्रसार तथा विदेशों द्वारा शोपित धन की रोक थाम के लिये उपाय, समाज की हिलती हुई श्रार्थिक नींव को पुन. मजबूत बनाने का बीड़ा भारतेन्दु द्वारा उठाया गया। भारतेन्दु जी के "बिलया के व्याख्यान" में देश की विगड़ती श्रार्थिक श्रौर सामाजिक दशा के सुधार के लिये स्वदेशी वस्तुश्रों के प्रयोग पर श्रिषक जोर दिया गया है।

"कल के कलबल छलन सों, हले इते के लोग। नित-नित घन सों घटत हैं, बाढत है दुख सोग।। मारकीन मलमल बिना चलत कछू नहिं काम। परदेशी जुलहान के मानहुं भये गुलाम॥"

देश की सम्पत्ति देश के वाहर जाने का भारतेन्दु को श्रत्यधिक पश्चात्ताप

१--विया का व्याख्यान ।

होता या। भारतीय त्र्यार्थिक ढाँचे के सुधार के लिये प्रथम बार इसी काल में स्वदेशी दशोगीकरण की त्र्यावश्यकता प्रतीत हुई। भारतेन्द्र की विचारधारा में स्वदेशी उन्नोगों की त्र्योर व्यान देने तथा यथाशिकत व्यवहार में लाने का सन्देश मिलता है।

भारतवर्ष मे विदेशी उद्योगों तथा व्यापारिक सत्थात्रों का प्रवार हुन्ना था। यूरोपीय प्रवाधियों ने व्यापारिक ध्येय से श्राकर भारत को त्रापने व्यापार का चित्र बनाना प्रारम्भ किया था। इन विदेशी व्यापारियों से त्राविकाश भारतीय उद्योग की हानियाँ हुई। स्वदेशी उद्योग नष्टप्राय हो गया था, देश को साधारण उपयोग की वित्रायों के त्राक्षित रहना पड़ता था। इन्हीं विदेशी व्यापारियों ने देश को श्राधिक शोषण के बाद इसे शक्ति-हीन कर दिया, व्यापार के हेत त्राये हुये विदेशी भारतवर्ष के शासक वन बैठे।

विदेशी शासन के स्थापन के बाद देश में एक बार जन-जागरण की स्फृतिं आई। १७५७ ई० में अभेजों ने बगाल में पूर्ण्रूष्ण अपने पर जमा लिये थे। ईस्ट दिएडया कपनी का उद्देश्य व्यापार के साथ-साथ साम्राज्य स्थापन मी प्रदर्शित होने लगा था। १०० वयों के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में अभेजों साम्राज्य का आधिपत्य दिखाई देने लगा। सामन्तवादी युग के अन्त के बाद सम्पूर्ण देश साम्राज्यवादी स्त्र में गठित हो गया। १८५७ ई० में प्रथमवार विदेशी शासन के विषद एक सामृहिक विद्रोह उठ खड़ा हुआ, यद्यपि विद्रोह की रूपरेखा राष्ट्रीयता की परिचायक नहीं थी, वस्तुतः व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न सामृहिक असन्तोप का विस्पोट ही प्रतीत होता था, परन्तु उक्त प्रथम क्रान्ति ने राष्ट्रीय चेतना को मार्ग अवश्य पर्वित किया।

विद्रोह की तात्कालिक सफलता ग्रौर दमन के इतिहास ने भारतीय धन-समाज में विद्रेप की भावना ग्राकुरित कर दी। शासक-वर्ग तथा प्रजा का ग्रान्तर दिन प्रतिदिन गहरा होता गया। इस विदेशी विपत्ति से मुक्ति पाने के लिये सामाजिक सगटन तथा सामाजिक चेतना की बात सोची जाने लगी। साहित्यकार का केवल कार्य ऐसी विचारवाराग्रों के प्रसार का था, जिससे देश की उन्नति, समाज में एक्ता ग्रौर राष्ट्रीय चेतना का बीजारोपण हो। ग्रार्थिक दृष्टि से भी शोपित भारतीय समाज को विदेशी शोपण से बचाने की विचारधारा का व्यापक प्रचार भारतेन्दु सुग में हुग्रा।

देश को राष्ट्रीय चेतना की श्रोर प्रेरित करने वा कार्य समाज के साहित्यकारी का ही रहा है। नवीन उत्थान की श्रोर प्रेरित करने वाले उन्नायनों का उत्लेख पूर्व ही किया जा चुका है। श्रीधकाश समाज नुधारक तथा राष्ट्रीय श्रान्टीलनकारियों के श्राप्रणी के रूप में मध्य वर्ग के बुद्धिवाटी नागरिकों का ही सहयोग हाँहगत होता

है। सदा से ही नहाँ-जहाँ भी जन-क्रान्ति तथा सुधारवादी आन्दोलन उठे, उनमें बुद्धिवादी समान का बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिन्होंने समान विशेष को अपनी विचारधारा से प्रभावित कर समान अथवा देश के उत्थान के लिये प्रयास किया है। भारत में भी ऐसी ही स्थिति के सुधारवादी नेताओं का बाहुल्य रहा है। अधिकाश यह मध्यमवर्गीय नायक साहित्यकार, दार्शीनक तथा धर्म-प्रचारक थे, जिन्होंने अपनी विचारधारा को नन-समान में फैलाकर लोकहित की कामना से देश के कल्याणार्थ कार्य किया था।

बुद्धिवादी सम्प्रदाय ही समाज का मार्ग प्रदर्शन कर रहा था। उच वर्ग के लोग अथवा पूँजीवादी परम्परा का सम्प्रदाय सत्ता के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी चाउुकारिता के भाव से शासक वर्ग का कृपापात्र बना रहना चाहता था, उक्त समाज अपने को सदा से जन-समाज से अलग रखने की चेष्टा करता रहा है, ऐसे सामा- जिक प्राणी अल्पस्ख्यक ही थे, परन्तु अपने को सत्ता के साथ जानकर अपने को भी शासन का एक अग समक्त बैठे थे। स्वार्थ साधना तथा चाउुकारिता में वह जन- समाज का अहित करने में भी सकीच नहीं करते थे। ऐसी अवस्था में ऐसा वर्ग सर्व- सामार्ण जनता की आलोचना का विषय था। जहाँ भी जनता के कष्ट निवारणार्थ शासन तथा उसके पिट्युओं का विरोध करना होता तो बुद्धिवादी सम्प्रदाय जन समाज का आन्दोलनों में मार्ग-प्रदर्शन करता।

भारतीय समाज में सर्वदा से मध्यम वर्ग के नागरिकों ने ही मुख्यतः समाज

"The real impact of the West came to India in the nineteenth century through technical changes and their dynamic (consequences In the realm of ideas also there was shock and change a widening of the horizon which had so long been confined with in a narrow shell The first reaction, limited to the small English-educated class, was one of admiration and acceptance of almost everything Western. Repelled by some of the social customs and practices of Hinduism, many Hindus were attracted towards Christianity and some notable conversions took place in Bengal An attempt was therefore made by Raja Ram Mohan Ray to adopt Hinduism to the new environment and he started Brahmo-Samaj on a more or less rationalist and social reform basis His successor Keshab Chand Sen gave it more christian out look The Brahmo-Samaj influenced the rising middleclasses of Bengal but as a religious faith it remained confined to few among whom, however, some outstandig persons and families even these families, though ardently interested in social and religious reform, tended to go back to the old Indian philosophic ideals of the Vedanta." (Discovery of India-J L. Nehru, page 398.)

के उत्थान तथा देश की हीन श्रवस्था के पुनर्निर्माण का कार्य किया है। शिक्तित समाज ही जन जागरण की चेतना का श्रोत रहा है। मध्यम वर्ग का प्राणी बुद्धिवादी होने के कारण पश्चिमी विचारधारा से श्रत्यधिक प्रमावित हुशा, श्रौर नवीन युग के निर्माण में उक्त विचारधारा का श्रिधक योग है।

युग सन्धि कालीन सुधारवादी युग ने मुख्यतः मध्यवर्ग के लोगों को श्रपनी श्रोर श्राकृष्ट किया। कालान्तर में सुधार श्रौर नवीन युग के विकास का प्रचार भी मध्यम-वर्गीय समाज द्वारा प्रेरित किया गया। भारतेन्दु जी भी उच्च मध्यम-वर्ग के थे तथा उक्त विचारधासश्रों की उन पर विशेष छाया है।

समाज प्राचीन युग से निकल कर अर्वाचीन युग में प्रवेश कर रहा था। भारतेन्दु दोनों युगों की छाया में तटस्थ खड़े थे। युग-सिन्ध पर खड़े कलाकार होने के कारण दोनों ही युगों की विशेषतायें उनमें विद्यमान थीं। एक ओर रीतिकालीन परम्परा की रिकला तो दूसरी ओर नवीन उत्थान का प्रेरक समाज-सुधार तथा राष्ट्रीयता की भावना उनमें वर्तमान दृष्टिगत होती थी। भारतेन्दु के व्यक्तित्व तथा कृतित्व का साहित्य और समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। उनकी ग्रुप्त और शीतल चिन्द्रका साहित्य और नवीन का यही सुन्दर साम जस्य भारतेन्द्र की कला का विशेष माधुर्य है। साहित्य के एक नवीन युग के आदि में प्रवर्तक के रूप में खड़े होकर उन्होंने यह प्रदिश्त कर दिया कि नये या बाहरी भावों को पचाकर इस प्रकार मिलाना चाहिये कि अपने ही साहित्य के विकसित अग से लगें। प्राचीन और नवीन के उस सिन्ध-काल में जैसी शीतल कला के साथ भारतेन्द्र का उदय हुआ, इसमें सन्देह नहीं।"

मारतेन्दु की विचारधारा युग सिन्ध-कालीन समय के उपयुक्त थी। साहित्य के सभी ग्रंगों में सामाजिक चेतना का ग्राधार नव्य-समाज के निर्माण की रूपरेखा दृष्टिगत होती थी। प्राचीन संस्कारों को नवीनता का क्लेवर देकर साहित्यकार समाज को नवीन प्रेरणा दे रहा था। युग पुक्प ग्रपनी ग्रदम्य प्रतिभा के वल पर युग सिन्ध पर राज्ञा नवीन समाज का पय-प्रदर्शन कर रहा था। महान् साहित्यकार की प्रतिभा का लोहा ग्रवश्य मानना पड़ेगा।

श्रतीत के ऐतिहासिक पृष्ठ चाहे युग-पुरुष की कीर्ति से न रंगे गये हों, जिसकी कदाचित् श्रावश्यक्ता मी नहीं थी, परन्तु यह तो श्रवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि युग नायक की श्रमर लेखनी स्वयम् एक निज का इतिहास बना गई है।

हिन्स क्योराय ना शतिशस प्रष्ठ ४६२ भा० रामचन्द्र गुना

जिसको छाप सम्भवतः प्रत्येक साहित्यसेवी के हृदय पर त्र्यमिट रहेगी। यथार्यतः भारतेन्दु जी साहित्य-जगत के प्रकाश स्तम्भ की भाँति ग्रचल खड़े हिन्दी हिन्दी भाषा और साहित्य रूपी जलयान का मार्ग निर्देशन कर रहे हैं।

भारत के इन्दु की शुभ्र ज्योत्स्ना से आज का साहित्य-ससार आलोकित है, जिसके चमत्कार-पूर्ण आलोक से साहित्याकाश के अगिएत नक्त्र साहित्य-पेरणा णते रहे हैं। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेन्द्र जी ने युगान्तकारी परिवर्तन कर अपनी स्वतीमुखी प्रतिभा से एक नवीन मार्ग का निर्देशन किया है। कलाकार की अमर वाणी युगों तक देश, समाज और साहित्य को नवयुग का सन्देश देती रहेगी।

## सहायक पुस्तकों की सुची

#### हिन्दी की पुस्तकें

१--भारतेन्दु बावू हरिश्चन्द्र का जीवन-चरित्र र-भारतेन्दु बावू चरिशचन्द्र का जीवन चरित्र ३-भारतेन्द्र वायू हरिश्चन्द्र ४-भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ५-भारतेन्दु इरिश्चन्द्र ६---जगतसेट ७--चन्द्रास्त ८--- लपक रहस्य ६---नाट्य निर्ण्य १०--हिन्दी साहित्य का इतिहास ११--नाट्य विमर्प १२--हिन्दी गयशैली की विकास १३--- इिन्दी गद्य के युग निर्माता १४--हिन्दी नाट्य साहित्य का इतिहास १५---हिन्टी नाट्य साहित्य का इतिहास १६--हिन्दी नाट्य साहित्य का विकास १७ - संस्कृत साहित्य का इतिहास र<--- श्राधुनिक हिन्दी काव्य-धारा १६-भारतेन्दु युग २० - काच्यकला तथा श्रन्य निवन्ध २१--- श्राधुनिक हिन्दो साहित्य २२ - त्राधुनिक काव्य का सास्कृतिक श्रोत

२ ८--- इास्यरस

२५--रस मीनासा

२६--नाट्य शान्त्र

२०-नाटक नित्रन्ध

२=-- उर्दू साहित्य का इतिहास

श्री वा॰ राधाकृष्णदास श्री बावू शिवनन्दन सहाय वावू श्यामसुन्दर टास ... ग्राचार्य प० रामचन्द्र शुक्ल .. वा॰ वृजरत्नदास श्री पारस नाथ सिंह ... श्री रमाशकर व्यास ... वा० श्यामसुन्दर दास डा॰ रमाशकर शुक्ल "रसाल" .. ग्रा॰ रामचन्द्र शुक्ल, . वा॰ गुलावराय डा॰ जगन्नाथप्रसाद शर्मा " वा॰ वृजरत्नदास ... डा॰ सोमनाथ गुप्त प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 🚬 श्री वरदेव प्रसाद उपाव्याय . डा॰ केशरी नारायण शुक्ल डा॰ रामविलास शर्मा वा॰ जवशकर प्रसाद डा॰ लद्दमीसागर वार्पणेत्र डा॰ केशरी नारायण शुक्ल २३—हिन्दी भाषा ग्रीर उसके साहित्य का विकास श्री ग्रयोग्या सिंह उपाध्याय श्री जी॰ पी॰ श्रीवास्तवा त्रा० प० रामचन्द्र शुक्ल ,, महाबीरप्रमाट द्विवेदी ... भारतेन्टु बात्रू हरिश्चन्द्र

श्री रामवावृ उक्तेना

२६-मराठी साहित्य का इतिहास ३० - बगला साहित्य का इतिहास ३१--वाड० मय विमर्श ३२- ऋाधुनिक साहित्य ३३--भारतेन्दु की विचारधारा ३४ - भारतेन्दु मण्डल ३५ - हिन्दी नाटककार ३६-भारतेन्दु नाटकावली भा० १,२ ३७ - नाट्यक्ला दर्शन ३८-नाट्य प्रबन्ध ३६--इमारी नाट्य परम्परा ४०--नाट्यकला एव साहित्य की रूपरेखा ४१-- श्राधुनिक हिन्दी नाटक ४२--नाट्यकला मीमासा ४३--जन-जागरण के अग्रवृत भारतेन्दु इरिश्चन्द्र ४४ - सत्य इरिश्चन्द्र ( टीका ) ४५-भारत में ऋयेजी-राज्य

४६ —हास्य के सिद्धान्त तथा त्राधुनिक साहित्य

. नारायण वासुदेव गोडन्रोले

श्रा॰ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
. . श्रा॰ प॰ नन्ददुलारे बाजपेयी

... डा० लच्मीसागर वार्षशेय

... बा॰ बृजरत्नदास,

.. श्री जयनाथ निलन ... सपादक-बा० बृजरत्नदास

चन्द्रराज भगडारी

. प॰ बल्देव प्रसाद मिश्र

श्री दिनेशनारायण उपाध्याय
 श्री शिखरचन्द्र भएडारी
 डा० नगेन्द्र

. सेठ गोविन्ददास, स्रा॰ चन्द्रवली पारडेय

. श्रा॰ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र

... श्री कर्मवीर सुन्दरलाल श्री प्रेमनारायण दीचित

### हिन्दी पत्र श्रौर पत्रिकार्ये

१ ---कवि-वचन-सुधा

```
२ -- हरिश्चन्द्र मैगजीन
३ - हरिश्चन्द्र चन्द्रिका
४-मोहन चन्द्रिका
५--वालाबोधिनी
                                            प० बालकृष्ण भट्ट-प्रयाग
६ - हिन्दी प्रदीप
                                            प॰ प्रतापनारायण मिश्र - कानपुर
७---ब्राह्मण
८ - इंस ( जनवरी १९३५ ई० - भारतेन्द्र स्मृतिग्रक )
६--नागरी प्रचारिगी-पत्रिका ( सं २००७, भारतेन्द्र जन्म-सती अक )
१०--साहित्य सन्देश
                              ( भारतेन्द्र ग्राक, ग्राक्टूबर तथा नवम्बर १९५० )
११--नवजीवन ( जन्म शती पुष्प )
१२-सगम ( रविवार, १७ सितम्बर १६५० )
१३--साप्ताहिक ससार ( भाद्रपद शुक्ल २, सं० २००७ )
१४-- साप्ताहिक "समाज" (१४ सितम्बर १६५०)
१५-दैनिक ग्राज (१३ सितम्बर १६५०)
१६--भारतेन्दु ( जन्त्रशती महोत्सव-भाषण ) ( श्री वियोगीहरि ) ( भाद्रपट ऋषि
                                                          पञ्चमी २००७)
 १७ — साहित्य सन्देश
                              ( मार्च तथा अप्रैल १६४८ ई॰ )
 रद-नईघारा (रगमंच विशेषाक श्रप्रैल, मई १९५२)
                            संस्कृत की पुस्तक
                                                          श्री भरत मुनि
   १—नाट्यशास्त्र
  २-- साहित्य दर्पण
                                                          ग्राचार्य विश्वनाथ
   ३---दश-रूपक
                                                          त्राचार्य धनजन
  ४---मुद्रा-राच्च
                                                          श्री विशाखदत्त
  ५-रत्नावली नाटिका
                                                          श्री हर्प
   ६---कर्पर-मजरी
                                                          श्री राजशेखर
   ७---प्रयोध चन्द्रोट्य
                                                           श्रीकृष्ण मिश्र
   ८--चएड-कीशिक
                                                           त्राचार्य त्रेनेश्वर
   ६---धन जय-विजय
                                                           श्री कविकाचन
  २० -- महाभारत ( वन-पर्व )
  ११-- भूगवेद (१ वा मण्डल)
```

## ऋंग्रेजी की पुस्तकें

A B Kieth. (1) History of Sanskrit Drama (2) History of classical Sanskrit M Krishnamcharya. literature Allardyce Nicoll. (3) The world Drama (4) Theory of Drama 12 (5) British Drama(6) The Drama Ashley Dukes. (7) Drama and Dramatic Dances Ridgeway of European Races Pischel (8) Theory of puppet Show(9) Greek Tragedy Gilbert Norwood Dr R Mankud (10) Types of Indian Drama Dr Hemendra Nath (11) The Indian Stage Das Gupta (12) Political and cultural History Havs of Europe (13) Social background of Indian Desai Nationalism Mulk Raj Anand, (14) The Indian Theatre H. G. Barker. (15) On Dramatic Method (16) Cambridge History of English Literature (17) Shakespeare as a Dramatic Maulton. Artist F. E Halliday. (18) Shakespeare and his critics A C ward, (19) English Dramatic Criticism (20) Political History of Ancient Hamchandra India Raychaudhuri (21) Encyclopedea Britainica (22) History of Indian National P Sitaramıya Congress Pt J L Nehru (23) Discovery of India W Shakespeare (24) Merchant of Venice (25) Medieval And Modern Times Robinson. (26) Cambridge History of India Vol 5th (27) The crisis of Indian civilisation in the 18th & early 19th Dr. H Goetz centuries Ayusuf Ali. (28) Cultural History of British India (29) Hindu Civilisation Under British P N. Bose Vol Rule First (30) History of Political Thought from Raja Ram Mohan Rai to Swami B Mazumdar Dayanand (31) Indian Liberalism V N Naik (32) Outline Of World History H G wells

Drink water

(33) Outline of World Literature

#### भारतेन्दु जो बक्ष राय वालक्स लक्षीराम फकोरचद सूरतं सिंह गिरधारीका हरिविलास सेठ श्रमीच शोभाचद ग्रन्पचद रूपचद राजा गोविंदचद मोहनचद्र फ्लेन्द विष्णुंचद डालंचद राय रतनचद रायचंद नान्हकचद गुलाब बीबी गोप चद गोपालचद यमुना बीबी ( उपनाम गिरधरदा) राय प्रहाद दास सुभद्रा मुकुन्दी वीबी मारतेन्द्रं हरिश्चद्र यदुनाथप्रसाद विद्यांवती राय गो ब्रजजीवनदास ब्रज व्रजमोहनदास . ब्रजरत्नदास व्रजरवग्दास सरस्वती कुष चार नारायणचंद्र लक्ष्मीचद्र

# भारतेन्दु ग्रेका वंश-चृत्त

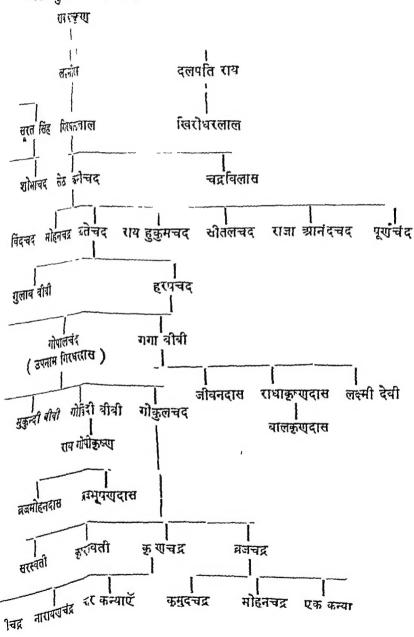